# सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

लेखक डॉ॰ वैजनाथ पुरी एम. ए., वी. लिट., डी. फिल. (प्राक्सन)



उत्तर प्रदेश शासन राजींब पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, छ स न ज

# सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

प्रयम संस्करण, १९६२ द्वितीय संस्करण, १९६५ तृतीय संस्करण, १९७५

मूल्यः १५ रुपये

### प्रकाशक की ओर से

प्रस्तुत ग्रन्थ की लोकप्रियता इसीसे सिद्ध है कि इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। हमारे पाठकों, विशेषतः इतिहास के छात्रों भीर भध्यापकों ने, अपने विषय का भद्रितीय भीर सरल सुबोध ग्रन्थ होने के नाते, इसका विशेष स्वागत किया है।

हिन्दी समिति ग्रन्थमाला की यह ५६वीं पुस्तक है। इसके रचयिता डाक्टर बैजनाथ पुरी भारतीय इतिहास भीर संस्कृति के विशिष्ट विद्वान्, प्रख्यात लेखक भीर लोकप्रिय प्राध्यापक है। भापने इस विषय का गम्भीर श्रष्ट्ययन ग्रीर मनन किया है भीर शंग्रेजी तथा हिन्दी में भनेक पुस्तकें लिखी हैं।

प्रनथ के प्रध्ययन से यह घारणा और प्रभिव्यक्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है कि प्राचीन काल में भारत अपने धन-वैभव, विद्या और सभ्यता-संस्कृति के लिए सुख्यात था। उसके निवासी व्यापार-वाणिज्य की संविद्ध तथा ज्ञान-विज्ञान के मादान-प्रदान, पर्यटन मादि की दृष्टि से विदेशों को जाया-माथा करते थे। 'सहर-पूर्वं अर्थात् दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों से तो उनका चिर काल तक घनिष्ठ सम्पर्क रहा । जावा, सुमाता, बाली, कम्बोडिया, अनम आदि में वे दूर-दूर तक फैल गये थे। वहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश तो स्थापित कर लिये थे साथ ही शताब्दियों तक वे वहाँ शासन भी करते रहे । अपने रीति-रिवाज, संस्कृति और धार्मिक विश्वास उन्होंने बहुत कुछ सुरक्षित रखा। यही नहीं, श्रीर श्रनेक स्थानों पर मन्दिरों तथा अन्य भव्य भवनो का निर्माण कराया, जिनके अवशेष आज भी बहाँ यथेष्ट संख्या में विद्यमान हैं। इस पुस्तक में इन्ही भवशेषों, शिला-लेखों तथा अन्य स्रोतों के आधार पर वहाँ के उक्त प्राचीन भारतीय शासन तथा संस्कृति का वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति के परिचायक भवशेषों सम्बन्धी २२ चित्र तथा ४ मानचित्र भी पुस्तक में दिये गये हैं जिससे पुस्तक की उपयोगिता ग्रीर बढ गयी है। हमारे अनुरोध पर लेखक इसी कम में मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार भौर प्रसार नामक प्रन्थ भी लिख रहे हैं। हमें विश्वास है, हिन्दी जगत् पूर्ववत् हमारे प्रकाशनों का सहर्ष स्वागत करेगा।

हिन्दी भवन,

काशीनाय उपाध्याय 'स्नमर' सचिव, हिन्दी समिति

उत्तर प्रदेश शासन

लखनक

# भूमिका

सुदूरपूर्व ग्राधुनिक काल मे राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ एक दशक से अधिक समय से गृहयुद्ध छिड़ा हुन्ना है, जिसकी लपेट मे वियट-नाम (प्राचीन चम्पा), कैम्बोडिया ( कम्बुज तथा फुनान ) भीर लाश्रोस ( लबदेश ) आ गये हैं. पर सास्कृतिक दिष्टकोण से माज भी यहाँ के निवासियों की उनके मपने मतीत के गौरव मे आस्था है। प्राचीन भग्नावशेषों को वे अपने पारस्परिक झगड़ों से घलग रखे हुए है घौर उनकी रक्षा का उन्ही पर भार है। यही भावना इन्डोनेशिया मे भी है जिसकी मुसलमान जनता को अपने वोरोबदूर, रामायण-महाभारत पर आधारित "वयाग" नृत्य तथा प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराम्री पर गर्व है। इन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रवेश ईसवी की प्रथम शताब्दी मे हुआ जिसका श्रेय ब्राह्मणों, निवासित राजकुमारो तथा व्यापारियो को था। उन्होने मात्मविश्वास भौर सद्भावना का ग्राश्रय लेकर वहाँ की जनता से सम्पर्क स्थापित किया, छोटे-छोटे उपनिवेश बनाये जो मागे चल कर विशाल साम्राज्य के रूप मे परिणत हो गये। इन साम्राज्यों, जैसे कम्बूज तथा चम्पा, के बीच निरन्तर युद्ध भी हुए, पर इन्होने प्राचीनकाल मे चीनी राजनैतिक प्रभाव को टोंकिंग की खाडी के आगे नहीं बढने दिया। भारतीयो ने अपने को उसी देश का अंग माना. स्थानीय संस्कृति को प्रपनाया और प्रन्त मे उसी मे लुप्त हो गये। माज भी वहाँ पर भारतीयों द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ तथा वहाँ से प्राप्त ग्रभिलेख प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के द्योतक है।

यह हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालयों मे एशिया के इस क्षेत्र का इतिहास तथा संस्कृति अध्ययन का विषय बन गया है। इसने प्राचीन भारतीय इतिहास का वाड् मय विस्तृत कर दिया है। प्राचीन भारतीयों में चिशेष तथा तैमूर ऐसे योधा न थे जिन्होंने शक्ति के बल से अपना राज्य बढ़ाया। उनका माध्यम भिन्न था भीर इसीलिए उन्होंने सगभग १५०० वर्षी तक स्थानीय शासकों के रूप में वहाँ राज्य किया तथा धादान-प्रदान के रूप में वहाँ की संस्कृति को अपने ढंग से सजाया जिसके प्रतीक कलाकृतियों के रूप में भाज भी देदीप्यमान हैं।

ग्रन्थ के तृतीय संस्करण के लिए भूमिका लिखते हुए मुझे हुषे है कि विद्यार्थियों तथा जिज्ञासुभों ने इसके दो पूर्व संस्करणों का स्वागत किया। इसकी सामग्री में किसी प्रकार का परिमार्जन नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने इसकी श्रमी श्राव-श्यकता नहीं समझी । इस कड़ी में भपनी दूसरी कृति 'मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति' को पिरोने का प्रयास कर रहा हुँ भीर भाशा है कि भगले वर्ष तक इसी हिन्दी समिति द्वारा उसका प्रकाशन हो सकेगा।

वसन्तपञ्चमी

-बेजनाय पूरी

95-7-9864



#### प्रस्तावना

#### ( प्रथम संस्करण )

सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और इतिहास के जिल्लण का श्रेय मुख्यतया फांसीसी और इन विद्वानों को है। उन्होंने लगभग ८० वर्ष की खोज के फलस्वरूप हिन्द-चीन और हिन्दनेशिया में भारतीय संस्कृति और कला को प्रदर्शित किया है। उन देशों के शासकों—जिनका नाम भारतीय था—ने, लगभग एक सहस्र वर्ष तक उस विशाल क्षेत्र में राज्य किया जो वर्तमान टोंकिंग से लेकर दक्षिण में बटाविया तक फैला था। यह क्षेत्र चार भागों में बाँटा जा सकता है—चम्पा (अनम), कम्बुज (कम्बोडिया), जावा, सुमाता तथा अन्य द्वीप (हिन्दनेशिया), और मलाया तथा स्याम। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन चारों भागों का अलग-अलग इतिहास दिया गया है। भारतीयों ने वहाँ जाकर पहिले अपने छोटे-छोटे उपनिवेश स्थापित किये जिन्होंने आगे चलकर विशाल साम्राज्यों का रूप धारण किया। भारतीय होते हुए भी वे भारत का अंग न थे।

हितहास के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति—शासनव्यवस्था, सामाजिक, आधिक तथा आमिक जीवन, शिक्षा, साहित्य और कला—के विभिन्न अवयवों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। मूल भारतीय और पाश्चात्य क्षेत्रों तथा प्राप्त सामग्री का पूर्णतया उपयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं डॉ० रमेशचन्द्र मजुमदार का विशेषरूप से आभारी हूँ। उन्होंने स्वयं भी इस विषय पर कई ग्रन्थ आंगल भाषा में लिखे—'चम्पा', 'सुवर्णद्वीप' (दो भाग) तथा 'कम्बुज देश'। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध फांसीसी विद्वान् सिडो के ग्रन्थों से भी मुझे विशेष सहायता मिली है।

चित्रों की प्राप्ति और प्रकाशन-अनुमित के लिये 'सुदूरपूर्व के फांसीसी स्कूल' तथा 'कर्न इंस्टीचूट' हालैण्ड का मैं आभारी हूँ।

भाशा है, यह ग्रन्थ विश्वविद्यालय के उन विद्यायियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा जो इस विषय का भ्रष्ट्ययन करते हैं, पर जिन्हें हिन्दी में इस पर कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है।

### विषय-सूची

#### भाग १: मळाया-कम्बुज

भौगोलिक परिचय ४; मादि-निवासी ६; यातायात के मार्ग ह ŧ प्राचीन साहित्य में सुदूरपूर्व १४; पालि साहित्य १४; अध्याव संस्कृत भौर प्राकृत साहित्य १७; यूनानी-रोम वृत्तांत २३; शरबी और चीनी बुत्तांत २३; दक्षिण भारतीय स्रोत २४ 98 सुदूरपूर्व के भादि भारतीय उपनिवेश २७; लंग या सु अध्याप भयवा लंग गा सू २८; को लो छो फेन ३१; कोरा, पो हो द्यांग ३२; कन टो ली ३२; पुरातात्त्विक प्रवशेष प्रमाण ३३ 20 जावा के प्राचीन हिंदू उपनिवेश ३६; किंवदन्तियाँ ३६; सम्पाध चीनी वृत्तान्त ३८; जावा के प्राचीन लेख ४१; हो 36 लो टन ४३ सुमाता, बोर्नियो ग्रीर बालि के प्राचीन हिन्दू उपनिवेश अध्याय ४६; म्रादि श्रीविजय युग ४७; पुरातात्विक मवशेष ४०; बोर्नियो में भारतीय संस्कृति ५१; पुरातात्त्विक ग्रवशेष ४३; बालि भौर सेलिबीच द्वीपों में भारतीय संस्कृति ४४; सेलिबीज ४४ 8E मलाया तथा हिन्दनेशिया में भारतीय संस्कृति की स्प-अध्याय रेखा ५७; सामाजिक रूपरेखा ५७; धार्मिक व्यवस्था ५५; व्यापारिक सम्पर्क तथा साहित्यिक प्रभाव ६१ X to भाग २ : चम्पा

अध्याय १ भूगोल सीर प्रारम्भिक इतिहास ६७; ति चेन भीर गंगराज ७०, गंगराज के बंशज ७२; प्रकाशधर्म ७३;

कन्दर्भ और प्रकाशधर्म ७४; नरवाहन और विकान्त-वर्मन् द्वितीय ७६ 40 पण्डुरंग वंश, भृगुवंश, अनम के साथ संघर्ष के पूर्व ७७; मध्याय पृथ्वीन्द्रवर्मेन् ७८; सत्यवर्मेन् ७८; इन्द्रवर्मेन् ७६; हरिवर्मन् ८०; विकान्तवर्मन् भृगुवंशज ८१; जर्यासह-वर्मेन् तथा जयशक्तिवर्मेन् ६३; भद्रवर्मेन् तृतीय ६४; इन्द्रवर्मन् तृतीय, जयइन्द्रवर्मन् ८५ 20 मनम से संघर्ष, विजय राज्य भीर चम्पा का पतन ८७; अध्याय परमेश्वरवर्मन् भौर इन्द्रवर्मन् चतुर्धं ५७; हरिवर्मन् हितीय ८८; चंग पु कु विजयश्री तथा उसके वंशज ८६; जयपरमेश्वरवर्मन् तथा उसके वंशज १० 50 हरिवर्मन् चतुर्थं से अनम की पुनः चम्पा विजय तक ६४; अध्याय जयइन्द्रवर्मेन् द्वितीय ६६; जयइन्द्रवर्मेन् तृतीय ६७; जयहरिवर्मन् प्रथम ६७; जय इन्द्रवर्मन् से सूर्यवर्मदेव तक तथा कम्बुज-चम्पा संघर्ष १००; जयपरमेश्वरवर्मन् द्वितीय १०२; जयइन्द्रवर्मन् पंचम १०४; जयसिंहवर्मन् तृतीय तथा अनम पर चम्पा का अधिकार १०५; मन्तिम शासक १०७ 88 शासनव्यवस्था ११०; सम्राट् तथा उसका स्थान ११०; सम्राट् न्यायाधीश के रूप में ११२; सैनिक प्रबन्ध ११३; प्रान्तीय शासन ११४; धन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क ११४ 990 सामाजिक व्यवस्था १९७; शिष्ट समाज १९८; कुटुम्ब, अध्याय विवाह तथा स्त्रियों का स्थान १२०; वेशभूषा भौर मलंकार १२२; मनोरंजन १२३; दैनिक जीवन १२४; ग्रायिक जीवन १२५; शिक्षा ग्रीर साहित्य १२६ 990 धार्मिक जीवन १२६; शिव. . .शैवमत १३०; शैव देवी देवता १३४; वैष्णव मत १३५; बह्या तथा त्रिमूर्ति १३७; मन्य बाह्मण देवी-देवता १३८; बौद्ध धर्म १३६ 359 कला १४२; मन्दिरों का सूक्ष्म परिचय १४२; कलात्मक मध्याय रूप से मन्दिरों का विभाजन १४३; माइ-सोन के प्राचीन मन्दिर १४५; डोंग डुघोंग के मन्दिर १४७; पों नगर

के मन्दिर १४७; धन्य स्थानों के मन्दिर १४६; पो हे मन्दिर १४६; पो दम मन्दिर, पो रोम मन्दिर १४६; पो क्लॉग गराई, धन्य मन्दिर १४०; मिल्प कला १४१; गिव १४१; विष्णु १५२; धन्य देवता १५२; बुद्ध की मूर्ति १४३, कुछ सुन्दर चिल्ल १४३; नर्तकी भीर नृत्य दृश्य १४४, द्वारपाल, गन्धर्व तथा नाग भीर जन्तु १४४

982

### भाग ३ : कम्बुज देश

अध्याय १ भारत भौर हिन्द-चीन १५६, भ्रादि निवासी १६०, हिन्द-चीन के थाई भौर उनके उपनिवेश १६१; फूनान भौर कम्बुज १६३, कौडिन्य का प्रवेश १६५

329

अध्याय २ फूनान का भारतीय राज्य १६८, कौंडिन्य द्वितीय १७१, इन्द्रवर्मन्, जयवर्मन् १७२, रुद्रवर्मन् ग्रौर फूनान का ग्रन्त १७३

955

अध्याय ३ कम्बुज देश का प्रारम्भिक इतिहास १७७, कम्बुज देश के प्रारम्भिक शासक १७८, भववर्मन् प्रथम १७६; पूर्वेज तथा वशावली १८०, विजय झौर राज्य विस्तार १८२, चित्रसेन महेन्द्र-वर्मन् १८४, ईशानवर्मन् १८४, जयवर्मन् प्रथम १८७

900

अध्याय ४ म्रन्धकारयुग से जयवर्मन् द्वितीय तृतीय तक १८६, दक्षिण कम्बुज १६०; पुष्कर, शम्भुवर्मन्, नृपादित्य १६१, जावा ग्रीर कम्बुज १६३, जयवर्मन् द्वितीय ग्रीर तृतीय १६४; जयवर्मन् का वश ग्रीर मूलस्थान १६४; राज्याभिषेक १६६, राज्यकालीन घटनाएँ १६७, वैदेशिक सम्बन्ध १६६; वैवाहिक सम्बन्ध २००, राज्य-विस्तार ग्रीर मन्त २००; जयवर्मन् तृतीय २०१

958

अध्याय ५ म्रंकोर राज्य की स्थापना २०२; वशावली २०२, मुख्य घटनाएँ २०५; राज्य विस्तार २०६; यशोवर्मन् २०६; विद्वत्ता भीर धार्मिक कृत्य २०७; यशोवर्मन् के उत्तराधिकारी २०६; जयवर्मन् चतुर्थे २१०, हर्षवर्मन् द्वितीय, राजेन्द्रवर्मन् २११, राज्यकाल की

मुख्य घटनाएँ, २१३; जयवर्मन् पंचम २१४; सुग का विशेष महत्त्व २१६ ₹0₹ विश्वाल कम्बुज साम्राज्य २१६; उदयादित्यवर्मन्, मध्याय जयवीरवर्मन् २१८; सूर्यवर्मन् प्रथम २२०; उदयादित्य-वर्मन् द्वितीय, २२३; हर्षवर्मन् तृतीय २२५; जयवर्मन् षष्ठ २२६; धरणीन्द्रवर्मन् प्रथम, सूर्यवर्मन् द्वितीय २२८; सूर्यवर्मन् द्वितीय की यक्षोगाथाएँ २२६; धरणीन्द्रवर्मन् यशोवर्मन् द्वितीय २३२; त्रिभुवनादित्य २३३; जयवर्मन् सप्तम २३३; दिग्बिजय २३४; धार्मिक प्रवृत्ति और रचनात्मक कार्य २३७; कलात्मक क्षेत्र में अंशदान २३=; जयवर्मन् के उत्तराधिकारी २३६; जयवर्मन् ग्रष्टम २४०; कम्बुज के शन्तिम शासक २४० २१= शासन व्यवस्था २४३; सम्राट्का पद भौर उसके अधि-अध्याय कार २४३; प्रान्तीय शासन २४४; प्रन्य पदाधिकारी २४५; सैनिक शासक २४७; न्याय व्यवस्था २४८; भूमि बिक्री व्यवस्था २४६; स्थानीय शासन २४६; नियुक्ति और भपय २५०; न्याय और दंड २५३ २४३ सामाजिक भीर भाषिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था २५४; अध्याय वैवाहिक सम्बन्ध २५६, वस्त्र, आभूषण और शृंगार २५८; भोजन, भाजन २५६; मनोरंजन इत्यादि २५६; कौटुम्बिक जीवन भीर स्त्रियों की दशा २६०; दास-प्रथा, दाह-संस्कार २६१; भाषिक व्यवस्था २६३; कृषि ग्रीर पशु-पालन २६३; व्यवसाय ग्रीर उनका संगठन २६४; तौल भीर मान २६६; व्यापार २६७ शिक्षा और साहित्य २६६; ग्रध्ययन विषय २७०; अध्याय शिक्षक भीर विद्यार्थी २७२; शैक्षिक सम्पर्क २७३; शिक्षण केन्द्र २७४; बौद्ध शिक्षा २७५; राजकीय प्रशिक्षण २७६; साहित्य और लेखन-कला २७७ 339 धर्म २७६; शैव मत २८०; वैष्णव मत २८२; ग्रन्थ अध्याय १० बाह्मण देवी-देवता २०४; यज्ञ इत्यादि २०५; देवराज मत २८६; बौद्ध धर्म २६४ 305 कला ३००; भादि स्मेर कला ३००; शास्त्रीय युग, कला-बिकास ३०३, विशेषताएँ ३०४; लोले क्लो के

मन्तिर ३०५; बकसेई चमको और नोमवर्केण ३०६; मंकोरवाट, नगर मन्दिर ३०७; सन्तिम युग ३०८; निएक पेन ३९०; शिल्पकला ३९९; श्राह्मण मूर्तियाँ ३९२; विष्णु मूर्ति तथा वैष्णव चित्र ३९३; शिव ३९४; सन्य बाह्मण मूर्तियाँ तथा दृष्य ३९५; बुद्ध तथा बौद्ध मूर्तियाँ ३९६

300

### माग ४ : शैलेन्द्र साम्राज्य

अध्याय १ शैलेन्द्र राज्य ३२१; लेख-सामग्री ३२१; वंश उत्पत्ति भौर भादि स्थान ३२४; राज्य विकास ३२६; भरबी भौर चीनी स्रोत ३२७; शैलेन्द्र भौर चोल शासकों के बीच सम्पर्क भौर संघर्ष ३३१; शैलेन्द्र राज्य का पतन ३३५

329

अध्याय २ श्रीविजय राज्य ३३७; लेख-सामग्री ३३८; इत्सिंग ग्रीर श्रीविजय ३४९; चीनी स्रोत तथा श्रीविजय का ग्राठवी शताब्दी का इतिहास ३४९; जावग, श्रीबुज ग्रीर सन फो त्सि ३४३; ९९वी शताब्दी से श्रीविजय का इतिहास, ३४६; श्रीविजय राज्य का ग्रन्त् ३४८

330

अध्याय ३ जावा के हिन्दू राज्य, व्वी शताब्दी से १२वी शताब्दी तक ३५१; मतराम का राज्य ३५१; संजय ३५३; संजय के वंशज ३५५; वतकुर विलतुग ३५६; दक्षोत्तम ३५६; तुलोडोंग ३६०, मध्य जावा के धन्य राज्य ३६१

9 7 9

अध्याय ४ पूर्वी जावा का उत्कर्ष ३६३; सिंडोक शेंडोक ३६४; ईशानतुंगविजय लोकपाल तथा श्रीमुकुट वंशवर्धन ३६५; धर्मवंश ऐरलंग ३६७; ऐरलंग का राज्यकाल ३६८; दिग्विजय, ३६९: वैदेशिक सम्बन्ध ३७०; धार्मिक प्रवृत्ति ३७९

3 5 3

अध्याय ५ कडिरी भीर सिंहसारि के राज्य ११५० से १२६२ तक ३७४; कडिरी का राज्य ३७४; कडिरी के शासक ३७५; जय मय ३७६; सर्वेश्वर से कामेश्वर द्वितीय तक ३७७; चीनी वृत्तान्त ३७६; सिंहसारि का राज्य ३७६; इतनगर ३६२

80F

मजपहित की स्थापना भीर विशास जावा साम्राज्य ३८६; मध्याय विजय का शासन-काल ३८६; जयनगर ३६०; जयनगर के उत्तराधिकारी ३६१; राजसनगर ३६२; विकमवर्द्धन ३६६; मजपहित के ग्रन्तिम भासक ३६७ ३८६ शासन, संस्कृति और साहित्य ३६६; शासन-प्रणाली नध्याप ३९९; सामाजिक जीवन ४०१; वेशभूषा, ग्रलंकार, मनोरंजन ४०३; ग्राधिक व्यवस्था ४०४; शिक्षा ग्रीर साहित्य ४०५ 338 अध्याय धार्मिक जीवन, ब्राह्मण धर्म ४१०; अन्य द्वीपो में ब्राह्मण वर्म, ४१४; बौद्ध वर्म ४१५; संयुक्त मूर्तियाँ ४१७; विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय ४१८ 690 कला ४२०; डिएंग के मन्दिर ४२१; बौद्ध कला प्रतीक 3 ४२२; चन्डिसारि तथा मेणु और सेवु ४२३, बोरोबुदूर ४२३; चंडि मेन्दुत ४२५; चंडि लोरो जोंग्रेग ४२४; पूर्वी जावा की स्थापत्य कला ४२६; पनतरन के शिवमन्दिर ४२६; शिल्प कला ४२७; बाह्मण मूर्तिया ४२८; रामायण और महाभारत के चित्र ४३०; बौद्ध मूर्तियाँ ४३१; बोधिसत्व ४३२; वोरोबुदूर के चित्र ४३३ 820 सुदूरपूर्व के अन्य उपनिवेश ४३४, द्वारवती, सुखोदय, मायुष्या श्रीक्षेत्र इत्यादि ४३४; द्वारवती का मो राज्य ४३४; द्वारवती की कला ४३७; सुखोबई राज्य ४३८, बायुष्या ४३६; श्रीक्षेत्र ४४०; हंसावती, बनोरवपुर £88 838 284-886 सध्याय ११ 889-880 सहायक ग्रन्थसूची



अप्सराएँ ( अंकोर बाट )

# चित्र सूची

| ٩. | भारत और सुदूरपूर्व का सास्कृतिक तथ | r   |
|----|------------------------------------|-----|
|    | व्यापारिक सम्बन्ध                  | ४४१ |
|    | मलाया तया कम्बुज                   | ४४२ |
|    | चम्पा, कम्बुज और थाई राज्य         | ४४३ |
| ٧, | शैलेन्द्र-श्रीविजय राज्य           | ४५४ |

#### अन्य चित्र

- माइसोन का मंदिर (पृ० १४५)
   पो-रोम का मंदिर (पृ० १४६)

- ३. पो-अलॉग का मंदिर (पृ० १४०)
- ४. विष्णु---प्रनंत शयन प्रवस्था में (पृ० १५२)
- ५. विष्णु की खड़ी मूर्ति (पृ० १४३)
- ६. माइसोन--शिव के नृत्य का एक दृश्य (पू॰ १४४)
- ७. नर्तकी, टूरेन से प्राप्त (पृ० १४४)
- संभोर का मंदिर (पृ० ३०१)
- प्रह-खो (पृ० ३०३)
- १०. फिमानक (पृ० ३०७)
- ११. बेग्रोन मन्दिर-शिवमुख (पृ० ३०८)
- १२. वसे आई का मंदिर (पू० ३०६)
- १३. वसे श्राई—हन्द्र की वर्षा (पृ० ३९९)
- १४. वसे श्राई—रावण कैलास उठाता हुआ (पृ० ३१४)
- १४. चण्डी पुन्तदेव, जावा (पृ० ४२१)
- १६. चण्डी बोरोबुदूर (पृ० ४२३)
- १७. चण्डी मेंदूत (पृ० ४२५)
- १८. प्रामवान का मंदिर (पृ० ४२७)
- १६. चण्डी जावुग (पृ० ४२८)
- २०. वराहावतार (पृ० ४३४)
- २१. भगस्त्य (रेखाचित्र पृ० १६)
- २२. लोकेश्वर ( " पू० ६४)
- २३. मंजुश्री ( "पृ० १४६)
- २४ अप्सराएँ ( ,, पू० १३)

# सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास





बगस्त्य ( बोरोबुद्र )

# प्रथम भाग मलाया-कम्बुज

## भौगोलिक परिचय

भारतीय संस्कृति का प्रवाह ग्रादिकाल से ही विभिन्न क्षेत्रों में हुग्रा। ईसवीपूर्व १४वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के हिटाइटी ग्रीर मितानी सम्राटों ने ग्रपनी मैत्री की संधि को स्थायी रूप देने के लिए भारतीय देवताओं - इन्द्र, मित्र, वरुण भीर नासत्य का भावाहन किया था। इस उदाहरण से इन देवताओं के प्रति उनकी मास्या ही नहीं प्रतीत होती. वरन इससे विदेशों मे भारतीय वैदिक धर्म भौर संस्कृति का प्रवेश भी प्रमाणित होता है। भारत ने कभी भी तलवार के जोर से विदेशों को जीतने और वहां अपना धर्म तथा संस्कृति फैलाने का प्रयास नहीं किया: फिर भी यहाँ की संस्कृति की गृहरी छाप पश्चिमी एशिया, मिस्र भीर रोम से लेकर पूर्व में चीन तक, तथा मध्य एशिया के चीनी तुर्किस्तान से लेकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के हिन्द-चीन, हिन्देनेशिया तथा अन्य डीपसमूहों तक पड़ी । इस सफलता का श्रेय उन व्यापारियों, धर्म-प्रवर्तकों, सांस्कृतिक शिष्टमंडलों तथा ऐसे बीरों को है जिन्होंने भौगोलिक शृंखलाग्रों को तोड़कर यातायात की ध्रमुविधाम्रों को झेलते हए, विदेशों में जाकर मपनी संस्कृति का बीज बोया। इस प्रयास ने उस महान् वृक्ष का रूप शीघ्र ही धारण कर लिया निसकी छत्रच्छाया म अनेकों राज्य फुले-फले और भारतीय संस्कृति अपने अतीत गौरव का मांचल मोढ़े मध्य युग के उस समय में भ्रपने सौन्दर्य को लुटने से बचा सकी, जबकि भारत में विदेशियों के निरन्तर ब्राक्रमणों से राजनीतिक ब्रशान्ति फैली हुई थी।

सुदूरपूर्व का प्राचीन इतिहास वास्तव में इसी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। वहाँ के नरेशों के नाम भारतीय थे और उनके रक्त में भारतीयता की माता प्रधान थी। उनके पूर्वज भारत से ही जाकर वहाँ बस गये थे और उन्होंने अपने छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण किया था। उन्होंने वहाँ के देशवासियों को भारतीय

१. स्टेनकोनो के मतानुसार इस लेख में द्वन्द्व समास का प्रयोग, इन देवताओं के भारतीय होने का प्रमाण है। आटोस्टाइन ने सुप्पिलुल्यूम और मत्तिवक की संधि सम्बन्धी ई० पू० १४वीं शताब्दी के इस लेख में वैदिक देवता अग्नि का नाम भी ढूंढ़ा है और इन देवताओं को भारतीय माना है। इंडियन कल्चर (इ० क०), भाग ४, पृष्ठ ३००।

संस्कृति के रंग में रेंगा: भारत से समय-समय पर बहाँ विद्वान तथा वीर पुरुष गबे, जिनका स्वागत ही नही हमा, वरन उन्हें समाज भौर राज्य में विशिष्ट स्थान दिया गया । भारत के साथ उनका सम्पर्क भी रहा, पर उन्होंने अपना स्वतंत्र ग्रस्तित्व कभी नहीं खोया. और न वे भारत का उपनिवेश ही बनकर रहे । चोल भीर शैलेन्द्र राजाओं के बीच लम्बे काल के युद्ध से यह बात भलीभाँति विदित है कि अपने को भारतीय समझते हुए भी श्रीविजय के शासक अपने राष्ट्रीय गर्व का बिलदान नहीं कर सके। दक्षिण एशिया के सुदूरपूर्व देशों में भनेक वंशों के राजाम्रों ने राज्य किया, उनका भाषस में संघर्ष भी हमा, पर उनकी संस्कृति को ठेस नहीं पहेंची और वह पूर्णतया भारतीय रही । सामाजिक, भार्थिक, धार्मिक, साहित्यिक और शिक्षा तथा कला के क्षेत्रों में भारतीय अनुदान प्रधान था, पर समय की गति के साथ-साथ स्थानीय प्रवृत्तियाँ भी प्रत्येक क्षेत्र में उठने लगीं। न तो वे भारतीय संस्कृति में स्वतः लुप्त हो गयीं भौर न उन्होंने इस संस्कृति का स्थान ही ले लिया । इन दोनों के सम्मिश्रण से कुछ जागृति अवश्य हुई, जिसका आभास मुख्यतया हमको उन स्थानों के प्राचीन मन्दिरों की कला और शैली में मिलता है। सदूरपूर्व के देशों में भारतीय संस्कृति और इतिहास का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनका भौगोलिक परिचय, वहाँ के निवासी तथा उनका भारतीयो से सम्बन्ध, यातायान के मार्ग ग्रीर साधन, तथा ग्रन्य सम्बन्धित विषयों पर सधम रूप से सर्वप्रथम प्रकाश डालना खावश्यक है।

#### भौगोलिक परिचय

सुदूरपूर्व अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया को 'बृहत्तर भारत' के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। इस विभाल क्षेत्र में ब्रह्मा, थाइलैण्ड, हिन्दचीन. मलाया

२. चन्द्रगुप्त वेवालंकार, 'बृहत्तर भारत'; बेल्स, 'दी मेकिंग आफ ग्रेटर इंडिया (मे० प्रे० इं०)' हाल ने अपने दिशक-पूर्व एशिया के इतिहास में इन विद्वानों के इस केंद्र के देशों को 'बृहत्तर भारत' नाम से सम्बोधित करने पर आपत्ति प्रकट की है। इस रूप में उनका स्वतंत्र अस्तिस्व नच्ट हो जाता है, और वे केवल भारत का एक अंग बनकर ही रह जाते हैं। सिडो ने हिन्द्रचीन और हिन्देनेशिया के प्राचीन हिन्द्र राज्यों का विस्तृत रूप से इतिहास लिखा है। राजनीतिक वृध्टिकोण से हम इन देशों को 'बृहत्तर भारत'के नाम से सम्बोधित न भी करें, पर वहां के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को मेटा नहीं जा सकता। इस ग्रन्थ में 'बृहत्तर भारत' शक्त का प्रयोग नहीं किया गया है।

तथा जावा, सुमाला, बोर्नियो, बालि और सेलिवीब इत्यादि छोटे-बड़े हिन्द और प्रमान्त महासागर के बीच के वे द्वीप भी सम्मिलित हैं जहां भारतीय संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत से निकट होने के कारण तथा इससे सम्पर्क स्थापित रखने के फलस्वरूप इन देशों पर केवल भारतीय प्रभाव पड़ सका। चीनी प्रभाव अनाम अथवा चम्पा के उत्तर में केवल टौंकिन प्रान्त तक ही सीमित रहा। उसके आगे यह न बढ़ सका, यद्यपि प्रायः सभी देशों का चीन के साथ राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध बराबर बना रहा। अरब व्यापारियों तथा इस्लाम, और यूरोपियन औपनिवेशिकों के प्रवेश से पहले सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य थे। हिन्द-नेशिया में तो इस्लाम धर्म का प्रवेश ही न हो सका, पर मलाया और हिन्दे-नेशिया में अरब व्यापारियों ने राज्य-वंशों में अपना धर्म फैलाकर, वहाँ इस्लामी राज्य स्थापित कर दिये। यूरोपियन शक्तियों में अंग्रेज, डच और कांसीसियों ने कमशः मलाया, हिन्देनेशिया और हिन्द-चीन पर अपना अधिकार स्थापित किया। थोड़े ही दिन हुए, जब ये देश पाञ्चात्य औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुए और इन्होंने स्वतंत्रता की साँस ली।

भारत के सबसे निकट ब्रह्मा देश है, जहाँ स्थल और सामुद्रिक मार्ग से प्रवेश करना सरल था। योम नामक उत्तर से दक्षिण की और जानेवाली पहाड़ियाँ इसे घेरे हुए हैं और इरावदी, निन्दिवन, सितंग तथा साल्वीन निदयों ने इसकी भूमि बहुत उपजाऊ बना रखी है। इसीलिए भारतीय यहाँ सबसे पहले पहुँचकर अपने पैर जमा सके। उत्तरी ब्रह्मा में भारतीयों ने स्थल मार्ग से प्रवेश किया, प्रत्य क्षेत्रों में वे समुद्री मार्ग से भाकर आगे बढ़े। ब्रह्मा में जिन हिन्दू राज्यों की स्थापना हुई उनमें धन्यावती, बसीन, रामावती, हंसावती और सुधम्मावती उल्लेखनीय है। इनकी समानता क्रमशः अराकान, बमीन, रंगून, पेगू और थरान से की जाती है। उत्तरी ब्रह्मा में प्यू का राज्य सबसे प्राचीन था। ब्रह्मा के पूर्व में स्याम या थाइलैंड का उत्तरी भाग साल्वीन और उत्तरी मेकांग के बीच छोटी-छोटी पहाड़ियों से घरा है। मध्य स्थाम की भूमि मीनम तथा अन्य छोटी निदयों के कारण बड़ी उपजाऊ है। दक्षिणी स्थाम में क-भूडमरूमस्य से लेकर मलाया प्रायद्वीप का उत्तरी भाग सिम्मिलत है। स्थाम देश पहले फूनान राज्य का अंग था, पर उसके पतन के बाद यहाँ द्वारावती राज्य स्थापित हुआ। आगे चलकर बृहत् कम्बुज देश के शासकों का इस पर अधिकार हो गया।

दक्षिण में मलाया प्रायद्वीप, जिह्ना की शाँति, १६०० मील तक की लम्बाई में स्याम की खाड़ी से लेकर सिंगापुर तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई बहुत कम है शौर पहाड़ियां दूर-दूर तक फैली हैं जिनमें बीच में घने जंगल हैं।

यहां पर बहुत सी छोटी-छोटी निंदयां हैं। समुद्री मार्ग से भारतीयों ने तकुमा-पा (वर्तमान तकोला) में उतरकर मलाया में प्रवेश किया भौर उन्होंने कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित किये जिनका विस्तृत उल्लेख मागे किया जायेगा।

हिन्द-कीन में सबसे उत्तर-पूर्व में अनम देश है जहाँ पर प्राचीन काल में चम्पा राज्य था। यह उत्तर में टोंकिन और दक्षिण में कोचीन-चीन के बीच में है। इसके पूर्व में चीन सागर है और पश्चिम की पहाड़ियाँ इसे दक्षिणी लाओस तथा कम्बोडिया से पृथक् करती हैं। कहीं पर चम्पा राज्य की सीमा ७० मील से अधिक चौड़ी नहीं रही। इस विशाल क्षेत्र की छोटी-छोटी नदियों पर स्थित कई केन्द्र थे जिन्हें बीच की पहाड़ियाँ एक दूसरे से पृथक् करती हैं और यातायात की असुविधाओं के कारण यहाँ के छोटे-छोटे राज्य अपना अस्तित्व बनाये रहे।

कह्या तथा स्याम और पूर्व में टोंकिन तथा अनम के बीच के क्षेत्र में लाश्रोस, कम्बोडिया तथा कोचीन चीन है जो प्राचीन काल में विस्तृत कम्बुज साम्राज्य के अंग थे। इस क्षेत्र की समृद्धि में मेकांग नदी का वैसा ही हाथ रहा है जैसा कि भारत में गंगा और मिस्र में नील नदी का रहा है। इसी नदी पर कम्बुज की राजधानी नोम-पेन्ह स्थित है। कम्बुज देश की तोनले-रूप नामक विशाल शील ने भी, जो नोम-पेन्ह से उत्तर-पश्चिम में मेकांग नदी में मिलती है, इस देश के इतिहास और इसकी समृद्धि में अंशदान किया है।

हिन्द-चीन के म्रतिरिक्त पूर्वी द्वीपसमूहों में भी भारतीयों ने जाकर राज्य किया भीर भ्रपनी संस्कृति फैलायी। द्वीपों में प्रवेश के लिए मलाया ही सबसे निकट पड़ता है। मलाका की पतली खाड़ी मलाया भीर सुमाद्रा द्वीप के बीच में है भीर सुण्ड की खाड़ी इस द्वीप को जावा से पृथक् करती है। जावा के दक्षिण-पूर्व में बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप हैं। सबसे निकट में बालि है जो भ्राज भी हिन्दू सभ्यता भीर संस्कृति का प्रतीक है। इनके उत्तर में बोनियों तथा सेलिबीज सबसे बड़े भीर प्रमुख द्वीप हैं भीर ये भी प्राचीन भारतीय सम्यता के केन्द्र रहे तथा उनका राज्य भी रहा। सुदूरपूर्व के लगभग ६००० द्वीपों के समूह को कई नामों से सम्बोधित किया गया है। पर हिन्देनेशिया से उन सब द्वीपों का संकेत होता है जिन पर इस देश का प्रधिकार है भीर वहाँ के भग्नावशेष भ्रपनी कहानी सुनान के लिए भ्राज भी मौजूद हैं। सिडो महोदय ने इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र को हिन्द-चीन भीर हिन्देनेशिया नामक दो भागों में बाँटा है भीर इसी ग्राधार पर उनका इतिहास लिखा है।

#### आदि निवासी

सुदूरपूर्व के निवासियों और उनकी संस्कृतियों के विषय में विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। जावा में प्राप्त किसी ग्रादि निवामी के कपाल (खोपड़ी) की, जिसे पिथीकैन्यपस नाम से सम्बोधित किया गया है, समानता पीकिंग में मिले सिग्रानन्ध्रोपस से दिखाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि ये दोनों एक ही वर्ग के थे और मंगोल जाति इन्हीं से निकली थी। दिसट के मतानुसार हिन्दनीन भीर हिन्देनेशिया के भादि निवासी भारतीय भादि निवासियों से मिलते-जुलते हैं। इस विद्वान् ने इन सब जातियों का उद्गम-स्थान भारत ही माना है। भाषा-वैज्ञानिकों के मतानुसार भारत की मुंड भाषा के कुछ शब्द सुदूर-पूर्व की मों तथा छमेर भाषाओं के शब्दों की तरह हैं। फांसीसी विद्वान् सेवी ने भी इस मत को माना। आये बढ़कर स्मिट ने भास्ट्रोए शियाटिक वर्ग का सम्बन्ध भास्ट्रोनेशियन वर्ग से दिखाकर, भास्ट्रिक नामक एक बृहत् क्षेत्र का मनुमान किया जिसमें उसने हिन्दचीन भीर हिन्देनेशिया के भादि निवासियों तथा उत्तरी पूर्वी भारत के खस, मुंड और मध्य भारत की अन्य जंगली जातियों को रखा। वहारी यह

- ३. हाल, 'ए हिस्ट्री आफ साउथ-ईस्ट एशिया' (हि॰ सा॰ ई॰ ए॰) पृ॰ ४ ।
- ४. बु० इ० फ्रा० ७, पू० २१३ । प्राच्य मनोविज्ञान के बृष्टिकोण से इस विस्तृत क्षेत्र की जातियों का सुन्दर अध्ययन किया गया है । इन्हें तिक्वती वर्मन् तथा मो ल्पेर वर्गों में बाँटा गया है । प्रयम वर्ग की समानता भारत की अभीर और मिष्मि जातियों से की गयी है तथा द्वितीय वर्ग की जातियों मुंड और खल से मिलती-जुलती हैं । मों विक्तण-ब्रह्मा में बस गये और वहीं से मीनम की घाटी को पार कर स्याम पहुँचे । ख्येर कम्बोडिया में बस गये और वहीं से पश्चिम की ओर बढ़कर वे स्याम में मों से मिले । जम्या के निवासी चम और मलाया के मलय कहलाये ।
- ४. लेवी, प्रिजुलुस्की तथा जू-स्लाक के उपर्युक्त विषय पर लिखित लेखों का संकलन बागची ने अपने ग्रन्थ 'प्री-आर्यन और प्री-ड्रवीडियन इंडिया' में किया है (कलकत्ता, १६२६) । भाषा-विज्ञान के आधार पर इन देशों के भारत के साथ सम्बन्ध पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है।
- ६. इस वर्ग में मों-खेर, मलाका की सेनोई (सकेई), सेमांग, निकोबारी, मुंड, तथा कोल इत्यादि माधा-वर्गों को रखा गया है (बागची पू० ६) स्मिट के विचारों पर कई विद्वानों ने टीका-टिप्पणी की है। विग्स के मतानुसार स्मिट के विचार अवैज्ञानिक तथा कढ़िवादी हैं। फ्रांसीसी विद्वानों तथा डच पुरातास्त्रिक वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि उपर्युक्त बातियों के व्यक्ति प्रोटो-आस्ट्रोलियडं, पपुअम, प्रोटो-मेलानेशियन, नेकरिटो तथा प्राटो-इंडोनेशियन

प्रतीत होता है कि भारत से ही भ्रादिकाल में कोई जनसमूह सुदूरपूर्व गया भीर वहाँ आकर बस गया । इस विचारधारा के विषक्ष में डच पुरातत्व वैज्ञानिक कोम का कथन है कि पहले जावा के भ्रादि निवासियों का एक समूह भारत में भ्राकर बसा भीर बाद में भारतीयों का उस भीर प्रस्थान हुआ।

कैलेम बेल्स स्टाइन ने भारत और मलाया के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध को तीन युगों में रखा है। पहले युग में मलाया की सभ्यता का भारत पर प्रभाव पड़ा, दूसरे में दोनों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध न रहा और तीसरे युग में मलाया की संस्कृति और सभ्यता पर भारतीय प्रभाव पड़ा। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, पर भाषा की समानता भारत की मुंड तथा खस और अन्य जंगली जातियों के सुदूरपूर्व में मों, डमेर आदि निवासियों के साथ एकीकरण का अवश्य संकेत करती है।

बेल्स ने सुदूरपूर्व को दो क्षेत्रों में बाँटा है। उन्होने पश्चिमी क्षेत्र में सीलोन, बह्या, मध्य स्याम, मलाया तथा सुमाता को, और पूर्वी क्षेत्र में जावा, घम्पा तथा कम्बोडिया को रखा है। प्रथम क्षेत्र में स्थानीय संस्कृति भारतीय में ही मिलकर नच्ट हो गयी, पर दूसरे में वहां की संस्कृति ने भारतीय को तो घपना लिया, किन्तु अपना अस्तित्व नही नच्ट होने दिया। इन दोनों क्षेत्रों के निवासी भी इसी माधार पर दो वर्गों में बँटे थे। भारतीयों के आगमन से पहले पश्चिमी क्षेत्र वाले उतने आगे नहीं बढ़े थे जितना कि पूर्वी क्षेत्र वाले और इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के प्रवाह में लुप्त हो गयी। यह धारणा विवादास्य है तथा यह कहना कठिन है कि दोनों क्षेत्रों के निवासियों की संस्कृति एक

वर्ष के वे । नेगरिटो को छोड़कर अन्य जातियाँ डोलीसिफेलस हैं। जरनल अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटी (ज॰ अ॰ ओ॰ सो॰) जाग ६, (१६४४) पू॰ ४४-४७।

७. हिन्दू-जाबानीज-नेशछाइडेनिस (हि॰ जा॰), पू॰ ३८ से। हारनेल के मतानुसार पोलिनेशियन प्रमाव पड़ा। उनके विचार में मलाया के निवासी भारत आये और अपने साथ में कोका लेते आये। जरमल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल। ( ज॰ ए॰ सो॰ बं॰) ७, (१६२०), पू॰ १७।

म. एनबल बिब्लियोग्नाफो, आफ० इंडियन आर्कियोलाको ( ए० बि० इ० आ० १६३६ ) टाइम्स आफ इंडिया, जनबरी २६, १६३५।

६. मे० पे० ई० प्० १६।

दूसरे से फिन्न थी। कियदिन्तयों के अनुसार शारतीय कौहिन्य ने फूनान (कम्युज के दिक्षणी भाग) की रानी सोमा को वस्त्र पहनना सिखाया था। यदि यह बात मान ली जाय तो यह कहना गलत होगा कि पूर्वी क्षेत्र के निवासियों का सांस्कृतिक स्नर किसी प्रकार भी पश्चिमी क्षेत्र वालों से ऊँचा था। सिडो महोदय का कथन है। कि सुदूरपूर्व में भारतीयों के भागमन से पहले पाषाणयुग-निवासी रहते थे। इस बात की पुष्टि स्याम की खाड़ी से कोई १६ मील अन्दर श्रोसियो नामक स्थान में एक प्राचीन नगर के अवशेष से भी होती है जो पाषाणकालीन है। र पाषाण युग से भारतीय युग में स्थानीय संस्कृति का प्रवेश भोसियों के भितिरक्त भनम के सह्यून्ह, कम्बोडिया के समरांग स्थू और सेलिवीज के सेंपागा के भग्नावशेषों से भी प्रतीत होता है। या अतः यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि भारतीयों के भागमन से पहले सुदूरपूर्व के निवामी उत्तरार्घ पाषाणकालीन युग से गुजर रहे थे।

#### यातायात के मार्ग

यद्यपि भारतीय उपनिवेशो की स्थापना ईसवी की पहली शताब्दी में निश्चित की जाती है, पर भारत का सुदूरपूर्व से व्यापारिक सम्बन्ध कई सौ वर्ष पहले ही घारंभ हो चुका था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी में चीनी व्यापारी उत्तर भारत घौर घफगानिस्तान से घाने बैक्ट्या नक जाने

- १०. कंगटाई ने जिसे चीनी मेगास्थमीय कहा गया है, ईसबी की तीसरी शताब्दी की राजनीतिक स्थित का वर्णन किया है। इसके कूनान श्वान सम्बन्धी वृत्तान्त को ली टाओ युवन ने (जिसकी तिथि ईसबी की पाँचवीं शताब्दी के अंतिम और छठवीं के आरम्भिक माग में रखी गयी है) अपनी पुस्तक चार्झांकग चार्क में उद्धृत किया है। जरनल एशियाटिक (अ० ए०) मई-जून, १९१६, पृ० ४५६। कम्बुज के लेखों में कॉडिन्य के भारत से आगमन और फूनान की राझी सोमा को हरा कर उसके साथ विवाह तथा नवीन वेश स्थापना का उल्लेख मिलता है। वेखिए, मजुमवार कम्बुज इंसिक्यशंस' (क० इ०) नं० १११, पृ० २६४।
  - ११. ए० हि०, ए० ३४।
- १२. देखिए, स्यू मैंलेरे का ओक्सियो तथा कोचीन-चीन के अन्य फूनानी नगर पर लेख, जो 'एनबल बिक्लियोग्राफी आफ इंडियन आर्कियोलाजी' में छपा (१६४०-४७), पुरु ४१।
  - १३. सिडो, ए० हि०, पृ० ३४।

थे। १४ एक चीनी लेखक किन्नन्तन का कथन है कि अनम और भारत के बीच याता-यात का एक स्थल मार्ग था। ( यह मार्ग पूर्वी बंगाल, मनीपूर और असम होकर धनम जाता था, श्रीर इसीसे भारतीयों ने जाकर उत्तरी बह्या, इराबदी, साल्वीन, मेकांग नदी की घाटियों तथा युन्नान तक में जिसका नाम उन्होंने गांधार रखा, अपने उपनिवेश स्थापित किये। ईतसिंह के मतानुसार स्थलमार्ग से कोई २० चीनी भिक्ष भारत झाये ये जिनके लिए एक भारतीय सम्राट् ने एक मन्दिर का निर्माण कराया था। मुख्य स्थल मार्ग पर स्थित कई केन्द्रों से दक्षिण ब्रह्मा भीर हिन्दचीन में प्रवेश करने की सुविधाएँ थीं। श्रोसियो नामक हिन्दचीन के एक प्राचीन स्थान में मिली बहुत-सी भारतीय मोहरें तथा कुछ रोमन पदार्थ, जिनमें सोने का एक पदक भी है जिस पर १५२ ई० के अंतोनिन की मृति अंकित है, संकेत करते हैं कि विदेशियों का भारत होकर सुदूरपूर्व के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। इस व्यापार में जल के अतिरिक्त स्थल मार्ग का भी प्रयोग होता था। १९ रोम के मिले पदार्थों में पोग ट्क से प्राप्त उसी काल का एक दीप भी उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि रोम से चीन की स्रोर बह्या के मार्ग से जाते हुए संगीतक्षों स्रौर नटों का एक दल ईसवी के १२० वर्ष में गया था तथा १६६ ई० में मारकस झरी-लियन ने भी एक दूत चीन भेजा था । १३ भारत से बह्या होकर चीन छाने का मार्ग प्राचीन प्रतीत होता है। जलमार्ग से भी भारतीय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यहाँ मे अनम तक जाने लगे थे। १८ ये जहाज समुद्रतट के किनार-किनारे ही चलते थे भीर भारतीय नाविक उस क्षेत्र से पूर्णतया परिचित थे।

भारतीय व्यापारियों के बड़े-बड़े जरथों को लेकर साहसिक नाविक पश्चिमी तट के शूरपारक (सापारा) तथा मरुकच्छ (भ्रोच) और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के बन्दरगाह ताम्रलिप्ति (तामलुक) तथा अन्य बन्दरगाहों से विदेशों के लिए प्रस्थान करते थे। इनके अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी तट पर बहुत-से बन्दरगाह थे जिनका उल्लेख अज्ञात यूनानी लेखक के अन्थ परीप्लस'' तथा तालमी

१४. पिलियो, बु० ए० फा० ४, यू० १४२-४३।

१४. जु० ए० २:१२ (१६१६), प्० ४६।

१६. सिडो, ए० हि०, पू० ३८।

१७. मजुमदार, एंशेन्ट इंडियन कालोनिजेशन इन साउब ईस्ट एशिया, बरौदा लेक्चर (ए० इ० क०), पूर्व १२ ।

१८. इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (इ० ह० क०), १४, पू० ३८०।

१६. शाफ नोट ६०, सिडो, ए० हि० पू० ५६।

के 'भूगोल' में मिलता है। तालगी के मतानुसार " मलाया प्रायद्वीप भौर उससे मागे जाने वाले जहाज बंगाल की खाड़ी में स्थित पलौरा नामक बन्दरगाह तक समुद्र तट के किनारे-किनारे जाते थे। यह प्राचीन बन्दरगाह गंजाम जिले के गोपालपुर के निकट है। यहाँ से वे मलाया की ओर सीधे जाते थे भौर वहाँ से फिर मलाका की खाड़ी होते हुए हिन्देनेशिया के विभिन्न टापुओं तथा हिन्दचीन की धोर प्रस्थान करते थे। इस लम्बी यात्रा को कम करने के लिए दूसरे मार्ग भी थे। यात्री तकुआ-पा तथा केडा में भी उतर सकते थे। इस क्षेत्र में मिले बहुत्-से प्राचीन अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। "र तकुआ-पा से सीधे छैया जा सकते थे भौर केडा से पूर्व में सिगनोरा तथा इन दोनों के बीच में तंग से पटलुग, प्राचीन लिगोर तथा बंडो और चूमपो जाने के सरल मार्ग थे। वेल्स के मतानुसार " भारतीय भाइति के पुष्य तकुआ-पा के पश्चिम की ओर बहुतायत में पाये जाते हैं, और

पेरीप्लस के अज्ञात लेखक के अनुसार खोल देश के व्यापारिक केन्द्रों और बन्दरगाहों में तीन स्थान मुख्य थे, जो कमशः उत्तर से कमार (तालमी के अनुसार खबेरिस), जिसकी समानता कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित कावेरी पट्टनम से की गयी है; पोड़के (पांडिचेरी), जिसके निकट अरिकमेड्र में की गयी खुदाई से इसके प्राचीन व्यापारिक केन्द्र होने का पता चलता है, तथा सोपत्म (मरकरम, पहले इसे शोपट्टिनम कहा जाता था) थे। इन स्थानों से छोटे और बड़े जहाज व्यापारिक सामान लेकर विदेशों को जाते थे। छोटे जहाज 'सगर' और बड़े 'कालं-डिया' कहलाते थे, जो उत्तर के गंगा के मुहाने तथा पूर्व में कीसे देश की ओर जाते थे। इस देश को अज्ञात लेखक ने पूर्व में रखा था और उसकी समानता मलाया से की गयी है। देखिए, शास्त्री, इंडो-एशियन कस्वर (इ० ए० क०) भाग १, पू० ४५; भंजुमदार, 'सुवर्ण होय' भाग १, पू० ६।

२०. तालमी के मतानुसार इस स्थान के विक्षण से बहाज गहरे समुद्र में प्रवेश कर मलाया की ओर जाते वे (मैं कंडल 'तालमी', पू० ६६-६६) लेवी ने इसकी समामता कॉलग के वंतपुर से की है (जू० ए० जनवरी-मार्च, १६२४, पू० ४६-४१), जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। बौचनिकाय २, पू० २३४। महावस्त ३, प० ३६९।

२१. बेल्स : 'ए न्यूली एक्सप्लोर्ड रूट' इंडियन आर्ट्स एण्ड लेटर्स (इ० आ० ले०) ६, पृ० १।३१ ।

२२. सिडो, ए० हि०, पू० ५४।

बंडों की खाड़ी के निकट भी ऐसे व्यक्ति इसी मार्ग से झाये हुए अपने भारतीय पूर्वजों की याद दिलाते हैं। वेल्स का मत चाहे विवादास्पद प्रतीत हो, पर इतना भ्रवश्य मानना पड़ेगा कि भारतीय नाविक गहरे समुद्र की लहरों के थपेड़े सहते हुए अपने यानों में सुदूरपूर्व जाते थे धौर पलौरा से वे सीधे मलाया प्रायद्वीप पहुँच जाते थे। वहाँ से वे जल तथा स्थल मार्गों से अन्य क्षेत्रों की झोर प्रस्थान करते थे।

हिन्द-चीन की भोर जाने वाले उत्तरी भारत के वे नाविक जो तट के किनारे ही चलते थे, तवों में उत्तरकर तीन पगोड़ा के मार्ग से मीनम के मोहाने तक<sup>34</sup> पहुँचते थे। इस क्षेत्र में पोंग-तुक तथा प्र-पथोम, नामक प्राचीन स्थान है। उत्तर में मूलमिन बन्दरगाह से मीनम नदी की एक शाखा पर स्थित रहेंगे नगर तक भी एक मार्ग था। मीनम तथा मैकांग के बीच कोरत के समस्थन से होकर तथा मून नदी की घाटी पार कर मैकांग के मोहाने तक जाने का स्थल मार्ग था। <sup>34</sup> इस मार्ग पर सि-थेप, नामक स्थान में प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।

दक्षिण भारत से भी व्यापारी या तो अंडमन और निकोबार द्वीप के बीच में होकर अथवा निकोबार और सुमाला के अबिन के बीच सामुद्रिक मार्ग से मलाया की ओर जाते थे और तकुआ-पा अथवा केडा पहुँचकर उतरते थे। आंध्र प्रदेश में पूर्व की ओर जाने वाले व्यक्ति भी सीधे तकुआ-पा ही जाते थे। ये व्यापारी प्राचीन कॉलंग के गोपालपुर अथवा मसूलीपट्टम के निकट बन्दरगाहों से चलते थे। तालमी ने तकोलां का उल्लेख किया है जिसकी समानता तकुआ-पा से की जाती है। इस स्थान पर दिन का उत्पादन खूब होता था। यही से दक्षिण की और मलाका की खाड़ी को पार कर हिन्देनेशिया के डीपों में अथवा पूर्व की ओर, हिन्द-चीन की ओर प्रस्थान किया जाता था। दक्षिण भारत से सुदूरपूर्व जाने के लिए पेरीप्लस में की कमार (तालमी का खबरिस कावेरीपट्टम) पोडुके (पांडेचेरी) तथा सोपत्म नामक तीन बन्दरगाहों का उल्लेख है जो एक दूसरे के निकट ये और वहाँ से कालंडिया नामक जहाज विदेशों के लिए जाने थे। दक्षिण भारतीय मंगम माहित्य में भी बन्दरगाहों का उल्लेख है। ""

२३. सिको, बही, पृ० ५५ ।

२४. बेल्स, 'टुबर्ड्स अंकोर, पु० १९१, सिडो, पु० ४४।

२५. एंशेन्ट इंडिया (मजनदार शास्त्री), प्० १६७ ।

२६. उपयुक्त उल्लिखित (उ० उ०) बेखिए नोट ११।

२७. लिडो, ए० हि०, प्० ५६, मोट ४।

भौपनिवेशिकों ने सुदूरपूर्व पहुँचकर अपने देश तथा प्रान्त के आधार पर वहाँ के स्थानों के नाम रखें भौर इसी से उनके उदगम स्थान का भी पता चलता है। अम्पा, द्वारावती, भयोध्या इत्यादि नामों से उत्तर भारतीय व्यक्तियों का वहाँ पहुँचने का संकेत मिलना है। उस्स (बोद्र उड़ीसा), श्रीक्षेत्र (पूरी), बह्या के पेगू और प्रोम में उड़ीसा-निवासियों का प्रवेश संकेत करता है और इनका जावा तक पहुँचकर वहाँ राज्य स्थापित करना चीनी नाम हो-लिंग (कलिंग) से प्रतीत होता है। दरटरहाइम का कथन हैं कि जावा के चंगल के लेख में कूंजर-कूंज का उल्लेख दक्षिण भारत के किसी स्थान का द्योतक है। भारतीय विद्वानों ने सुदूरपूर्व में पाये गये लेखों की लिपि को लेकर उनके उद्गम स्थान पर अपने विचार प्रगट किये हैं । प्रो० नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार<sup>६०</sup> हिन्दू भौपनिवेशिक दक्षिण भारत के पांडच देश से सीधे जावा गये और इसलिए वहाँ के लेख पल्लव लिपि में हैं। डा॰ मज़मदार का कथन हैं कि हिन्द-चीन का सबसे प्राचीन लेख कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि में है। मतः यह उत्तर भारतीय व्यक्तियों का वहाँ सबसे पहिले पहुँचने का संकेत करता है । इस बाद-विवाद में सिडो<sup>र</sup>े ने इसे उत्तरी भारतीय तथा दक्षिणी भारतीय प्रश्न का रूप देना चाहा है। पोसेन ने ठीक ही कहा है<sup>३३</sup> कि सुदूरपूर्व की स्रोर प्रस्थान करने स्रोर वहाँ राज्य स्थापित करने का श्रेय सम्पूर्ण भारतीय वर्ग को है जो मार्ग की असुविधाएँ झेलते हुए वहाँ पहुँचे, पर इस प्रयास में दक्षिण भारतीय ग्रौपनिवेशिकों का हाथ ग्रधिक था । इस सम्बन्ध मे दोनों क्षेत्रों के प्राचीन साहित्य का भी पूर्णतया मध्ययन करना मावश्यक है जिससे यह प्रतीन हो सके कि ईसा मे कई शताब्दी पूर्व भारत का सुदूरपूर्व के देशों से मम्बन्ध स्थापित हो चुका था।

२८. वही, पु० ५८।

२६. ए० वि० इ० आ० १६३८, पू० ३२।

३०. बु० ६० का०, ३४, पु० २३३ से।

३१. वही, ३२, ए० १२७ से।

३२. ए० हिं0, पृ० ४६।

३३. 'इस्ट्बाग डो लंड डेब्यू० कनिष्क', पृ० २६३।

# प्राचीन साहित्य में सुदूरपूर्व

प्राचीन भारतीय तथा विदेशी साहित्य में 'सुवर्ण भूमि' भौर 'सुवर्ण द्वीप' का उल्लेख बराबर मिलता है जिससे विदित होता है कि भारतीयों को इन स्थानों का पूरा ज्ञान था, धौर वे व्यापार के सम्बन्ध में वहाँ जाते थे। मार्ग की कठिनाइयां तया विदेश की अमुविधाएँ उनका साहस न तोड़ सकीं । उनके अनुभवों ने कथा-कहानियों के रूप में भारतीय साहित्य में स्थान पा लिया । जातक कथाएँ, 'कथा-कोश', तथा 'बहुत कथा' के ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रन्थों में भी इनको स्थान मिला, हाँ यह मच है कि वैदिक साहित्य में सुदूरपूर्व का उल्लेख कही नही है। सर्वप्रथम हमको जातकों में ही सूवर्ण द्वीप अथवा भूमि सम्बन्धी कथाएँ मिलती है। सीलोन के 'महावंश' तथा 'द्वीपवंश' के अनुसार सोण धीर उत्तर नामक बौद्ध थेरो (भिक्ष्यों) ने सूवर्ण भूमि मे जाकर ग्रपना धर्म फैलाया था। भारत के मरुकच्छ (भ्रोच), शृरपारक (सोपारा), बनारस, मिथिला, सावत्थी (श्रावस्ती), पाटलिपूत इत्यादि नगरों में सुवर्ण भिम की म्रोर व्यापारियों के प्रस्थान करने का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य में संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा दक्षिणी भाषामों के ग्रन्थों के श्रितिरक्त तिब्बती तथा वर्मी स्रोतों से भी हमको भारतीयो के सुदूरपूर्व के देशों की भोर जाने का वृत्तान्त मिलता है। इनके अतिरिक्त युनानी, लेटिन, अरबी तथा चीनी ग्रन्थों से भी इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। मत. इनका क्रम में उल्लेख कर मुल्यांकन करना ब्रावश्यक है।

#### पाछि साहित्य

पालि साहित्य मे जातक की कथाएँ प्रशिद्ध और प्राचीन है। इनमें से कई एक मे मुवर्ण द्वीप ग्रथवा सुवर्णभूमि का उल्लेख मिलना है। सुम्सोन्दी जातक मे साम नामक व्यक्ति का मरुकच्छ बन्दरमाह से मुवर्णभूमि की भ्रोर जहाज मे जाने का उल्लेख है। बीच मे जहाज के टूट जाने पर वह एक तस्ते पर बैठकर नागद्वीप के किनारे लगा। वहाँ बनारस के राजा तम्ब की रानी मुस्सोंदी बन्दी के रूप में थी भ्रीर उसने इसका स्वागत किया। बनारस के कुछ व्यापारी लकड़ी

भीर पानी लेने इस द्वीप में उतरे भीर उन्हीं के साथ यह वापस भा गया । इस जातक कथा से यह बात विदित होती है कि बनारस से व्यापारी सुदूरपूर्व जाते थे भीर प्रायः मरुकच्छ से सुवर्णभूमि के लिए जहाज में याता करते थे ।

सुप्पारक जातक में भी मरुकच्छ बन्दरगाह से सुवर्णभूमि की भीर प्रस्थान का उल्लेख हैं। सुप्पारक कुमार नामक एक अन्धा नाविक एक बड़े जहाज में ७०० व्यक्तियों को लेकर सुवर्ण द्वीप की भीर चला। सात दिनों तक तो यात्रा सकुशल रही, पर उसके चार महीने तक जहाज भनिश्चित रूप से चलता रहा। इस बीच में वह कमशः खुरमाल सागर, भगीमालि सागर, दिधमाली, नीलवणकुशमाला, कुसमालि, नलमालि तथा बलमाखुक सागर पहुँचा जहाँ से लौटना दुष्कर था। इस कथन में सत्यता का भाभास न भी मिले, पर मरुकच्छ से सुदूरपूर्व की भोर प्रस्थान भीर सामुद्रिक कठिनाइयों का संकेत भवश्य मिलता है। भगिनमालि सागर में सोने की खान थी।

महाजनक जातक में मिथिला के राजकुमार महाजनक की सुवर्ण भूमि की याता का उल्लेख है। उसकी मां मिथिला के राजा ग्रारिट्ठजनक के पोलजनक द्वारा वध करने पर चम्पा था गयी थी जहाँ एक ब्राह्मण विद्वान् ने उसे शरण दी। अपनी मां से संवित धन का ब्राधा भाग लेकर वह सुवर्णभूमि के लिए कुछ व्यापा-रियों के साथ प्रस्तुत हुआ। उस जहाज पर अपने सामान सहित सात सार्थवाह (व्यापारी) थे और जहाज ने सात दिनों में ७०० लीग-योजना का मार्ग तय किया। इसके बाद का वृत्तान्त विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

पालि धार्मिक ग्रन्थ 'निद्देश', में भी, जो 'सुक्तिनिपात' पर की गयी व्याख्या है, सुवर्णभूमि तथा भ्रन्य देशों की भ्रोर सामुद्रिक यावाभ्रो का उल्लेख है। सुक्ति-निपात में केशों की व्याख्या करते हुए नाविकों के कप्टो का उल्लेख है जो उन्हें धन की खोज में जाने के लिए झेलने पड़ते थे। इसमें २४ स्थानों भीर ९० कठिन मागों का उल्लेख है जहाँ व्यापारी समद्र मार्ग से जाते थे। लेबी महोदय ने यह

२. कावेल ४.८६।

३. हाडीं, 'मैनवल आफ बुढिन्म', पू० १२ से ।

<sup>¥.</sup> इ.२२

बंटरनिज, हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग २, पू० १४६ से ।

६. 'निद्देश' में जिन स्थानों का उल्लेख है वे कमशः निम्नलिखित हैं--

<sup>(</sup>१) गुम्ब, (२) तक्कोला, (३) तख्खसिला, (४) कालमुख, (४)

प्रमाणित करना चाहा है" कि निर्देश में जिन २४ स्थानों का उल्लेख है वे सब सुवर्ण-भूमि ग्रथवा सुवर्ण द्वीप के ग्रन्तर्गत थे, भीर इनमें से कुछ स्थानों का उल्लेख तालमी ने भी किया है। इस ग्राधार पर यह ईमवी की प्रथम शताब्दी की व्यापारिक परिस्थिति चित्रित करता है।

सीलोन के प्रसिद्ध बौद्ध ग्रम्थ 'महावंश' भीर 'दीपवंश' में थेर उत्तर भीर

नरचपार, (६) बेसुंग, (७) बेरापथ, (६) जाबा, (६) तमली, (१०) बंश, (११) एसवद्धन, (१२) सुबन्नकूट, (१३) सुबर्नमूमि, (१४) तम्बपन्नि, (१४) सुप्पारा, (१६) मरुकच्छ, (१७) सुरहु, (१८) अंगजेक, (१६) गव्यन, (२०) परमगकान, (२१) योन, (२२) परमयोन, (२३) अस्सतन्त्र, (२४) मरुकतार, (२५) जञ्जूपथ, (२६) अजपथ, (२७) नेन्डपव, (२८) शंकुपथ, (२६) छत्तपथ, (३०) बंसपथ, (३१) सङ्गुजपथ, (३२) मूसिकपथ, (३३) वरिपथ, (३४) बेलधार । इन स्थानों में १५-२४ पश्चिमी भारत में स्थित हैं और उनका सुदूरपूर्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। सुवन्नमूमि (सुवर्णमूमि) के विषय में प्राचीन साहित्य में विशेष रूप से विवेचना की गयी है। इसकी समानता तालमी के छैरेस छोरा से की जाती है तथा बेसुंग (६), बेरायथ (७) और तबकोला को इस भौगो-लिक शास्त्रज्ञ ने वेसिंगाइटे, बेरावाई और तक्कोला के नाम से सम्बोधित किया है। इन पर विशेष रूप से आगे प्रकाश डाला जायेगा। मिलिन्दपञ्हों में भी सुम्बनमृत्रि तक्कोला से सम्बन्धित है और इसीलिए इसे बहुता में रखा गया है। अनुमदार, 'सुबर्णद्वीप' भाग १, पृ० ४१ । कालमुख (४) का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में एक विशेष जाति के पुरुषों के सम्बन्ध में है (२.११७१) जावा के विषय में कोई संदेह नहीं है। तमली अथवा ताम्ब्रॉलग (चीनी तन-माई-लिओ) जिसका उल्लेख मलाया के छठभीं शताब्दी के एक लेख में है, लिगोर के निकट था (बु० इ० फ्रा० १८१६, पू० १७) सिडो; (ए० हि० पू० ७२); सुबन्नकूट (१२) और सुवर्णकुडच एक ही है जो विरमनी अथवा मलाग्रा प्रायद्वीप में होगा। तम्बर्पाण-साम्बर्पाण लंका है। 'निद्देश' में उल्लिखित गुम्ब (१), मरणपार (५) तथा एलबद्धन (११) की समानता किसी स्थान से नहीं की जा सकती ।

७. एट्रेडिये, एशियाटिक, भाग २, पृ० १-५५।

द. बारह, ७.४४ से।

६. आठ १२, समन्तपासादिका १.६४। सुवर्णभूमि की समानता

थेर सोण के सुवर्णभूमि मे जाकर बौद्ध धर्म फैलाने का उल्लेख है। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति के उपरान्त सोण और उत्तर इस देश में बौद्ध धर्म का संदेश पहुँचाने के लिए चले। उस समय समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो सम्राट् की सन्तान का भक्षण कर लेती थी। इन थेरों के आने पर वहां पर सम्राट् के एक पुत्र हुआ। इन्होंने ब्रह्मजात सुत्त पढ़कर उस राक्षसी की शक्ति का नाश किया और तब ६०,००० व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा १५०० युवक और इतनी युवतियों ने भिक्ष बनकर संघ में प्रवेश किया। उसी समय से राज्य वंशज सोणुत्तर कहलाये। 'महाकर्म विभेद' (पृ० ६२) के अनुसार सुवर्णभूमि में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय गवाम्पति को है। इसकी यावा का उल्लेख 'सासनवंस' (पृ० ३६) में मिलता है।

इनके झितिरिक्त 'पेतवत्थु व्याख्या' (पृ० ४७, २७१) में क्रमणः सावत्थी (श्रावस्ती) भौर पाटलिपुत तथा मुवर्णभूमि के बीच व्यापार का उल्लेख मिलता है। 'श्रंगुत्तरनिकाय' पर की गयी व्याख्या 'मनोरथापुरणि' (पृ० १, २६५) में लंका और सुवर्णभूमि के बीच ७०० योजन की दूरी का उल्लेख है भीर वहाँ पहुँचने के लिए ७ दिन भौर ७ रातें लगती थीं।

'मिलिन्दपञ्हों' नामक पालि ए ग्रन्थ में भी सुवर्णभूमि का उल्लेख मिलता है। इसमें विदेशों के कुछ व्यापारिक केन्द्रों का विवरण है। बन्दरगाहों पर जहाजों के मालिक शुल्क लेकर धनी हो जाते थे भीर वे तकोला, चीन तथा सुवर्णभूमि की ग्रीर प्रस्थान करते थे।

### संस्कृत और प्राकृत साहित्य

संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कौटित्य के 'ग्रर्थशास्त्र'' में मुदूरपूर्व के देशों का उल्लेख मिलता है। मणि की परीक्षा के सम्बन्ध में कौटित्य ने कूट से प्राप्त कौट. मूलेय से मौलेयक श्रौर इसी सम्बन्ध में समुद्र पार से प्राप्त मणियों को 'पारसमुद्रक' कहकर सम्बोधित किया है। इसी ग्रध्याय में सुवर्णकुड्य से प्राप्त लाल-पीले रंग

रामङ्कादेश या यटान से की गयी है को उस देश के मुख्य नगर सद्धम्मपुर का अपछंश रूप है। सद्धान < सटोन < सटन या जटन < बटान बना। इलियट, 'हिन्तूइज्म ऐंड बुद्धिज्म' माग ३, पृ० ४०। सुद्धमनगर के विषय में देखिए, सासन-वंश, पृ० ४ और नोट ३।

१०. ४.३४६, एस० बी० इ० ३६, पू० २६६। ११. २.११ मणि ३ कोटो मौलेयक प्रगरसमुद्रकश्च २६। सुदूर्ण २

के अगुरु, और पूर्णद्वीप का भी उल्लेख है । वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय में मलाया, सूवर्णंडीप तथा ग्रन्य निकटवर्ती द्वीपों के साथ भारतीय व्यापार होता था। 'बृहत्कथा' जो लुप्त हो चुकी है, पर ग्राधारित 'कथासरित्सागर', 'बृहत्कथा मंजरी' और 'बृहतुश्लोक संग्रह' में मुवर्णद्वीप सम्बन्धी बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं। अन्तिम ग्रन्थ में सान्दास का अपने अन्य साथियों के साथ समुद्र पार कर स्थल मार्ग की ग्रोर पुनः प्रस्थान का उल्लेख है। "इस याता का वर्णन बड़ा ही रोचक है। श्राचेरा नामक एक यात्री के शुंड के साथ सानुदास सुवर्णभूमि की भोर चल पड़ा । उन्होंने समुद्र पार कर पुनः स्थल मार्ग का अनुसरण किया । पहाड़ पर बढ़ने के लिए बतपथ और नदी को पार करने के लिए 'वेशपथ' (बाँस) का सहारा लिया । दो पहाड़ियों के बीच में उन्हें बकरियों के मार्ग से चलना पड़ा जो बहुत तंग था ग्रीर किरातों से इन बकरियों को लेकर वे ग्रामे बढ़े जहाँ उनका संघर्ष दूसरी ग्रोर मे ग्राने वाले व्यक्तियों से हुग्रा । सूवर्ण की खोज में जाने वाले इन व्यक्तियों के नेता ब्राचिरा की ब्राजा से बकरियों को मारकर उनकी खाल पहन ली। सानुदास को एक पंछी उठाकर ऊपर ले गया तथा इसे जंगल के बीच में एक तालाब में छोड़ दिया । दूसरे दिन वह एक नदी के किनारे आया जहाँ की वालू सुनहरी थी । इस वृत्तान्त में केवल इतना मारांश सत्य है कि सुवर्ण की खोज के लिए जल भीर स्थल मार्ग से भौगोलिक कठिनाइयों को पार करते हुए भारत से बहुत-से-व्यक्ति मुदूरपूर्व जाते थे। कठिन मार्गो श्रौर श्रमुविधाश्रों का उल्लेख जातक, मिलिन्द-पत्रहों, वायुपुराण, मत्स्यपुराण, कात्यायन के वार्त्तिकों ग्रीर गणपाठ में मिलता है।<sup>११</sup> कात्यायन ने व्यापारियों द्वारा इन कठिन मार्गों के अनुसरण का उल्लेख किया है भौर मिलिन्दपञ्हों में व्यापारियों के स्थान पर सुवर्ण खोजने वालों का संकेत है। 'विमानवत्य' तथा पूराणों में इनका सम्बन्ध बाहर से बाहर के देशो से है।

'कथासरित्सागर' में भी ऐसी बहुत-सी कथाधो का उल्लेख है । समृद्रसूर

१२. लाकोट 'गुणाढ्च एन्ड बृहत्कथा' (पृ० १७४) तवार्ड द्वारा अनूबित, पृ० १३१, मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', माग १, पृ० ४८।

१३. मजुमबार 'स्वर्णद्वीप' भाग १, पू० ६०, 'एट्डिये एशियाटिक' (ए० ए०) भाग २, पू० ४५ से ४०। मिलिन्बपञ्हों (पू० २८०), बायुपुराण (अ० ४७.५.४४), मस्त्यपुराण (अ० १२१.५.५६), पतंजलि, ४.१.७७, गणपाठ ५.३.१००।

नामक एक व्यापारी का जहांज में सुवर्णद्वीप की घोर प्रस्थान. तथा वहाँ के मुख्य नगर कलसपुर का उल्लेख इस ग्रन्थ में है। १४ सुवर्णद्वीप से लौटते समय रुद्र नामक एक व्यापारी का जहांज समुद्र में नष्ट हो गया था। १४ इसी प्रकार से कटाह की राजकुमारी का जहांज भी भारत बाते समय सुवर्णद्वीप के निकट नष्ट हो गया था और राजकुमारी ने उस द्वीप में शरण ली। उसकी माँ सुवर्णद्वीप की रहने वाली थी। कटाह द्वीप बड़ा समृद्धिभाली था घौर सुवर्णद्वीप के निकट होने के कारण दोनों में पारस्परिक सम्बन्ध था। १६ इस द्वीप के सम्बन्ध में 'कथासरित्सागर' में और भी कथाएँ मिलती हैं। देवसमिता का अपने पति गृहसेन नामक व्यापारी के पीछे ता अलिप्ति से कटाह जाने का विवरण भी इसी ग्रन्थ में मिलता है। १० एक अन्य स्थान पर एक मूर्ख व्यापारी की कथा उल्लिखित है जो कटाह की घोर गया था। १६ सुवर्णभूमि जाते हुए ईश्वरवर्मन् नामक एक व्यापारी कवेनपुर में उतरा था जिसकी समानता सुवर्णपुर से की जाती है। १०

'कथाकोश' में नागदत्त का पाँच सौ जहाजों को लेकर धन पैदा करने के लिए विदेश जाने का विवरण है। घूमे हुए सर्पाकार पहाड़ के कोटर में जहाज नष्ट हो गये और सुवर्णद्वीप के सुन्दर नामक सम्राट् के प्रयास से ये बच सके। नागदत्त पर ग्रायी हुई विपत्ति का झान उसे उस पत्र से प्राप्त हुमा जो एक तोते के पैर में बाँध दिया गया था। <sup>१९</sup>

पुराणों में भी भारतवर्ष के बाहर एक देश का उल्लेख है जिसकी भूमि ग्रौर पहाड़ मोने के थे। " 'दिव्यावदान' में सुवर्णभूमि तक पहचने के लिए कठिनाइयो

```
१४. तरंग ५४, श्लोक ६७ से।
```

१४. वही, ४४.८६ से।

१६. बही, १२४.१०४ से।

१७. वही, १३.७० से।

१८. बही, ६१-३।

१६. वही, ६६.३३.६२।

२०. वही, ४७.७६।

<sup>े</sup> २१. टानी द्वारा अनुदित, पू० २८-२६।

२२. मत्स्थ० ११३, १२, ४२, देखिए: गर्दे ४४, रलोक ४; बामन १३.७.१०।

का उल्लेख है। <sup>१६</sup> सुवर्णभूमि से कदाजित् उस स्थान का संकेत रहा होगा जहाँ सोना मिलता था। लेवी महोदय ने नेपाल के एक हस्तलिखित ग्रन्थ में सुवर्णपुर के विजयपुर नामक नगर का उल्लेख पाया, <sup>२५</sup> जहाँ लोकनाथ (ग्रवलोकितेश्वर) की मूर्ति मिली। सुवर्णपुर के विषय मे बाण ने भी लिखा है कि यह पूर्वी समुद्र ग्रीर किरातों के निवासस्थान से दूर न था। <sup>१९</sup>

मुयणंभ्मि ग्रौर निकटवर्ती द्वीपो तथा उनके भौगोलिक सम्बन्ध के विषय में 'कथासिरत्सागर' ग्रौर पुराणो से विशेष रूप से सामग्री मिल सकती है। 'कथा-सिरत्सागर' में चन्द्रस्वामिन् का ग्रपने पुत्र ग्रौर छोटी बहिन की खोज में द्वीपों की ग्रोर प्रस्थान का वृत्तान्त है। कनकवर्मन् नामक एक व्यापारी ने उनको बचाया था। उनके नारिकेल द्वीप की ग्रोर जाने की बात सुनकर चन्द्रस्वामिन् एक जहाज में समुद्र पार कर उस द्वीप की ग्रोर गया। वहां उमे पता चला कि कनकवर्मन् कटाह द्वीप चला गया है। चन्द्रस्वामिन् ने उस ग्रोर प्रस्थान किया, पर व्यापारी वहां से कर्पूरद्वीप जा चुके थे। इस प्रकार चन्द्रस्वामिन् कम से नारिकेल द्वीप, कटाहद्वीप, कर्पूरद्वीप, सुवर्णद्वीप ग्रौर निहन्तद्वीप गया। 'क्षारिकेल द्वीप की समानता वर्तमान निकोवार, कटाह की केड़र (मलाया का भाग) कर्पूर की मुमाना के उत्तरी पश्चिमी भाग से की गयी है। सुवर्णद्वीप के विषय में विस्तृत रूप से ग्रागे चलकर विचार होगा। मिहलद्वीप सीलोन है।

पुराणों में भी मुदूरपूर्व के द्वीपो का उल्लख है। वाय्पुराण (ग्रध्याय ४८)

२३. कावेल और नील पृ० १०७।

२४. जू० ए० (२.२०), पृ० ४२-४३।

२४. रेडिंग द्वारा अनूवित 'काबम्बरी', पृ० ६०-६९।

२६. तरंग ५६, श्लोक ५४ से।

२७. नारिकेल द्वीप का उल्लेख ध्वानचांग ने भी किया है। बील: भाग २, पृ० २५२; इब्नर्संद (१३वीं शताब्दी) ने इसे लंका के अधीन रखा है। इस विषय में बेखिए: यूल-मारकोपोलो ३, अध्याय १२। बील ने इसे मालद्वीप माना है, पर यह ठीक नहीं है। कर्पूरद्वीप के विषय में अरबी लेखकों ने भी लिखा है। देखिए, करेंड, जू० ए० (उपर्यूक्त), पू० १५७, ४२२, ५७०, ५७३। क्लेगडेन के मतानुसार सुमावा का यह उत्तरी पश्चिमी माग है जहाँ वहस का बन्दरगाह है और वहाँ के असली कपूर को कपूरवहस कहते है। देखिए, पेंकर...द्वारा क्यासरित्मागर का अंग्रेजी अनुवाद साग ४, पू० २२४, नोट १।

में भारत के दक्षिण की घोर स्थित द्वीपों का उल्लेख है। कुछ विद्वानों ने इनकी समानता बताने का प्रयास किया है और अन्य ने इन्हें केवल काल्पनिक ठहराया है। इनमें अनुद्वीप के अंगद्वीप, यमद्वीप, मलयद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप भीर वराह-द्वीप निकटवर्ती थे। मलयद्वीप की समानता मलाया से की जा सकती है जिसमें सोना, कीमती पत्थर और चन्दन पैदा होता था और इसके प्रसिद्ध नगर लंका की समानता लेंकासुक से की जा सकती है। वयपुपराण में लिखा है कि यहाँ पर सुनहरे तोरण और गढ़ की दीवारें थीं। शंखद्वीप की समानता संखेद्वीप से की जाती है जिसके विषय में अरब लेखकों ने भी लिखा है श्री उनके मतानुसार मलय से यह तीन दिन याता की दूरी पर था, और यह श्रीविजय राज्य के श्रन्तगंत था। अंगद्वीप की समानता अरब लेखकों के अंगदिय से की जाती है। यह बंगाल की खाड़ी में था और स्थाम तट पर स्थित एक स्थान के बाद इसका उल्लेख है। अरब लेखकों द्वारा उल्लिखत बरवाद्वीप को समानता वायुपराण के वराह्दीप से की जा सकती है। यमद्वीप कदाचित् यमकोटि है। अलबेरनी के मनानुसार लंका से यह ६०° पूर्व में था। भैं

वायुपुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों में बृहत्तर भारत के अन्य द्वीपों का उन्लेख मिलता है। इनमें भारतवर्ष के नवभागों का विवरण है। 'महाभारत' तथा भास्कराचार्य ने भी इनका उन्लेख किया है। यह क्रमशः इन्द्र, कसेरुमन, ताअपर्ण, गभस्तिमन, नागद्वीप. सीम्य. कुमारिक, वरुण और गान्धर्व हैं। अलबे-

२८. जे॰ आर॰ ए॰ एस॰, १८१४ पृ॰ २३१, रायचौधरी-एसेज इन इंडियन एण्टोक्वीटिज, पृ॰ ६२।

२१. मजूमबार, 'सुवर्णहीप' माग १, पृ० ५३, ७१।

<sup>30. 85.76.71</sup> 

३१. फेरण्ड (उपर्युक्त उल्लिखित) पृ० ५८३-४ । मजूमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ५३ ।

३२. माग १, पृ० ३०३।

३३. भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान् विबोध मे । समृद्रान्तरिता क्षेयास्ते त्यगम्याः परस्परम् ॥ इन्द्रद्वीपः कशेरूमान् ताख्रपणीं गमस्तिमान् । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वी वादणस्तथा ॥ अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । योजनानां सहस्रं व द्वीपोऽयं दक्षिणो शतम् ॥

हनी ने भी इनकी चर्चा की है। मजुमदार शास्त्री ने इन्द्रद्वीप की ब्रह्मा भौर कसे हमन् की मलाया से समानता दिखायी है। एक अन्य विद्वान् ने इस पर शंका प्रकट की है, पर 'गरुड़' और 'वामन' में सौम्य और गांधवं के स्थान पर कटाह और सिहल को रखा है। कटाह की समानता मलाया के वर्तमान केड्डा से मानी गयी है। डा॰ मजुमदार के मतानुसार कटाहद्वीप से प्राचीन सुवर्णद्वीप का संकेत था और यह भारतवर्ष का एक अंग था। पर पहले ये दोनों एक थे पर आगे चलकर कटाह और सुवर्णद्वीप से विभिन्न स्थानों का संकेत था जैसा कि 'कथासरित्सागर' में कटाह देश कुमारी की कहानी मे प्रतीत होता है। इसका उल्लेख पहले हो चका है।

रामायण में भी सुदूरपूर्व के द्वीपो का उल्लेख मिलता है और इन पर विचार करना आवश्यक है। लेवी महोदय ने इस भीर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पर 'हरिवंश' भीर बौद्धसूत्र 'सधर्म संऋत्युपस्थान' का भी भीगोलिक वृत्तान्त आधारित है। इसमें यवद्वीप का उल्लेख है। (यत्नवन्तो, यवद्वीपं सप्त-राज्योपशोभितम्, सुवर्ण रूप्यकाद्वीपं सुवर्णाकरमण्डितम्) इनका उल्लेख उपर्वृक्त प्रत्यों में भिन्न-भिन्न रूप से हुआ है। सुवर्णरूपक द्वीप के स्थान पर 'रामायण-मंजरी' और 'हरिवंश' में सुवर्णकुड्य है जिसका उल्लेख 'अर्थशास्त्र' में भी है। (२.१९)। लेवी के अनुसार इसकी समानता चीनी किन-लिन से की जा सकती है जो फूनान (कम्बुज) से २००० ली की दूरी पर था। वि

डा॰ मजुमदार के मतानुसार से सुवर्ण-रूप्यक द्वीप से यूनानी रोमन छैरसे (सुवर्ण) और अग्येरे (रूप्यक-चांदी) द्वीप का सकेत है। इसकी भूमि में सोना था। यह प्रतीत होता है कि रामायण में मुवर्ण और सुवर्ण-रूप्यक द्वीपों का संकेत है। इसके आगे क्षेमेन्द्र की 'रामायणमंजरी' में समुद्र द्वीप का उल्लेख है। (अन्त-र्जलचरान् घोरान् समुद्रदीप संध्यान्।) जिसकी समानता कौटिल्य के 'पारसमुद्र'

३४. कनिंघम, ऐंशेष्ट ज्याप्रकी आफ इण्डिया, पृष्ठ ७४६।

३४. इ० ए० १६३०, पु० २०४।

३६. सुवर्णद्वीय, भाग १, पू० ५१।

३७. जू० ए० (२.११) पू० ५. १६०। यत्नवस्तो बबद्वीपं सप्तराज्योप-शोभितम्, सुवर्णरूप्यक द्वीपं सुवर्णाकरमण्डितम्।

३८. ए० ए० भाग २, पु० ३६।

३६. सुवर्णद्वीप, पु० ५५ ।

से की जा सकती है भीर इसके भ्रपद्मंश के रूप 'सुमुत्र' से सुमाता पड़ा। भतः रामायण में यव भ्रथवा जावा भीर सुमाता का उल्लेख मिलता है। यूनानी-रोम बृत्तान्त

यूनानी और रोम स्रोतों में भी सुदूरपूर्व के द्वीपों और उनके भारत के साथ सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। पामपोनियस मेला ने सम्राट् क्लाडियस (ई० ४९-४४) के राज्यकाल में अपने मन्य 'दि कोरोग्राफिया' में छैरसे (मुवर्णद्वीप) का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। <sup>५०</sup> पेरीप्लस में भी इस द्वीप का उल्लेख है<sup>५९</sup> और प्लिनी ने भी इसका वर्णन किया है। <sup>५२</sup> इनके म्रतिरिक्त डिम्मोनिसस पेरी गेटिस (ई० दूसरी शताब्दी), सोलिनस (ई० तृतीय शताब्दी), मार्टिमानस कैपेला (ई० पाँचवीं शताब्दी), सेविल के इसीडोर (ई० सातवीं शताब्दी), कास्मोग्राफी के लेखक (ई० सातवीं शताब्दी), यियोडल्फ (म्राठवीं शताब्दी) और निसे-फोरस (१३वीं शताब्दी) तथा अन्य लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। <sup>५१</sup>

तालमी ने छैरसे के स्थान पर छैरे से -छोरा लिखा है जो 'सुवर्णभूमि' का मूल अनुवाद है और छैरेसे-छरसेनिसस का उल्लेख किया है। " जिससे 'सुवर्णद्वीप' का संकेत है। इसका उल्लेख टैयर के मेरीनास (ई० प्रथम शताब्दी), मारसियन (ई० पाँचवी शताब्दी) तथा कई अन्य लेखकों ने किया है। " इनके अतिरिक्त अरबी और चीनी लेखकों ने भी इन द्वीपों का उल्लेख किया है।

### अरबी और चीनी वृत्तान्त

श्ररबी लेखकों में ग्रलबैठनी (१, पू० २१०) ने सुवर्णद्वीप ग्रीर सुवर्णभूमि

४०. सिडो--पृ० १३।

४१. शाफ, पेरीप्लस पू० ४५-४८।

४२. सिडो, पू० १४, मजुमदार, 'सुवर्णहीप', पू० ४६।

४३. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ४०।

४४. तालमी के मूगोल में सुमात्रा द्वीप का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। उसने पांच द्वीपों के समूह को बराओ से और अन्य तीन को सववाइये के नाम से सम्बोधित किया है। इसके निकट उसने इबडिओस अयसा सबडिओस जब द्वीप को रखा जिसकी समानता निरचय ही जावा से की जाती है। मजुमदार शास्त्री, तालमी, पू० २३६।

४४. मजुमबार, 'सुबर्णद्वीप', पृ० ४०।

का उल्लेख किया है। उसका कथन है कि हिन्दुभों के मतानुसार जावाज के द्वीप सुवर्णद्वीप कहलाते है। भ्रन्य स्थान पर उसने कहा है कि इसे इसलिए सुवर्णद्वीप कहा जाता है (२, पृ० १०६) कि यहाँ पर मिट्टी को धोने से सोना प्राप्त होता है। 'बृहत्संहिता' में विणत उत्तरी-पूर्वी देशों की श्रेणी में इसने सुवर्णभूमि को रखा है (१, पृ० ३०३)। मन्य भरबी लेखकों में हरकी (ई० ११३८), याकूत (१९७६-१२६), शीराजी (मृत्यु ई० १३११) तथा बुजुर्ग विनशहरियार ने 'भ्रावाज' अथवा सुवर्णभूमि का उल्लेख किया है। 'व नूवायरी (मृत्यु १३३२ ई०) के मतानुसार सुमाता के पश्चिमी भाग का फनसूर (पनसूर भ्रथवा वरोस) ही 'सोने की भूमि' था। 'उ

चीनी यात्री भी मुवर्ण-भूमि मे अनिभज्ञ न थे। ईिंत्सग ने किन्-पू (सुवर्ण द्वीप) का उल्लेख किया है जिसकी समानता उसने चे-िल-फो-चे अथवा श्रीविजय में की है। कि नीनी और अरब लेखकों ने निरक्तिल द्वीप का उल्लेख किया है। च्वान चांग के अनुसार यहाँ के निवासी केवल नारियल पर आश्रित थे। लंका से यह १००० ली की दूरी पर था। इवन-सैंद ने इसका उल्लेख करते हुए इसे लंका के अधीन लिखा है। इस द्वीप की समानता निकोबार से की जाती है। कर्पूरद्वीप का भी अरबी लेखकों ने उल्लेख किया है। कै इसकी समानता बोर्नियो अथवा सुमात्रा के उत्तर-पश्चिमी भाग से की गयी है। तिब्बती स्रोतों के अनुसार धर्मपाल और पीपांकर अतीश कमणः ७वीं शनाब्दी में सुवर्णद्वीप गये थे। भे

#### दक्षिण भारतीय स्रोत

लिपि, भाषा, तथा कला के क्षेत्र में दक्षिण भारत का मलाया तथा सुदूरपूर्व के द्वीपों पर गहरा प्रभाव पड़ा, पर दक्षिण के प्राचीन साहित्य में इस विषय पर विशेष सामग्री नहीं मिलती। पट्टिनप्यानै में पुहार भ्रथवा कावेरीपट्टिनम् में 'कालगन्तु आक्कमुम' अथवा कालगम से आये हुए सामान का उल्लेख है। " जिसकी

४६. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', भाग १, पृ० ४१।

४७. जु० ए० ने २०२ पृ० ६।

४८. 'मेमोयर', प्० १८१, १८७।

४६. मजुमवार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ५२ इस पर पहले व्याख्या की जा चुकी है।

५०. शरतचन्द्रदास, 'इण्डियन पंडित्स', पू० ५० ।

४१. प्रो० नीलकच्छ शास्त्री के मतानुसार यह ग्रन्थ चोलिकारिकोल के समय में लिखा गया और इसका काल ईसा की दूसरी शताब्दी अथवा तृतीय का प्रथम जाग समानता सिंडो ने कडारम से की है। "र कडारम और कालगम के एकीकरण का तमिल शब्दकोश 'दिवाकरम्' में भी उल्लेख है। 'शिलप्पदिकारम्' में टोण्डी-निवासियों द्वारा बड़े-बड़े जहाजों में बगर, रेशम, चन्दन, मसाले भीर कपूर को मदूरा भेजने का उल्लेख है। इन सब पदार्थों की उपज का स्थान पूर्वी देश था भौर पूर्वी हवा (कोंडल) के प्रवाह के साथ ये जहाज पूर्व से मदूरा की भोर भाते थे। इस प्रन्थ पर की गयी दो टीकाफ्रों में प्रथम में वासम (मसाले) के प्रन्तर्गत तक्कोलम् , जातिक्काए ग्रौर ग्रन्य पदार्थों का उल्लेख है । दूसरे टीकाकार ग्रडियार्क-कुनल्लार ने इस पर विस्तत रूप से टीका की है। उसने टोण्डी को पूर्व का एक नगर माना है और वहाँ के राजा भेंट के रूप में मदरा के सम्राट को उपर्युक्त पदार्थ भेजते थे। उसने इन पदार्थों की विभिन्नताओं का भी उल्लेख किया है। अगर लकड़ी तीन प्रकार की होती थी... अरुमणवन्, तक्कोली और किडावरन्... जो क्रमशः रामंज, तक्कोला और किडार (कडार) से प्राप्त होती थी। कालगम अयवा कडारम के कई प्रकार के रेशम (त्नील)-का उल्लेख भी है। आरम (चन्दन) में हरिचन्द्र सबसे प्रसिद्ध था जिसकी ग्रगस्त्य की मूर्तियाँ जावा में बनती थी । वासम के अन्तर्गत लवंजम् (लोंग), तक्कोलम और अन्य पदार्थ भी तक्कोला ग्रीर जातिक्काए से भाते थे। कपूर भी १४ प्रकार का होता था जिसमें त्रीन चूडम् मबसे प्रसिद्ध था। टोंडी नाम का स्थान मुदूरपूर्व मे मलाया में कहीं रहा होगा श्रौर यही से दक्षिण भारत में बहुत-सा सामान जाता था। " कालिदास ने भी भपने 'रघुवंश' (६.४७) में इंदुमती के स्वयंवर के झवसर पर सुनन्दा के मुख से कर्लिंग राजा हेमांगद के सम्बन्ध में डीपान्तर (मलाया) से भायी हुई लीग के सूगन्धित वृक्ष के पवन का उल्लेख किया है।

भारतीय तथा वैदेशिक साहित्य से प्राप्त सामग्री के झाधार पर यह कहा जा मकता है कि भारत का सुदूरपूर्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था तथा यहाँ से बहत-से व्यक्ति वहाँ जाया करते थे। भारतीय इस क्षेत्र के भूगोल से म्रनभिज्ञ

रखा जा सकता है। जरनल ग्रेटर इण्डिया सोसायटी (ज० ग्रे॰ इं॰ सो॰) ११, पु॰ २६।

प्र. बु॰ इ॰ फा॰ एक्स ऑ॰ २८,६ पृ॰ १६ से : सु॰ इ॰ फा॰ २८।६ पृ॰ १६ से ।

प्रव. १४, १०६, १०।

४४. देखिए, शास्त्री, ज० प्रे० ई० ६।

न थे। हो सकता है कि वृत्तान्त कही पर बढ़ा-चढ़ा कर दिया गया हो, पर उसमें सत्यता की मात्रा कम नहीं है। विद्वानों ने साहित्य में उल्लिखित बहुत-से प्राचीन स्थानों की समानता दिखाने का प्रयास किया है। इस विशाल क्षेत्र में भारतीयों ने छोटे-बड़े राज्य भी स्थापित किये जिनके इतिहास पर भागे चलकर कम से प्रकाल डाला आयेगा।

# सुदूरपूर्व का आदि भारतीय उपनिवेश-मलाया

सूरपूर्व के देशों में भारतीय सस्कृति का प्रवेश सर्वप्रथम मलाया में ही हुआ जहाँ से धौपनिवेशिक दक्षिण तथा पश्चिम की घोर बढ़े। इस देश में उन्होंने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मलाया में ही उन राज्यो का निर्माण हुआ जिनका उल्लेख हमें चीनी साहित्य में मिलता है। मलय द्वीप तथा कटाह द्वीप का उल्लेख पुराणों में मिलता है। और तालमी ने भी इस क्षेत्र को काइसे छेरसोनिसस के नाम से सम्बोधित किया है जिससे सुवर्ण द्वीप का संकेत है। मलाया के विभिन्न स्थानों का उल्लेख भी इस लेखक के 'भूगोल' में मिलता है, पर उनकी समानता किसी बर्तमान स्थान से दिखाना कठिन है। लेवी महोदय ने तकोला, जावा, ताझलिंग तथा कोकोनगर झांदि नामों को भारतीय प्रमाणित किया है। उनके मनानुसार तकोला भारतीय शब्द है। ' ईसवी

#### 

इसले मलाया का संकेत होता है। मजुमवार शास्त्री के अनुसार इराबदी के मोहाने तथा पेगू क्षेत्र को प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि के नाम से सम्बोधित किया जाता था। ब्रह्मा के अवा के उत्तरी माग को आज भी 'सोनपरान्त' कहा जाता है। (थोरण्टोन, गजेटियर आफ इण्डिया—वर्मा, उपयुंक्त पू० १६६, नोट २६)। मलाया प्रायद्वीप क-जलडमकमध्य से आरम्म होकर ७५० मील दक्षिण तक सिंगा-पुर के पूर्व में कमेनिया की खाड़ी तक जाता है। इसके उत्तर में स्थान तथा अन्य तीन ओर समुद्र हैं। मजुमवार, 'सुवर्णद्वीप'।

२. एट्डिये—एशियाटिक (ए० ए०) माग २, पू० ५ से तथा 'तालमी', 'निहेश एट ला', 'बृहत् कथा', पू० २६। तकोला का उल्लेख 'मिलिन्स्पञ्हों में भी है। इसकी समानता तकुआ-या से की गयी है और यहीं से ईसवी की तृतीय शताब्दी में फूनान का राजबूत भारत के सिए जहाज पर चढ़ा था। इसे त्यो-स्यू-ली कहा गया है (सिडो, ए० हि०, पू० ७३)। तकुआ-पा से बहुत-से प्राचीन शिल्पकला के प्रतीक तथा अवशेष मिले हैं और एक तामिल लेख भी मिला है। शास्त्री, के० ए० नीलकष्ठ, जरनल आफ ओरियंटल रिसर्च (ज० ओ० रि०) ६, पू० २६६-३१० राजराज चोल के लेख में इसे तलंसिकोलम् कहा गया है। सिडो पू० २४९।

की दूसरी शताब्दी में भारत और चीन के बीच ऋ-जलडमरूमध्य, अथवा मलाका की खाड़ी होकर यातायात का मार्ग था। उस समय तक मलाया में भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे। इन छोटे-छोटे राज्यों का उल्लेख हमें चीनी वृत्तान्तों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है।

## लंग-या-सु अथवा लंग-गा-सु

मलाया का सबसे प्राचीन हिन्दू राज्य लग-या-सु के नाम से प्रसिद्ध या जिसका उल्लेख 'लिझांग वेश के इतिहास' (ई० ५०२-५५६) में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार इस राज्य की स्थापना ४०० वर्ष पहले हुई थी। वहाँ का राजा चीनी सम्राट् को भादर की दृष्टि से देखता था और वहाँ संस्कृत भाषा प्रचलित थी। धीरे-धीरे यह राज्य कमजोर होता गया। उस समय राजा के सम्बन्धियों मे एक झति सज्जन व्यक्ति था जिससे प्रजा प्रभावित थी । सम्राट् ने उसे बन्दी कर लिया और फिर उसे देश से बहिष्कृत कर दिया। वह व्यक्ति भारत आ गया और यहाँ पर उसने एक राजवंश में अपना वियाह किया। लंग-या-सू के राजा की मृत्यु पर उसे भारत से बुलाकर वहाँ का नृप घोषित किया गया । उसने २० वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद उसका पुत्र भागदत्त सिंहासन पर बैठा । ई०-५१४ में उसने ग्रादित्य नामक एक दूत को चीन भेजा । उसके बाद क्रमण: ५२३ भीर ५३१ ई० में इस सम्राट् की भीर से राजदूत चीन भेजे गये। पिलियों के मता-नुसार" अन्तिम दूत ५६८ ई० मे भेजा गया । लंग-या-सू के भारतीय उपनिवेश के होने में कोई सन्देह नहीं जैसा कि भागदत्त तथा श्रादित्य नामकरणों तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग से प्रतीत होता है। इस राज्य का ठीक-ठीक निर्णय करना कठिन है। पर यह मलाया में होगा. जैसा कि ग्रन्य स्रोतों से प्रतीत होता है। इत्सिह और च्वान-चांग ने कमणः लंग किया-सू और काम-लंक नामों से इसे सम्बोधित किया और श्रीक्षेत (प्रोम) तथा द्वारावती (स्याम) के बीच मे रखा है। पिलिक्रो ने ह्या वर के मत को मानते हुए इसकी समानता टेनासेरिस में की है, यद्यपि

३. पिलिओ, बु॰ ए॰ फा॰ ४, पू॰ ३२०, फेरण्ड : जू० ए० जुलाई-आगस्त १६९८, पू॰ १३६, सिडो, ए० हि॰ पू॰ ७२, मजुमबार, 'सुवर्णहोप' माग १, पू॰ ७० से, म्लेगस, टूंग-पाओ ६, पू॰ १६९---२००।

४. बुं ए० फ्रां० ४, प्० ४०५ ।

इसे का-भूडमरूमध्य के निकट भी रखा गया है। फांसीसी विद्वान् सिडो का कथन' है कि दूसरी मताब्दी का लंग-या-सु, जो ७वीं गताब्दी में पुन: लंग-किया-चू भीर १२वीं लंग-या-स्युकिया के नाम से प्रसिद्ध था, मलाया भीर जावा वृत्तान्तों का लंक-सुक था भीर यह पेरक की एक सहायक नदी के नाम में ग्राज भी मिलता है।

लंग-या-सू की समानता पिलियो" ने टेनासिरम से की है क्योंकि इसका प्राचीन नाम नैन-कासी था जो चीनी नाम लंग-या-सू से मिलता जुलता है। श्रीक्षेत (प्रोम) श्रीर द्वारावती (स्थाम) के बीच में होने के कारण इसका व्यापारिक महत्त्व श्रधिक था । इस सम्बन्ध में विसटेड का कथन हैं कि प्राचीन काल में केटा को लंक-सुक कहा जाता था और बाद में यह श्री विजय साम्राज्य के मन्तर्गत हो गया । यह पूर्व का प्रवेश-द्वार था और यहीं से सुंड और मलाया की खाड़ियों पर नियंत्रण रखा जाता था। चीनी प्रन्थों में इसे लंग-या-मूय, लंक का-सू धौर लंग-या-सि नामों में सम्बोधित किया गया है जिनसे कदाचित एक ही स्थान का संकेत है। इसकी स्थापना ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और इसके नगरों के चारों भीर दीवारें थी। यहाँ पर चन्दन भीर कपूर पैदा होता था। यहाँ के निवासियों की वेश-भूषा का ज्ञान सुमावा के तपनुली नामक स्थान में प्राप्त एक छोटी मूर्ति से हो मकता है। धाठवीं शताब्दी के बाद यहाँ पर पल्लव के स्थान पर पाल प्रभाव पड़ा जिसने नयी संस्कृत भाषा और लिपि का प्रवेश किया । वास्तव में लंग-या-म् ग्रथवा लंग-गा-मू एक ही स्थान का संकेत करते है जिसकी सीमाएँ सदा एक-सी नहीं रहीं। जावानी ग्रीर मलय वृत्तान्तों के ग्रनुसार इसी को लेक-सुक कहा गया है और आज भी पेरक की एक सहायक नदी का यही नाम है। मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण की ग्रोर इसकी पश्चिमी पूर्वी मीमाएँ क्रमशः बंगाल की खाड़ी ग्रौर स्याम की खाडियां थी।

प्र. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ७**१**।

इ. ए० हि० पू० ७२, ६०। 'नागरकृतागम' में मजपहित साम्राज्य का मलाया के जिन प्रान्तों पर अधिकार था उनमें लेंगकसुक भी था। कर्न पू० २४१, २७८—७६ कोम, हि० जा० गे० पू० ४१६—१७, सिद्धे, ए० हि०, पू० ४०७। इस राज्य के नाम विभिन्न लेखकों ने अपने ग्रन्थों में अलग-अलग बिये हैं। यहाँ इसका साधारण नाम लंग-या-सु विया गया है।

७. बु० इ० फ्रा० १८।६, पु० ११--१३।

E. जे० आरं० ए० स०, अक्टूबर १६४४, पृ० १६२।

ह. बु० इ० फ्रा॰ ४० (१६४०) तसबीर ६।

लेबी महोदय ने नग-किया-सू की लंग-का-सु ग्रथवा लैग-का-सु से भिन्नता दिखायी है भीर इस सम्बन्ध में उन्होंने भारतीय स्रोतों से भी सहायता ली है। उक्त विद्वान ने लंग-किया-मू की समानता काम-लंक से की है । जिसका उल्लेख य्वान-चाग ने किया है। राजेन्द्र चोल के लेख में इसी का "मेविलिव्यम" नाम से उल्लेख किया गया है। भारतीय साहित्य में काम लंक की कर्मरंग नाम से सम्बोधिन किया गया है। मंजुश्री मूलकल्प में कमेरंग द्वीप में नाड़ी केर, वास्वक (वरोष, सुमाता) श्रीर निकोवार. बालि तथा जावा का उल्लेख है जहां की भाषा जद्भ न थी। इस द्वीप के साथ में एक स्थान पर हरिकेल, कामरूप और कलश का भी उल्लेख है। र बाग ने भी कामरंग का उल्लेख किया है भीर शंकर ने इसपर व्याख्या करते हुए यहाँ के निवासियों के चर्म का उल्लेख किया है। तालमी ने भी 'लेस्टाई' जाति के व्यक्तियों के विषय मे लिखा है जो कामरंग के निकट रहते थे। कमैरंग देश से भारत में कामरंगा नामक फल बाता था जो मलाया में वॉलविंग अथवा वेलिविंग नाम से प्रसिद्ध है ग्रीर दक्षिण के राजेन्द्र चोल के तंजोर के लेख में उल्लिखित विलिवगमन से वैलिबिग प्रथवा कर्मरग का संकेत है। इस प्रकार से लेवी के मतानुसार लंग-किया-सू मीर कर्मरंग एक ही स्थान का संकेत करते है ग्रीर यह लंक-सूक (लंग-या सु) से भिन्न था। <sup>१३</sup> डा० मजुमदार के मतानुसार ये दोनों एक दूसरे के निकट थे। १४

१०. ज्० ए० न० २०२, प्० ४४।

११. 'मंजुश्रीमूलकल्प', पृ० ३३२।

१२. वही, पू० ६४८।

१३. विग्स ने अपने लेख में खमेर साम्राज्य और मलय प्रायद्वीप में स्थित उन भारतीय उपनिवेशों को समानता विखाने का प्रयास किया है जिनका उल्लेख बीनी प्रन्यों में है। लंग-या-स्यु, लिअंग-शु के अनुसार सबसे प्राचीन भारतीय केन्द्र या। सिडो ने अपने ग्रन्थ में (पू० ७२) इसकी समानता बाओ-जु-कुआ उल्लिखत लिग-या-स्यु-चिअ तथा मलाया और जावा के बुत्तान्तों के लंका-सुक से की है, और इसे प्रायद्वीप के विक्षण भाग में रखा है। इसके पहले उसने इन वोनों को अलग मानकर लंग-या-सु और लंग-विआ (काम लंक) को विलकुल नीचे रखा था। विग्स के मतानुसार लंग-चिआ को राजधानी मेरगुई-टेनासेरिस क्षेत्र में रखी जानी बाहिए (का० इ० क्वा ६, १६४६----५०, पु० २५७)।

१४. 'सुवर्णद्वीप', पू० ७४, अनेगडेन का कथन है कि सलाया में लंक-युक की स्मृति आज भी बाकी है (बे॰ बार॰ ए॰ स॰ १६०६, पू० ११६)।

## को-छो-छो-फेन (कलसपुर)

तांग वंश के नवीन इतिहास में को-लो-छो-फेन नामक एक राज्य का उल्लेख है। ' उसी ग्रन्थ में इसे किया-लो-छो-फाऊ ग्रथवा किया-लो-छो-फू नामों से भी सम्बोधित किया गया है। यह राज्य पन-पन से ऊपर टू-हो-लो से उत्तरी दिशा में स्थित था। टू-हो-लो की समानता द्वारावती से की गयी है जो मीनम की थाटी में एक राज्य था। कलसपुर का उल्लेख हमको कथासरित्सागर में भी मिलता है जिसमें लिखा है कि समुद्रसूर नामक एक व्यापारी का जहाज यहाँ टूट गया था भीर वह उस स्थान पर पहुँचा था, पर यदि चीनी वृत्तान्त को सत्य माना जाय तो किया-लो-छो ग्रथवा कलसपुर समुद्र से बहुत दूर था। इस सम्बन्ध में पिलियो का कथन है कि चीनी ग्रन्थ में दिशाग्रों का संकेत ठीक नहीं है और इसलिए उत्तर के स्थान पर यह पश्चिम की भोर था भीर इसे सिटांग नदी के मुहाने पर स्थाम से पश्चिम की भोर रखना चाहिए। पन-पन के विषय में यह कहा जाता है कि उसकी समानता वैंडो ग्रथवा मलाया में लिगोर से करनी चाहिए। कनें ने कलसपुर के स्थान पर कलपपुर पढ़ना चाहा तथा इसे बटाबिया माना। पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि चीनी ग्रन्थों में इसका किया-लो-छो-फू ग्रथवा कलसपुर नाम ही मिलता है। ' कल अथवा कोरा-फु-स-रा

पन-पन के दक्षिण-पूर्व में कोरा-फु-स-रा नामक एक राज्य था जिसका उल्लेख. ताग वंश के नवीन इतिहास में मिलता है। र्य यहाँ के शासक के वंश का नाम श्रीपोर तथा उसका नाम मि-सि-पो-रा था। ईसवी ६४०—६४६ के बीच में यहाँ से चीन-सम्राट् के यहाँ दूत भेजा गया। चीनी ग्रन्थ में इसका कुछ वृत्तान्त मिलता है। राजधानी के चारों श्रोर पत्थर की दीवारें थी, पर इमारतें फस की बनी थीं। देश

१४. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ७६; बु० इ० फ्रा० ४, पृ० ४६० ।

१६. ब्रिग्स ने अपने लेख में पन-पन और फूनान के साथ उसके सम्बन्ध का विवरण दिया है। उनके मतानुसार यह कदाजित पहले बूलान्सों का चु-लि है और इसमें तकोला और तकोला-बड़ों यार्ग भी था। यह उत्तर में क-जलडमकमध्य तक फेला था। सबसे पहले इसका फूनान के इतिहास में उल्लेख मिलता है और यहीं से होकर काँडिन्य द्वितीय कूनान आया था। (का० इ० क्वा ६, १६४६-४०, पू० २६१)।

१७. बेखिए, फेरण्ड का लेख, जू० ए० सितम्बर-अक्टूबर, १९१६। १८. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ७६।

२४ भागों में विभाजित था। इस राज्य की समानता केडा अथवा क से की जाती हैं जो कि पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का बड़ा केन्द्र था और जिसका उल्लेख अरब यातियों ने भी किया है। पो-हो-आंग

मलाया में पो-हो-झांग नामक एक और हिन्दू राज्य था जिसका उल्लेख 'नन-शि' और प्रथम गुंग वंश के इतिहास' में मिलता है। इन स्रोतों से पता चलता है कि ४४६ में पो-हो-झांग अथवा पहंग राज्य में सरिपाल-बमं नामक राजा राज्य करता था और उसने चीनी सम्राट् को बहुत-सी वस्तुएँ भेट में भेंजी। इस स्थान से द-नपाति नामक इतिहासक भेंट की वस्तुएँ और एक पत्न लेकर ई० ४५१, ४५६ में चीन गया और चीनी सम्राट् ने उसे 'बीर सेनापति' की पदवी से विभूषित किया। ४५६ ई० में यहाँ के राजा ने लाल और सफेद तोते चीन भेजें, तथा ४६४ और ४६६ में पुनः भेंट भेजी। मिग-टी सम्राट् ने इम बार द-सूरबान नामक इतिहासक दूत तथा प्रथम सेनापति दे-नपाति को चीनी उपाधि प्रदान की। यह प्रतीत होता है कि मलाया के इम राज्य की सभ्यता बढ़ी-चढ़ी थी। श्लेगल ने पो-हो-मांग की ममानता पहांग में की है। ' पर पिलियो इमसे सहमन नहीं है।

## कन-टो-ली

'लिश्रंग वश' तथा 'प्रथम शृग वश' के इतिहास में कन-टो-ली श्रथवा किन-टो-ली नामक एक श्रीर राज्य का उल्लेख हैं<sup>21</sup> जो दक्षिण सागर के एक द्वीप में था।<sup>23</sup> नग नथा शुग वश के वृनान्नों में इसका उल्लेख नहीं है. पर मिंग वंश के

१६. सिडो, ए० हि० पु० १४६, नोट ४।

२०. टूंग-पाओ १० (१८६६), पृ० ३६ से मजूमबार, 'सुवर्णद्वीप',

२१. वही।

२२. बु० इ० का० ४, पु० २७२।

२३. कन-टो-सो सम्बन्धी बीनी वृतान्त तथा इसके बर्तमान स्थान-निर्णय के उत्लेख के लिए देखिए—प्रोएनवेल्डर-नोट्स पू० ६०, ६२, फरण्ड जू० ए० २—१४ (१९१६), पू० २३८—४१। बोरिनी, रिसर्बोंब, पू० ६०१—६०६, पिलिओ, दु० ६० का० ४, पू० ४०१, श्लेगल, ट्रंग-पाओ २.२, पू० १२२. ४। मजुमवार, 'सुबर्णद्वीप', ७७.८, सिडो, ए० हि० पू० ६४, तथा प्रिजूलुस्की, ज० से० इ० सो० १ (१६३४), पू० ६२—१०१।

इतिहास में इस राज्य का पूनः विवरण मिलता है और इसकी समानता प्राचीन सन-फो-त्सि से की गयी है। कुछ विद्वानों ने कन-टो-ली को बर्तमान पलमवंग माना है, पर जेरिनी के मतानुसार चीनी मिंग वंश के इतिहास में उल्लिखित इस स्थान की सन-फो-त्सि से समानता विवादास्पद है और ग्राज भी मलाया में खनटुली ग्रयवा . कन्तरी नामक स्थान प्राचीन कन-टो-ली का स्रोतक है । मजुमदार के मतानुसार प इसकी समानता प्राचीन कडार से करनी चाहिए। लिसंग वंश के इतिहास में कन-टो-ली राज्य का जो विवरण मिलता है उसके ब्राधार पर यहाँ के भाचार-विचार कम्बुज भीर चम्पा निवासियों के जैसे थे भीर वे तरह-तरह के सुन्दर सूती कपड़े बनाते थे। शुंग वंश के सम्राट् हिम्न बूँ (४५४-४६५ ई०) के समय में यहाँ के राजा ये-पो-लो-न लिमन-टो (श्रीवर नरेन्द्र) ने बाम्रो-लिम्रो-टो (रुद्र भारतीय) द्वारा चीनी सम्राट् के पास सोने-वाँदी के बहमत्य पदार्थ भेजे । ५०२ ई० में क्यु-टन-सिम्रो प-ट-लो (गौतम सुभद्र) ने चीनी सम्राट् के पास दूत भेजे भीर उसके पुत्र पि-ये-प-मो (विजयवर्मन अयवा प्रियवर्मन) ने ५१६ भीर ५२० ई० में दूत तथा मेंट भेजी। चिन वंश के इतिहास के अनुसार प्रदृश ई० में एक भीर दूत यहाँ से चीन भेजा गया या । इस वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि मलाया में कन-टोली का हिन्दू राज्य ईसा की पाँचवीं शताब्दी में स्थापित हो चुका था ग्रीर छठी शताब्दी में यह वैभव प्राप्त कर सका था। यहाँ से जीनी सम्राट् के पास दून भेजे जाते थे।

#### पुरातात्त्विक अवशेष प्रमाण

चीनी वृतान्तों के प्राधार पर मलाया के कुछ प्राचीन हिन्दू राज्यों के प्रस्तित्व का पता चलता है भौर इसकी पुष्टि इस देश में मिले पुरातान्त्विक अवशेषों से होती है। गुनोंग-जेरी (केडा) के नीचे सुंगई-वतु राज्य में एक हिन्दू मंदिर के अवशेष मिले हैं। '' दुर्गा, गणेश, नन्दी की केडा में मिली मूर्तियाँ प्राचीन काल के हिन्दुओं की याद दिलाती हैं। इनकी तिथि निर्धारित करना कठिन है, पर निकट ही केडा में स्थित ईटों के बने बौद विहार, जहाँ संस्कृत भाषा में चौथी अथवा पाँचवीं सताब्दी का एक लेख भी मिला है, यह संकेत करते हैं कि इस समय तक वहाँ हिन्दू राज्य स्वापित हो चुके थे। इसी काल के बेलेजली प्रान्त में मिले कुछ स्तम्भ भी हैं जिन पर लेख खुदे हुए हैं। ' सेलिंगसिंग-पेरक में गरुड़ पर सवार विष्णु एक सुवर्ण आभूषण

२४. 'सुवर्वहीय', पूर ७६।

२४. बही, पु० ८०।

२६. ए० हिंत, पुर दद-दह ।

पर झंकित मिले, तथा एक स्थान पर एक मोहर मिली जिस पर पाँचवी शताब्दी के झंकों में श्री विष्णुवर्मन का नाम झंकित है। '\*

पश्चिमी तट पर तकुआ-पा में भी प्राचीन अवशेष मिले तथा फा-नो-हिल में एक प्राचीन मन्दिर तथा विष्णु की एक मूर्ति भी मिली जो कदाचित् ६-७वी शताब्दी की है। यहाँ पर एक मन्दिर के अवशेष भी मिले हैं जिसकी समानता सुंगई-बतु (केडा) के मन्दिर से की जा सकती है। खो-प्र-नरुई में ७-८ ई० की बाह्मण देवताओं की कई मूर्तियाँ मिलीं और यहाँ एक तामिल लेख भी मिला। पूर्वी तट पर बंडों की खाड़ी के निकट भी चाया, नखान-श्रीथम्मरट (नखोन श्री धर्मराट्) और विएंगश्च में भी प्राचीन काल के अवशेष मिले। लिगोर और तकुआ-पा तथा चाया के स्तम्भ पर अंकिर्त एक संस्कृत लेख से प्रतीत होता है कि वहाँ पर भारतीय ईसवी चौथी-पाँचवी शताब्दी तक अपने राज्य बना चके थे। उ

पुरातात्त्विक सबसेषों के स्रतिरिक्त मलाया के विभिन्न स्थानों से प्राप्त लेख भी इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। ये संस्कृत भाषा में हैं भीर ईसा की चौथी-पाँचवीं मताब्दी की लिपि में संकित हैं। इनमें से ७ वेलेजली प्रान्त के टोकून में, ४ इसी प्रान्त के उत्तरी भाग में, १ केडा में, १ तकुग्रा-पा में, पाँच लिगोर तथा दो चाया में पाये गये हैं। दो लेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं। एक में महानाविक बुद्ध गुप्त का उल्लेख है, जो रक्त-मृत्ति का निवासी था। इस महानाविक का नाम और स्थान उनके भारतीय होने का संकेत करते हैं। इस स्थान की समानता मुशिदाबाद से १२ मील दक्षिण में गंगामाटी नामक स्थान से की गयी है। ' जिस पत्थर पर यह लेख लिखा है उसी पर एक स्तूप का झाकार और सात छल भी संकित हैं। लाजांकिये के मतानुसार से मलाया में भारतीयों के उपनिवेश चुमफोन, चाया, बैडों नदी की धाटी, नखोन-श्री-

२७. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ६१ । देखिए, इण्डियन आर्ट्स एण्ड लेटर्स ६, पृ० ६ से ।

२८. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', प्० ८१।

२६. यह लेख इस समय भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। देखिए, छाबरा, जरनल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल (ज० ए० सो० बं०) १ (१६३४), पृ० १४। सिडो, ए० हि० पृ० ८८-८६, मजुमदार, 'सुवर्णद्वीय', पृ० ८२।

३०. 'सुवर्णद्वीप', पू० ६३। मजुमदार ने तासमी के रदमरकोल' नामक स्थान का उल्लेख किया है। मार्टिन ने इसकी समानता एक प्राचीन राजधानी रंगमती से की है और चूल ने इससे सहमत होकर इसका संस्कृत नाम 'रंगमृत्तिका' दिया है।

३१. मजुमबार, 'सुबर्णद्वीप', पृ० ६३ ।

धम्मरट (लिगोर), चल (पटनी) और सेलेनसिंग (पहेग) मलाका, बेलेजली प्रान्त, तकुग्रा-पा तथा लनया और टेनिसिरम के मुहाने पर थे। इन सबमें लिगोर का नखोन-श्री-धम्मरट सबसे प्रसिद्ध था जो अन्य उपनिवेशों का केन्द्र था और यहाँ एक बड़ा स्तूप तथा पचास मन्दिर थे। यह बौद्ध धमं का केन्द्र था, पर चाया पर पहले बाह्मणों का आधिपत्य था और फिर यह भी बौद्ध धमं के प्रभाव में भा गया। वेल्स महोदय ने प्राचीन भारतीय उपनिवेशों के अवशेषों को ढूँढ़ने का बृहत् प्रयास किया और इस सम्बन्ध में उन्होंने उन मार्गों को भी ढूँढ़ना चाहा जिनका भारतीयों ने अनुसरण किया था। भारतीय पहले टकुआ-पा नामक स्थान में उत्तरते थे और यहीं से दक्षिण तथा पूर्व की भोर बढ़ते थे। पूर्व में बंडों की खाड़ी से वे सुदूरपूर्व की भोर जा सकते थे और इसीलिए इस तट पर कई उपनिवेश स्थापित हुए। बिएंग-चन्, चाया तथा नखोन-श्री-धम्मरट मुख्य केन्द्र थे। वेल्स ने अन्य मार्गों का भी उल्लेख किया है जिनका अनुसरण बाद में किया गया। इनमें से एक त्रंग से नखोन-श्री-धम्मरट को जाता था।

उपर्युक्त वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम तकुन्ना-पा में ही भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई ग्रीर यहीं से पूर्व तथा दक्षिण की ग्रोर भारतीयों का प्रवेश हुगा। नखोन-श्री धम्मरट में भारतीय बाह्यणों के वंशज मिलते हैं। लिग्नांग-सू के अनुसार द्वितीय कौडिन्य ने वंडों की खाड़ी के निकट पन-पन नामक स्थान को भारतीय संस्कृति प्रदान की थी। जिन भारतीयों ने मलाया में प्रवेश किया वे उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के निवासी थे। पुरातास्विक ग्रवशेषों से पता चलता है कि यहाँ की प्राचीन वास्तुकला ग्रादि छमेर, चम भौर भारतीय जावानी-कला से मिलती-जुलती है। शिल्प कला के जो प्रतीक हैं वे पूर्णतया भारतीय हैं।

## जावा के प्राचीन हिन्दू उपनिवेश

नाया के अतिरक्त हिन्दनेणिया के जावा, मुमावा, बोनियो तथा बाल इत्यादि द्वीपों मे भी ईमा की प्रथम शताब्दी मे भारतीय उपनिवेशो की स्थापना हुई, जिनका उन्लेख उक्त स्थानों में मिले कुछ लेखो, चीनी वृत्तान्तों तथा अन्य पुरातात्विक कोतों में मिलता है। इसके अतिरिक्त विवदिन्यों भी इस विषय में प्रकाश डालती है। जावा की भौगोलिक स्थिति मलाया से विपरीत है और यहाँ भौपितवेशिक केवल जलमार्ग से ही आ मकते थे। ५१,००० वर्ग-मील क्षेत्र का यह द्वीप उत्तर में जावा-सागर, दक्षिण में विशाल हिन्द महासागर, पूर्व में बालि द्वीप में पूथक् करने वाली दो मील चीडी एक खाडी तथा उत्तरपश्चिम में सुमाता से अलग करने-वाली सुडा खाडी से घरा हुआ है। इस द्वीप की लम्बाई ६२२ मील और चौडाई ५५ और २९ मील के अन्दर है। इसकी प्राहृतिक सुन्दरता और विशाल घाटियाँ आदिकाल से विदेशियों को आविष्त करनी आयी है और इमीलिए यहाँ हिन्दनेशिया के अन्य द्वीपों की अपेक्षा घनी बरती है। इसके इतिहास का प्रथम अध्याय भारतीय उपनिवेशों की स्थापना से ही आरम्भ होता है।

#### किवदन्तियाँ

किवदिन्तियों के ब्राधार पर यह कहा जाता है कि सबसे पहले महाभारत युग के कुछ वीरों ने अजि शक के नेतृत्व में यहाँ प्रवेश किया । ये अस्तिन् अथवा हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे । बाद की किवदन्ती के अनुसार औपनिवेशिकों का अप्रदल गुजरात से जावा में आया था । इनके अतिरिक्त कालिंग से भी कोई ००,००० कुटुम्ब यहाँ आये थे । बहुत काल तक वे असभ्य अवस्था में रहे, पर जावानी अथवा शक सवत् २८६ में कानो नामक एक कुमार हुआ। । ४००वर्ष

१. रैफोल्स ने अपने जावा के इतिहास-ग्रन्थ में कियदिन्तयों का आश्रय लिया है (१८३०, लन्दन) । उपर्युक्त वृत्तान्त इसी ग्रन्थ पर आधारित डा० मजुमदार के 'सुवर्णद्वीप' में मिलता है जिसमें इनका पूर्णतया उल्लेख है (पू० ६४ से) ।

२. रेफेल्स, 'हिस्ट्री आफ जावा', यू० ८७, मजुमदार, 'सुवर्णहीप', यू० ६४।

३. बही, पूर १३ से, मबुमबार, पुर हर से।

तक तीन वंशों ने राज्य किया। उसके बाद अस्तिन् प्रान्त में युलसर नामक एक राजा हुआ जिसके बाद उसके पुत अविद्यास और पौत पांडु देवनाथ ने १०० वर्ष तक राज्य किया। इनके उपरान्त जयमय ने अस्तिन् से उठाकर अपनी राजधानी केडिरी में बनायी और उसी ने यह वृत्तान्त भी लिखा। उपर्युक्त नामों से प्रतीत होता है कि पुलसर (पराक्षर), अविद्यास (व्यास) तथा पांडु भारतीय थे। जयमय अथवा जयभव ईसा की १२वीं कताब्दी में हुआ और उसने 'रामय-भारत युद्ध' नामक काव्य की रचना की।

इन किंवदित्यों के बाधार पर यह कहा जा सकता है कि जावा में भारतीय संस्कृति और उपनिवेश की स्थापना का श्रेय अजिशक को था, जिसने इसका नाम यब द्वीप रखा। इसने जावा में शक संवत् के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। कुछ वृत्तान्तों के बाधार पर कहा जाता है कि विद्रेस्त नामक ब्राह्मण को सर्वप्रथम जावा में भारतीय संस्कृति और धर्म की स्थापना का श्रेय है और उसी ने यह संवत् भी चलाया। भारतीयों के प्रवेश से पहले यह द्वीप नुस केंडंग कहलाता था और यहाँ के निवासी रसक्ष अथवा राक्षस थे। इन वृत्तान्तों से यह प्रतीत होता है कि पहले जावा असभ्य स्थिति में था और भारतीयों ने यहाँ संस्कृति, धर्म, साहित्य तथा बासन व्यवस्था चलायी। अजि-कक अथवा विद्रेस्त के ऐति-हासिक अस्तित्व पर प्रकाश डालना कठिन है, पर यह मानना पड़ेगा कि इन किंवदिन्त्यों में वास्तविकता का आभास अवश्य है। यहाँ आनेवाले औपनिवेशिक कदाचित् उत्तर-भारतीय थे और उन्होंने पूर्वी तथा पश्चिमी तट से जावा के लिए प्रस्थान किया। इनके जावा में प्रवेश करने का समय ईसवी प्रथम शताब्दी था, जैसा कि किंवदन्ती के अतिरिक्त हमें भारतीय साहित्य, तालमी के वृत्तान्त तथा चीनी स्रोतों में भी पता चलता है।

भारतीय साहित्य में रामायण में जावा को यवद्वीप कहा गया है। लेवीं महोदय ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया। रामायण के भाधार पर हरिवंश, क्षेमेन्द्र की 'रामायण-मंजरी' और 'सधर्म संव्युपस्थान' में भी इसे उद्धृत किया गया। यह क्लोक इस प्रकार है—

बलबन्तो यबद्वीपं सप्त-राज्योपशोभितम् । सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवर्णाकरमण्डितस् ॥ (बाल्मोकि-रामायण, काण्ड २, अध्याय ११)

४. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ६४ । ४. वही ।

इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से पीछे विवेचना की जा चुकी है।

यूनानी भौगोलिक तालमी ने भी यवद्वीप का उल्लेख 'इम्रावादियों' अथवा 'सवादियों' के रूप में किया है। तालमी के मतानुसार इस द्वीप की भूमि बहुत उपजाऊ थी भौर यहां मोना पैदा होना था। इसकी राजधानी सुदूर पश्चिम में भिष्ठिरे अथवा रजन-नगर थी। रामायण में भी इस द्वीप में सुवर्ण और रूप्य (सोना-चांदी) प्राप्त होने का बृत्ताच्न मिलता है। तालमी ने अपना भूगोल ईसा की द्वितीय मताब्दी में लिखा और उसका इस द्वीप का ज्ञान कदाचित् रामायण के श्राधार पर था। इसमें किसी राजवंश का उल्लेख नहीं है, पर ईसा की दूसरी शताब्दी तक यहां भारतीय संस्कृति ने अपना स्थान बना लिया था और कदाचित् हिन्दू राज्य स्थापित हो चुके थे।

#### चीनी युत्तान्त

१५वी शताब्दी मे फाइ-शिन द्वारा लिखित चीनी ग्रन्थ शिगच-शेंग-लन के धनुसार मिग वंश के सप्तम वर्ष (अर्थान् १४३२ ई.) से १३७६ वर्ष पहले हान वंश के समय मे जावा में सम्य युग का प्रादुर्भाव हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि ५६ ई में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई भीर अजिशक द्वारा ७८ ई. का संवत् चलाना सन्देहजनक नहीं प्रतीत होता है। जावा का एक ओर भारत से दूसरी ओर पूर्वी द्वीपों से सम्बन्ध स्थापित हो चुका था और ईसा की द्वितीय शताब्दी में यहाँ से चीन देश में दूत भेजे जाने लगे। चीनी वृत्तान्तों में यहाँ के भारतीय राजाओं का उल्लेख है। चीनी ग्रन्थ द्वा-हन्-शू में ये-टिआ-ओ के सम्राट टिआओ-पिमन द्वारा ई० ९३० मे एक दूत भेजने का उल्लेख है। पिलियोर के मतानुसार ये-टिआ-ओ की

- ६. टूंग-पाओ १६ (१६१४), पू० २४६--७, नोटं १।
- ७. पिलिओ, बु॰ इ॰ फा॰ ४ (१६०४), पु॰ २६६; फेरण्ड, जू॰ ए॰ २.८, १६९६, पु॰ ५२१ से । अजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पु॰ १००। स्टाइन ने इसको सन्देहजनक माना है। सिडो, ए॰ हि॰, पु॰ ६२।
- ह. बु० इ० का० ४ (१६०४), पू० २६६, इस सम्बन्ध में यह भी धारणा है कि जाबा, यबद्वीप, ये-पो-ति (ये-टि-जो) तथा छा-पों इस्पादि नामों से जावा के अतिरिक्त सुमादा का भी संकेत था और मार्कोपोलो ने सुमादा का ही उल्लेख किया है। कभी-कभी सुमादा के अतिरिक्त बोनियो तथा मलाया प्रायद्वीप का भी संकेत माना जाता था। सिडो, ए० हि०, पृ० ६३। वास्तव में केवल जावा का ही संकेत प्रतीत होता है।

समानता यद द्वीप श्रथवा जावा से की जा सकती है। फेरड ने टिशा-श्रो पिशन का • संस्कृत नाम देववर्मन् माना है। इस बुत्तान्त से यह प्रतीत होता है कि भारतीय उपनिवेश यहाँ स्थापित हो चुका या भीर सम्राट् का सम्पूर्ण क्षेत्र पर मधिकार या । उस समय बालि भौर मदूरा द्वीप भी जावा के भंग थे, जैसा कि किवदन्ती से जात होता है और २०२ ई० तक ये दोनों द्वीप उसी के अधिकार में थे। 'नगरकुतागम' में मदुरा के पृथक् अस्तित्व का उल्लेख है और बालि की एक किवदन्ती के अनुसार बालि भी उसी समय जावा से भलग हो गया था। १० इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्वी जावा में भी सभ्य व्यक्तियों का ग्रभाव न या भीर कदाचित् भारतीयों ने यहाँ पर अपना एक और उपनिवेश स्थापित कर लिया था । तृतीय शताब्दी में भी जावा का चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित रहा । इसके प्रथम भाग में दो चीनी कैंग-टाई भौर चाभ्रो-यिग फूनान भाये। लीटकर उन्होंने दो ग्रन्थ लिखे। कैंग-टाई के ग्रन्थ 'फूनान टाम्रो-सू-कोम्रान' में वाम्रो-पो नामक देश का कई जगह उल्लेख है। यह फूनान के पूर्व में चीन-सागर में है-नन भीर मलाका की खाड़ी में स्थित था। इसके पूर्व में म-नू का द्वीप था। पिलियो के मतानुसार ११ चाम्रो-पो मथवा चो-पो की समानता जावा भीर म-बू (शुद्ध रूप म-लि) की समानता बालि से की जा सकती है। फेरेंड के धनुसार बाघ्रो-पो वास्तव में सुमाना डीप का संकेत करता है। १९

चीनी यात्री फाइयान ने भी इस द्वीप का उल्लेख किया है। रें लंका से चीन की स्रोर प्रस्थान करते समय, फाहियान का जहाज समुद्री तूफान के कारण ये-पो-टी (यव द्वीप) पहुँचा, जहां पर वह ४१४-१५-ई० में पांच महीने रहा। उसका कथन है कि उस समय वहां बाह्यण धर्म की वृद्धि थी और बौद्ध धर्म का तो उल्लेख मात्र भी न था। इससे प्रतीत होता है कि उक्त द्वीप में बाह्यण धर्म केवल कुछ भौपनिवेशिकों तक ही सीमित न था, वरन् उसका सम्पूर्ण जावा में बोल-बाला था। पर थोड़े ही

**६. पूर्व संकेतित (पू० सं०) ।** 

१०. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', पू० ६७, इन द्वीपों का इतिहास विस्तृत रूप से आगे जलकर विया जायेगा।

११. बु० इ० फ्रा॰ ४ (१६०४), पू॰ २७०; मजुमदार, 'तुवर्णद्वीप', पू॰ १०९।

<sup>ं</sup> १२. बू० ए०, २.२० (१६२२), पृ० १७४ से; मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप' पृ०, १०९ ।

**१३. लेको, फाहियान, यू० ११३**।

समय बाद यहां बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ और इसका श्रेय कश्मीर ग्रथवा कापिश के राजकुमार गुणवर्मन् को था, जो एक बौद्ध शिक्षु के वेष में यहाँ ग्राया । इसका उल्लेख १९६ ई० में सम्पादित काग्रो-शेंग-च्यूमान ग्रथवा 'प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षु भों की जीवनी' में मिलता है। १९ संघनाद (शैग-किग्र-नन) का पुत्र तथा हरिमद्र (हो-लि-पिग्र-टो) का पीत्र गुणवर्मन (किग्राम्रो-न-प-मो) किपिन का राजकुमार था । ३० वर्ष की ग्रवस्था में उसे पिता की मृत्यु के बाद सिहासन पर बैठने का मामंत्रण दिया गया, पर इसे मस्वीकार कर वह पहले जका और फिर वहाँ से जावा (छो-मो) गया । वहां पहुँचकर उसने वहां की राजमाता को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की दीक्षा दी भीर फिर मम्राट् को भी ग्रपनी ग्रोर प्रभावित किया । ४२४ ई० में चीनी बौद्ध भिक्षुमों के ग्राग्रह पर चीनी सम्राट् ने जावा के सम्राट् पो-टो-किग्र के पास गुणवर्मन को चीन भेजने का संदेश भेजा । लन्दिन (नन-टो) नामक एक हिन्दू व्यापारी के जहाज में सवार होकर गुणवर्मन ४३९ ई०मे नानिका पहुँचा ।

उपर्युक्त वृत्तान्त से प्रतीत होना ह कि ईमा की पाँचवी शताब्दी में चीन श्रीर जावा के बीच राजनीतिक और माम्कृतिक सम्पर्क पूर्णत्या स्थापित हो चुका था। प्रथम 'शुंग वंश के इतिहास' में जावा होए (छो-पो) के हो-लो-टन नामक राज्य से चीनी सम्राट् के पास चार अथवा पाँच बार भेंट के माथ राजदूत भेजे गये। ये कमशः ई० ४३३, ४३६, ४४६ तथा ४५२ में गए, पर एक अन्य स्रोत के अनुसार ई० ४३३, ४३४, ४३७, ४४६ श्रीर ४५२ में गये। १९ हो-लो-टन के अतिरिक्त ४३३ तथा ४३५ ई० में छो-पो से दो राजदूत भेट के साथ चीनी सम्राट् के पास गये। छो-पो अथवा जावा में उस समय छे-लि-पो-ट-टो-अ-ल-प-मो, श्लेगल के अनुसार श्रीपाद धर्मवर्मन् श्रीर फेरंड के अनुसार मट्टार हारवर्मन् राज्य कर रहा था। पर कफेर ने इसे श्रीपाद-पूर्णवर्मन् कहा है। १८ पिलियों के मतानुसार चीनी ग्रन्थकारों ने छो-पो और पो-ट को भूल से एक ही माना है। १९ 'प्रथम शृग वश के इतिहास' में एक

१४. पिलिओ, पू० सं० पृ० २७४---५।

१४. मजुमहार, 'सुवर्णद्वीप', पू० १०२; सिडो, ए० हि०, पू० ६४।

१६. टूंग-पाओ ६, पु० २४१।

१७. जू० ए० २.८ (१६१६), पूर्व ४२६।

१८. मनुमदार, 'सुबर्गद्वाप', पू० १०२ । नोट-पूर्णवर्मन का नाम लेखों में भी मिलता है।

१६. पूर्व संकेतित, पृ० २७१। मजुमदार, पृ० १०२। श्लेगल का कथन है कि यह राजदूत छो-यो-य-त से आया वा और यह छो-यो से भिन्न वा।

धन्य स्थान पर लिखा है कि ४३३ में हो-लो-टन के सम्राट् वाइश (ध्रथवा वाइश्या) वर्मन् ने चीनी सम्राट् के पास एक पत्र भेजा । ४३६ ई० में उसने पुनः एक पत्र भेजा जिसमें ध्रपने पुत्र द्वारा राज्य हरण करने का उल्लेख किया है। " छो-पो में उस समय छे-लि-पो-ठ-ठो-ल-प-मो अर्थात् श्रीपाद धर्मवर्मन् अथवा भट्टार द्वारवर्मन् या श्री पाद पूर्णवर्मन् नामक राजा राज्य कर रहा था। उससे यह प्रतीत होता है कि ये दोनों राज्य एक दूसरे से भिन्न थे, यद्यपि हो-लो-टन जावा में ही कोई राज्य रहा होगा। उस सम्बन्ध में जावा में मिले कुछ प्राचीन लेखों का भी आश्रय लेना पढ़ेगा।

#### जावा के प्राचीन छेख

जाना के चार प्राचीन लेख<sup>12</sup> बटाविया प्रान्त की राजधानी के निकट चि-मरुटों, जम्बू तथा केबों-कोपी में पाये गये, भौर चौथा इस प्रान्त के बन्दरगाह तंजोग, प्रिम्रोक के निकट टूगू में मिला। प्रथम तीन लेखों में पूर्ण-वर्मन नामक सम्राट् का उल्लेख है जिसकी राजधानी तारुमा म्रथना तारूमा थी। प्रथम दो लेखों में पूर्णवर्मन के

#### २०. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पु० १०३।

२१. क्लेगल और मोएन के मतानुसार हो-लो-ठन की समानता केलन्तन से की गयी है और इसे मलाया में रखा गया है। ति० व० गे० ७७, १६३७, पृ० ३९७-४८६ तथा जरनल मलाया बांच आफ रायल एशियाटिक सोसायटी १७, १६४०.१९। इस मत के विपक्ष में प्रो० नीलकष्ठ शास्त्री ने मलाया और हिन्दनेशिया के भौगोलिक स्थानों का उल्लेख करते हुए मोएन के मत पर आपत्ति प्रकट की है। ज० प्रे० ६० सो० ७, १६४०, पृ० २७---२६।

२२. फोगेल ने इन लेखों का सबसे पहले सम्पादन किया (१६२४) । षटर्जी तथा ककवर्ती ने 'इण्डिया एण्ड जावा' नामक पुस्तक में इन्हें पुनः सम्पादित और अनूबित किया (भाग २, पृ० २०-२७) । शासक पूर्णवर्मन् की राजधानी तकमा थी । कवाचित् जावा में यह राज्य ७वीं शताब्दी में भी वा और ६८६ ई० में भी विजय की ओर से एक सेना इसे जीतने गयी थी । सिडो, ए० हि०, पृ० १४४ । आज भी चि-तदम के कप में बांडुग की एक नदी का नाम प्राचीन राजधानी का स्मृति-चिह्न है तथा विभाग भारत में कन्याकुमारी से उत्तर में २० किलोमीटर की दूरी पर भी इस नाम का एक स्थान है । 'तंग वंश के नदीन इतिहास' में तो-लो-मो नामक एक राज्य का उल्लेख है जिसकी समानता तकमा से की जा सकती है और यहाँ से ६६६, ६६२ ई० में राजदूत चीन भेजे गये । सिडो, ए० हि०, प्० ६४।

पदिवन्हों का विवरण और उनकी तुलना विष्णु के चरणों से की गयी है (तारुमन-गेन्द्रस्य विष्णोरिव पदद्वयम् । नं० १), तीसरे लेख में उसके गज-चिन्हों का उल्लेख है भीर जीय में एक नहर के खुदवाने का विवरण है। पूर्णवर्मन को 'विकान्त' कहा गया है, जिससे यह प्रतीन होता है कि कदाचित् उसने शतुभी पर विजय प्राप्त की होगी । सम्राट् के पदिवन्हों की विष्णु के चरणों से तुलना करना, उसके विष्णु का 'तिविकस' भवतार होने का सकेत करता है, जिसका रामायण मे उसी स्थान पर विवरण है जहाँ जावा का उल्लेख भाया है। भ्रत पूर्णवर्मन के बाह्मण-धर्मावलम्बी होने में कोई मन्देह नही। यह नहीं कहा जा सकता है कि वह वही के भ्रौपनिवेशिक भारतीय की सन्नान था अथवा वहां का ब्रादि निवासी था, जिसने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था । उसकी राजधानी ताम्मा ग्रथवा ताहमा के विषय मे कोम का मत है<sup>34</sup> कि यह हिन्द-नेशी भाषा का शब्द है जिसका भ्रयं 'नील' है। "दक्षिण भारत के एक लेख मे नारुमपुर नगर का उल्लेख पाया जाना है। नहर का नाम दो भारतीय नदियो, चन्द्रभागा भीर गामती पर माधारित है। इस लेख में पूर्णवर्मन के पितामह को राजिप कहा गया है और उसने चन्द्रभागा नहर का निर्माण किया था जो राजधानी म जाकर समुद्र में मिलती थी । पूर्णवर्मन ने अपने राज्यकाल के २२वें वर्ष में गोमती नहर का निर्माण कराया था, जो ६,५२२ धनुष लम्बी थी झीर उसने एक सहस्र गाये बाह्मणो को इस उपलक्ष्य में दान कर दी थी। ये चारो लेख संस्कृत में है श्रीर इनकी भैली से प्रतीत होता है कि इस भागा ने पूर्णतया जावा मे अपना स्थान बना लिया था। ब्राह्मणो का ग्रादरणीय स्थान या नथा मन्नाट् की श्रोर मे दी गयी विक्षणा, लेखां की निधि, मान का प्रयोग आर भारतीय नदियों के नाम यह सकेत करते है कि पूर्णवर्मन के पितामह, जिन्हें रार्जीष कहा गया है, या तो स्वय भारत से आर्थे थे प्रथवा उनके पूर्वज पहले यहा आर्थे थे और वे यहाँ के निवासियों के साथ मिल-जुल चुके थे।

पूर्णवर्मन् की तिथि के विषय म इन चारो लेखो की लिपि के अध्ययन से ही कुछ सहायता मिल सकती है । फोमेल ने इन लेखो के अक्षरो की बोर्नियों के कुटेई स्थान

२३. हि० जा० वे०, पू० ७८।

२४. साउच इण्डियम इंस्कृष्णंस, माग ३, पृ० १५६।

त्रो॰ शास्त्री के मतानुसार तक्या दक्षिण भारतीय शब्द नहीं है। कीम का मुझाब कि यह हिन्दनेशी शब्द है जिसका अर्थ नीस है, ठीक प्रतीत होता है। 'साउथ इण्डियन इन्फ्लूएंस इन वी कार ईस्ट (स॰ उ० इ० का०), पृ० १०७, नोट ६। में मिले मूलवर्मन् के लेखों से समानता दिखाते हुए कहा है कि इनकी तिथि ईसा की बौथी शताब्दी रही होगी। "पर इस विषय पर बोर्नियों के लेखों की तिथि का प्रमन् भी विवादास्पद है। डा॰ मजुमदार ने पूर्णवर्मन् के इन लेखों की समानता बम्या के भद्रवर्मन् और शम्भुवर्मन् के लेखों से दिखाने का प्रयास किया है अभैर पूर्णवर्मन् को शम्भुवर्मन् के लेखों से दिखाने का प्रयास किया है अभैर पूर्णवर्मन् को शम्भुवर्मन् का समकालीन माना है, जिसने ५६५ ई० से ६२६ ई० तक राज्य किया। पूर्णवर्मन् ने २२ वर्ष तक राज्य किया, जैसा कि उसके टूगू के लेख से प्रतीत होता है, जिसमें इस वर्ष गोमती नहर के बनवाने का उल्लेख है। उसका राज्य पश्चिमी जम्बा तक ही सीमित था। उसके लेख बटाविया और निकटवर्ती क्षेत्र में ही मिले हैं। हो सकता है कि उसका राज्य पूर्व की ओर बटाविया से भी मागे हो, पर सम्पूर्ण जावा पर पूर्णवर्मन् का बिधकार न था, जैसा कि चीनी स्रोत से ज्ञात होता है। हो लेखें-टन

हो-लो-टन नामक राज्य का उल्लेख पहले ही हो चुका है। यहाँ से ४३३ ई० और ४५२ ई० के बीच में चार-पाँच राजदूत चीनी सम्राट् के पास भेंट लेकर गये। यहाँ के सम्राट् का नाम श्रीपाद धमंवर्मन् या जिसे कुछ विद्वानों ने भट्टार द्वारवर्मन् अथवा श्रीपाद पूर्णवर्मन् भी माना है। पर इस सम्राट की समानता लेखों में मिले. पूर्णवर्मन् से नही की जा सकती है। 'तंग काल के इतिहास' में के (ई० ६१८-६०६) हो-लिंग नामक एक राज्य का उल्लेख है। हो सकता है कि हो-लो-टन और हो-लिंग एक ही राज्य हो और उससे चीनी लेखकों का सम्पूर्ण जावा के लिए संकेत हो। पर यह विषय विवादास्पद है और प्रतीत होता है कि जावा के अन्य राज्यों में यही सबसे बड़ा था और इसके अधीन अन्य छोटे राज्य रहे होंगे। सुई काल (५८६-६१८६०) के दो ऐतिहासिक ग्रन्थों में टाओ-पो नामक देश का विवरण है जिसकी समानता पिलियों के जावा से दिखायी है। इसके अनुसार देश में १० राजधानियाँ थीं और

२४. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ११०। सिडो के मतानुसार उपर्युक्त लेखों के अक्षर मूलवर्मन के लेखों के बाद के प्रतीत होते हैं और उनकी तिथि ४५० ई० के निकट रखनी चाहिए (ए० हि०, पृ० ६३)। चक्कतों का भी यही मत प्रतीत होता है। 'इण्डिया एण्ड जावा', भाग २, पृ० २३।

२६. 'सुवर्णद्वीप', पू० ११०। डा० समुमदार ने बिस्तृत रूप से चम्पा के लेखों की लिपि का अध्ययन किया है और पूर्णवर्मन् के लेखों की समानता वहां के भववर्मन् और शंभुवर्मन् के लेखों से दिखायी है (बु० इ० का० ३२, पू० १२७ से)।

२७. पिलिजो, बु० इ० फा॰ ४, बु० २८६ ; सिडो, ए० हि०, बु० १३६-७। २८. पिलिजो, बु० इ० फा॰ ४, बु० २७४--७६।

उनके अपने शासक थे। इस वृत्तान्त से यह प्रतीत होता है कि जावा कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था और चीनी लेखकों ने सुई काल अथवा उसके पहले की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया हो। तग काल (६९८–६०६ ई०) में भी एक साम्राज्य के अन्तर्गत यहाँ २८ अधीन राज्य थे। '

हो-लिंग के विषय में कहा जाता है कि इसका नामकरण किलंग के आधार पर किया गया था इसका श्रेय किलंग से श्राये नये भौपनिवेशिक जत्ये को था। यह भी हो सकता है कि किलंग से भौपनिवेशिक बहुत पहले इस द्वीप में आये हो भीर उन्होंने भपने स्थापित किये राज्य का अपनी मानृभूमि के भाधार पर नामकरण किया हो। जावा का नाम सातवी शताब्दी में भी नहीं बदला था, जैसा कि य्वान्नाग के वृत्तान्त से पता चलता है। उसका येन-मो-ना वास्तव में यवद्वीप है। ३० तंग-वश के नवीन इतिहास में सीमा नामक एक सम्भाजी का उल्लेख है जिसे ६७४-५ ई० में जनता द्वारा निवीचिन किया गया था। उसका राज्यकाल सम्पन्नता का युग था। इस वृत्तान्त में यद्यिप ऐतिहासिकता का भगाव हो पर इतना अवश्य ज्ञान होता है कि सम्राट् श्रथवा सम्भाजी चुने जन्ते थे।

पश्चिमी जावा के प्रतिरिक्त मध्य जावा में भी कई छोटे राज्य थे। कई मेरबबु पहाडी के निकट टुक-मुम नामक झरने के पाम एक वहें परवर पर एक लेख मिला है जो केवल एक पिक्त में है। 12 इसमें गगा का उल्लेख है। इसके अक्षर पूर्णवर्मन् के लेख के बाद के काल के प्रतीत होते हैं, पर न तो इस पर तिथि हे और न किसी नृप का नाम लिखा है। यह पद्य-पिक्त उपजाति छन्द में है। कर्न ने पल्लव अन्थ-अक्षरों की लिपि के आधार पर इसकी निथि ईसवी की पाँचवी शताब्दी निर्धारित की है, पर श्रोस इसे ७वी शताब्दी के मध्य भाग में रखते है। चयल में मिले लेख से यह पहले का है श्रीर इससे मध्य जावा में हिन्दू राज्य स्थापना का पता चलता है। मध्य जावा के डिभेग पठार में लगगग इसी काल की पल्लव अन्य-निपि का एक और लेख मिला है जो ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पर और पुरातान्विक अवशेष

२६. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', पू० १११।

३०. चे० आर० ए० स० १६२०, पृ० ४४७ से। बु० इ० का० ४, प्० २७६।

३१. बु॰ इ॰ फ्रा॰ ४ पृ॰ २६७। स॰ ए॰ २.२२। १६२२ पृ० ३७, मजुमबार, 'सुबर्णद्वीप', पृ॰ १९३।

३२. के० ए० एस० की० बंगास १, पू० ३३ से। कर्न के मतानुसार इसकी तिकि ईसकी पाँचकी शताकी हैं, पर कोम ने इसे ७वीं शताकी में रखा है।

मिले हैं। दुक-मुस का लेख जिस पत्थर पर खुदा है उसी पर कुछ चित्र भी भंकित हैं, जिनमें एक भोर चक, शंख, गदा इत्यादि भस्त्र प्रतीत होते हैं। दूसरी भोर कमल परशु, माला तथा कुम्भ दिखाये गये हैं। तिशूल से शिव तथा चक भीर शंख चिह्नों से विष्णु की उपासना का संकेत होता है। कुम्भ से कदाचित् भगस्त्य, परशु से परशुराम भथवा यम तथा भन्य चिह्नों से दूसरे देवताओं का संकेत होता है। दुक-मुस लेख भौर पत्थर पर अंकित चिह्न मध्य जावा पर भारतीय धर्म भौर संस्कृति की गहरी छाप के प्रतीक हैं। वास्तव मे पश्चिम जावा की भाँति मध्य जावा मे भी हिन्दू राज्य स्थापित हो चुके थे।

## सुमात्रा, बोर्नियो और बालि के प्राचीन हिन्दू उपनिवेश

भी गांतिक दृष्टिकोण से सुमाला डीप क्षेत्रफल में बोर्नियों के बाद सबसे बड़ा होते हुए भी, जावा की भौति घना नहीं बसा है। मलाका, वाँका और सुंडा की म्बाहियां इसे उत्तर-पूर्व ग्रीर दक्षिण-पूर्व में क्रमण मनाया, वांका द्वीप ग्रीर जावा से पथक् करती है। इसके किनारां पर छोटे-छोटे बहुत-से द्वीप है। इस द्वीप की लम्बाई कोई १०६० मील और चौडाई २४= मील है। इसका क्षेत्रफल जावा से चौगना है, पर जनसंख्या कम है । खनिज पदार्थों की यहाँ बहतायत है और भिम भी उपजाऊ है। देश में बहुत सी नदिया है जिनमें जाम्बी प्रमुख है। भौगोलिक साधनो के कारण यहाँ पर विदेशियों का विभिन्न कालों में ब्रागमन हुआ और इसीलिए यहाँ की जनसङ्या मे सभी जानि के लोगों का समिश्रण मिलता है--इनमें से मुख्यतया लम्पोग है जो सुमावा के सुदूर दक्षिणी भाग में म दा की खाड़ी के निकट रहते हैं, रेजंग जो मसी नदी के ऊपरी भाग में रहते है और एक प्रकार की भारतीय लिपि का प्रयोग करने हैं, मलय जो पलेमवंग के निकटवर्ती क्षेत्र में अधिकतर रहते है और मलाका के मलय के समान है तथा बटाक. जो उत्तरी भाग मे रहते है और मलय से मिलते जलते हैं । भारतीय संस्कृति ने इस द्वीप में ईसा में एक दो शताब्दी पहले प्रवेश किया. क्योंकि यह भारत और चीन के बीच सामुद्रिक यात्रा के मार्ग पर पड़ता था। फैरंड के मनान्सार भारतीयों के इस द्वीप में प्रवेश की ईसा से कुछ शताब्दी पहले रखा जा सकता है। इसी विद्वान का यह भी विचार है कि रामायण में उल्लिखित

१. सुमाबा का भौगोलिक वृत्तान्त कवैतों और कफोर्ड के ग्रन्थों पर आधारित, बा॰ मजुमबार के 'सुवर्णद्वीप' से उद्घृत है (पृ॰ ११६) । इस सम्बन्ध में इशनिस्तर का प्रन्य 'बी आकियोताजी आफ हिन्दू सुमाबा', लेडेन १६३७, कोम का 'एलवल बिक्तिओद्वाफी आफ इण्डियन आकियोलाजी' में पलेमवंग से प्राप्त प्राचीन सामग्री पर लेख (१६३१, पृ॰ २६—-३३) तथा प्रिजूलेस्को का सातवीं शताब्दी से पहले सुमाब्रा में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना सम्बन्धी लेख विशेषतया उल्लेखनीय है । ज॰ प्रे॰ इं॰ औ० १, १६३४, पृ० ६२—१०१ ।

२. जू० ए० २.२० (१६२२), यू० २०४। प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री के मतानुसार तालमी तथा अन्य मौगोलिकों के लिए 'मव' से जावा-सुमाला दोनों ही का संकेत है। बु० इ० फ्रा० ४०, यू० २४०।

यव द्वीप का संकेत जावा से नहीं, वरन् सुनाता से है भीर इसीलिए तालमी का इम्रावादियों, फाहियान का ये-पो-टी, मार्यभटीय भीर सूर्यसिद्धान्त का यवकोटि तथा चीनी ग्रन्थों का ये-टि-भो, याभ्रो-पो, टाऊ-पो भौर छो-पो वास्तव में सुमाला के ही संकेत हैं। इस विषय मे पहले ही विचार हो चुका है भौर विद्वान् इस मत से सहमत हैं कि उपर्युक्त सूत्रों से केवल जावा का ही संकेत है। तालमी ने इम्रावादियों के भ्रतिरिक्त बरसार भौर सबदेवए का भी उल्लेख किया है जिससे कोम के मतानुसार सुमाला के पश्चिमी और दक्षिणी भाग का संकेत होता है।

सुमाला में श्रीविजय साम्राज्य के उत्कर्ष के पहले की कुछ सामग्री मिली है तथा भारतीय कला के ग्रवशेष गौर चीनी वृत्तान्त ईसवी चौथी से सातवीं शता-ब्दी तक के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इससे यह प्रतीत होगा कि सुमाला में भी छोटे-छोटे कई राज्य थे भौर भारतीय धर्म तका संस्कृति ने वहाँ प्रभाव स्थापित कर लिया था। इनमें से कदाचित् श्रीविजय नामक एक स्वतन्त्र राज्य भी था जिसने ग्रागे चलकर एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण किया गौर उसका चीनी, ग्रदबी तथा स्थानीय स्रोतों से वृत्तान्त मिलता है। इस ग्रध्याय में केवल ग्रादि श्रीविजय काल के इतिहास पर ही प्रकाण डाला जायगा।

### आदि श्रीविजय युग

यद्यपि श्रीविजय के उत्कर्ष का काल ईसवी ७वी सताब्दी से झारम्भ होता है, पर फेरंड ने चीनी स्रोतो में इसका उल्लेख और पहले विकान का प्रयास किया

३. एंत्रियण्ट इण्डिया, मजुमदार शास्त्री, पू० २३६, २३८—३६। ४. हि० जा० गेश, पू० ४४—६।

थ. सुमाला के एक राज्य का उल्लेख ६४४ या ६४५ ई० में चीन भेजे गये राजदूत के सम्बन्ध में मिलता है। इस राज्य का नाम मो-लो-यू था जो मलयू से मिलता-जुलता है। इसका उल्लेख ७वीं शताब्दी के एक चीनी प्रन्थ में मो-लो-यू के क्य में मिलता है। उसकी समानता सुमाला के वर्तमान जाम्बी से की जा सकती है। चीनी याली इंत्सिंग मारत जाते तथा लौटते समय यहाँ ठहरा था। उसके मतानुसार ६८६ और ६६२ ई० के बीच में यह शे लि को ये (भीविजय) के अधिकार में आ गया था। तककुषु, ए रिकार्ड बाई इंत्सिंग, यू० ३४; सिडो, ए० हि०, यू० १३८, १४२; पिलबो, यू० इ० का० ४ यू०, ३२४। इंतिण-यूवीं सुमाला के एक और राज्य ता लेंडा वो हुअंग की समानता तुलंगवंश से की गयी है। यू० इ० का० ४, यू० ३२४—६। यू० ए० २.११ १९९६, प० ४७७ से।

है। कालादक नामक बौद्ध भिक्षुद्वारा ई० ३६२ में अनूदित 'छे-यूल-युवो किंग' प्रथवा बुद्ध की द्वादश अवस्थाओं के सूल में जम्बू द्वीप का उल्लेख है, जिसे ५१६ में लिखित किंग-लियू-यि-सिश्रंग में भी उद्धन किया गया है। इसमें लिखा है कि समृद्ध में २५०० राज्य (द्वीप) थे। प्रथम राजा स्यो-लि बौद्ध था और वहाँ नास्तिक नहीं रहते थे। चौथा राजा छो-ये कहलाता था और वहाँ लम्बी मिर्च (पि-प) और साघारण मिर्च (हाफ्रो-लियो) पैदा होती थी। इस ग्रन्थ की टीका 'फन-फान-यू' में, जिसकी रचना छठी शनाब्दी में हुई थी, छो-ये को जय लिखा है। इसे लेवी ने जावा का संकेत समझा, पर फेरंड उसे जय अथवा विजय मानते हैं। यदि फेरंड के मत को स्वीकार कर लिया जाय तो श्रीविजय राज्य की स्थापना ईसवी चतुर्य शताब्दी में माननी चाहिए, पर ७वीं शताब्दी तक इसका कही उल्लेख नहीं मिलता है। दो सकता है कि श्रीविजय राज्य का उल्लेख चीनी ग्रन्थों में ग्रन्य नामों से हो।

मिस वंश के इतिहास मे मन-फो-स्मी की, जिमे पहले कन तो ली कहा जाना था, भीर से सर्वप्रथम शुग वंश के सम्राट् हिमाग्नी-बू के समय में भेट लेकर राज-दूतों के जाने का उल्लेख है। उसके बाद के एक सम्राट् वू के राज्यकाल (५०२-५०६) में भी कई बार उस देश के राजदूत जीन याये श्रीर बिना रोकटीक के द्वितीय शृग वंश (६६०-१०७६) के समय मे भी ये ग्रात रहे। लिसंग-वंश के इतिहास मे भी कन-टो-ली से मेजे गये बहुत से राजदूतों का उल्लेख है। कन-टो-ली की समानता मिग वंश के वृत्तान्त सैन-फो-टूसी ग्रयवा श्रीविजय पलेमवंग मे करते है। के फेरंड ने इक्त मजीद के बृत्तान्त के ग्राधार पर कन-टो-ली से सम्पूर्ण सुमाता का संकेत किया है। किन्तु प्रिजृतेन्की श्रीर कोम इस मत मे सहमत नहीं है। ये दोनों इस बात को

- ६. फरेण्ड, जू० ए०, २.२० (१६२२), पू० २०८ से ।
- ७. बही, पूर २१०; मजुमदार, 'सुवर्णदीप', पूर १२१।
- द. कोम, हि० जा० गे०, पू० ६२---३।
- प्रिजूलेस्की, ज० ग्रें ० इ० स० भाग १, पृ० ६२ से । अजुमदार, 'सुवर्णद्वीप',
   पृ० ७६—–६०; मोएन्स, जे० आर० ए० स० बी० मलाया, १६३६, प्० ४३।
- १०. कन-टो-सी राज्य सम्बन्धी वृत्तान्त को मलाया के प्राचीन उपनिवेश के अध्याय में विया जा चुका है। जेरिनी के मत को मानते हुए डा० मजुमदार ने इसे मलाया में रखा है। कुछ विद्वान् इसकी समानता भीविजय पलेमदार से करते हैं। प्रो० नीलकच्छ शास्त्री, बु० इ० फा० ४०, पू० २४२। विषय विधादस्यद है, मत: कम से दोनों मतों का उल्लेख वे विया गया है।
  - 99. अ० ए० १९१६, पूर्व २३=---२४१, उपर्यक्त संकेतित ।

मानते हैं कि कम-टो-मी से कदाचित मुखाता के किसी छोटे खब्ब का सकिए होगा, पर शाक सवामधार ने वेस्ति। के मत को मामले इए इसे ग्रमम द्वीप में राहा है । <sup>प्र</sup> कियों ने इस सम्बन्ध में अपना नत व्यक्त करते हुए कहा है कि इसे सुसाहा में ही रवानर चाहिए, जिससे अविकतर निहान सहमत हैं। ११ ४४४-४६४ ई० के बानतरिक काल में बीवरवरेन्द्र नामक सन्नाट् ने क्द्र नामक एक दूत बीत शेवा । ५०२ ई० में यौतम समुद्र नामक राजा यहाँ राज्य करता या जिसके यह विजयवर्धन ने ४९६ ई॰ में एक इत बीन भेवा। बीनी से उसत संस्कृत मामों से प्रतीत होता है कि समाना में भीविजय के उत्कर्ष से पहले भी कुछ हिन्दू राज्य बचना वास्तिक बनाये हुए थे। इस सम्बन्ध में ६४४ घथवा ६४५ ई० के एक बीनी बलान्त में सुमाता से चीन क्षेत्रे गये एक राजदून का उल्लेख है। इस राज्य का राम मो-सो-य या, जिसकी समानता इत्सिय के ब्लान्त के बाधार पर नुमाला के बाम्बी से की गयी है। यह भारतीय मलय या जिसका उल्लेख मो-ले-छे के रूप में एक अबी शतान्दी के चीनी प्रन्व में भी मिलता है। इसी सुची मे टो-लंग-पो-होझांग नामक एक और राज्य का भी उल्लेख है जिसकी समानता दक्षिण-पूर्व सुमाता के तुलंगववंग से की नथी है। 14 इन दोनों राज्यो का चस्तित्व घछिक समय तक नहीं रहा । इनकी बक्ष-शिला धर एक नदीन राज्य फो-ये. बे-लि-फो-ये अथवा श्रीविजय की स्थापना हुई जो आगे चलकर श्रीविजय कहलाया और जिसका उल्लेख चीनी, धरबी और भारतीय क्षेत्रों में मिनता है तथा लेख प्रमाण । भी भिलते हैं।

१२. 'सुवर्णद्वीप', पू॰ २२१ । डा॰ मजुनवार ने रिजि के बार्ट (१७वीं शताब्दी) का उत्सेख करते हुए किजो-किजंग और सम-को-स्ती को प्रामद्वीप के मध्य में रका हैं। पर सिदी ने इस १७वीं सताब्दी के प्रमाण को जनामा कहा है।

१३. ए० हिन, वन ६४।

१४. बु० ६० का० ४, बु० ३२४.६ ; कोरंड ६० ६० २.११ १ १६९८, पु० ७७ से । मजूनवार 'तुवर्षडीय', बु० १२० । इस यर डिप्पणी बहुते ही सी वा सुकी है (गं० १) ।

१४. इन तेथों में बार असब और एक संस्कृत भाषा में है। बार समय नेथों में तीन युमाबा (१—२ विसर्वन के विकट, तथा नं० ३ आन्ती मलयू) में और बीधा बांका हीय के कोटा कपूर मानक स्वाम में निसा। धर्मा तेया संस्कृत में है और यह मलाया प्रायहीय के लियोर में विसा। असम नेख सक बं० ६०५ (६८६

## पुरातान्विक अवशेष

मुमाला के कुछ स्थानों के अवशेष गृप्त अथवा पत्नव प्रभाव के प्रतीक है।
गृप्त कला की ईमवी प्रवी अथवा ६ठी जनाब्दी की एक कांसे की बुद्ध-मूर्ति सेगुन
टांग पर्वत नामक स्थान पर मिली और एक पत्थर की बुद्ध-मूर्ति जाम्बी में मिली। पै
विष्णु की एक अवी जनाब्दी की केवल चेहरे की मूर्तिन निकटवर्ती बाका द्वीप
में भिली, जिसकी समानता वेल्स ने मध्य स्याम के सी-नेप में मिली मूर्तियों से की
है और उनके विचार में यह गुप्त कला की प्रतीक है। यहा पर पत्लव प्रभाव भी
पढ़ा जो एक पत्थर की बोधिमन्त की मृति तथा एक दूसरी मूर्ति के कधे द्वारा प्रतीत
होता है। ये लका के एक बोधिमन्त की मृति तथा एक दूसरी मूर्ति के कधे द्वारा प्रतीत
होता है। ये लका के एक बोधिमन्त की मृति से मिलते-जुलते है। पि इनसे यह
जात होता है कि मुमाता में उनरी तथा दक्षिणी भारत में पुरुषार्थी व्यक्तियों ने
आकर अपने उपनिवेग स्थापन किये। उनकी सध्यता बढी-बढी थी और जो कुछ
थोड़े-बहुत अवशेष मिले है उनसे इसकी पुष्टि होनी है। इन राज्यों का अस्तित्व
अधिक समय तक नहीं कायम रहा। अवी णताब्दी में श्रीविजय नामक हिन्दू राज्य
का उत्कर्ष हुआ और सस्पूर्ण जावा तथा निकटवर्नी दीए एव मलाया पर भी उसने
अधिकार वर लिया। उमीनिए इत्सिग ने भी कहा है कि मलय देण श्रीविजय

ई०) का है और इसमें श्रीविजय के एक शामक का उल्लेख है। दूसरा लेख शक सं० ६०६ (६८४ ई०) का जयनाश नामक शासक का है। तीमरा और चौथा समान है और इनमें श्रीविजय राज्य और उनके अधीन राज्यों के प्रति व्यवहार का उल्लेख है। बीधे में शक सं० ६०६ (६८६ ई०) के बाद का लिखा वृत्तान्त उस समय का है जबकि श्रीविजय की लेना जावा के विश्वद प्रवेश कर रहीच्थी, जिमने अब तक श्रीविजय का आधिपत्य नहीं स्वीकार किया था। पाँचवें लेख में, जो शक सं० ६८८ (७७५ ई०) का है, श्रीविजय को विशाल शक्ति का उल्लेख है। उपर्युक्त लेखों से प्रतीत होता है कि सातवीं शताब्वी के अन्तिम भाग तक श्रीविजय राज्य की सुमाता में पूर्णतया स्थापना हो चुकी थी। वेखिए मजुमदार, 'सुवर्णदीय', पू० १२३—१२४। शास्त्री, बु० इ० फा० ४०, पू० २४३ से। श्रीविजय राज्य के उत्कर्ष तथा इतिहास पर विस्तृत रूप से आगे चलकर विचार किया जायगा।

१६. ईशनिस्तर, आकियोलाजी आक सुमाता, प्लेट ६ तथा ११।

१७. जें आरं ए० एस० ११४८, पृ ४।

१म. ईशनिस्तर, प्लेट १०, ज० ग्रे० इ० सो ४, पू० १२५ से; बेल्स, जे० आरं एए एस० १६४म, पू० ६।

कहलाता है अथवा वह श्रीविजय राज्य का अंग बन गया है। <sup>१९</sup> इस सम्बन्ध में कुछ लेख भी मिले हैं जो श्रीविजय के निकटवर्ती द्वीप पर अधिकार तथा संघर्ष की भावना का संकेत करते हैं। श्रीविजय के प्रभूत्व तथा सामृद्रिक शक्ति का उल्लेख इस चीनी यात्री ने भी किया है और इस पर हम विस्तृत रूप से आगे प्रकाश डालेंगे।

## बोर्नियो में भारतीय संस्कृति

बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। जावा से यह मात-ब्राठ गुना है, पर इसकी जनसंख्या क्षेत्रफल के ब्रनुसार बहुत कम है। इसका कारण इसके घने जंगल और पहाड़ी क्षेत हैं। पर भूमि बड़ी ही उपजाऊ है। इस डीप में भी भारतीयों ने प्रवेश किया। या तो वे जादा से यहां आये अन्यथा सीधे भारत से उन्होंने प्रवेश किया। यह प्रश्न विवादास्पद है क्योंकि कुछ मूर्तियों पर जावा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। " १८७६ ई० में दक्षिण-पूर्व में कोटि अथवा कुटेई प्रान्त के मुम्रार कमन नामक स्थान में चार लेख मिले। यह स्थान पेलराग से उत्तर में मरकम नदी पर स्थित है। यहीं पर एक टूटी हुई चीनी नाव के भवशेष से पता चला है कि किसी समय में सामुद्रिक वातायात का यह एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह रहा होगा । कदाचित् भारतीय हिन्दू भी यहाँ इसी मार्ग से बाये । कई ६ फुट ऊँचे पत्यर के स्तम्भों पर लेख खुदे हैं जिनमें वहाँ पर किये गये यज्ञ और बाह्मणों को दिये गये दानों का उल्लेख है। इनमें मूलवर्मन् नामक राजा का उल्लेख है जिसने बहुत से दान कृत्य किये थे । पहले लेख में उपर्युक्त सम्राट् द्वारा पणु, भूमि, कल्पवृक्ष तथा ग्रन्य वस्तुग्रों के दान का उल्लेख है ग्रीर ब्राह्मणों ने इस स्तम्भ की स्थापना की थी। दूसरे लेख में मूलवर्मन् के पूर्वजों का नाम भी मिलता है। इसके पितामह का नाम राजा कुण्डुंग या और इसके पिता अध्ववसंन् ने सूर्य (अंशमान्) की भौति अपने वंश को चलाया था। प्रश्ववर्मन् के तीन पुत्रों मे श्री मूलवर्मन् सबसे बड़ा था और वह साधु प्रकृति का था। इसने बहुसुवर्णक यज्ञ किया जिसके उपलक्ष्य में दूसर युप खड़ा किया गया था। तृतीय लेख में मूलवर्मन् को मुख्य राजा कहा गय है और इसने वप्रकेश्वर की पुण्यभूमि में ब्राह्मणों को २०,००० गायें दान में दी थीं। इस पुण्य कृत्य की स्मृति में तीसरा यूप स्थापित किया गया था। चौथा लेख पूर्णतया पढ़ा नहीं जा सका, पर इसमें मूलवर्मन् की तुलना भगीरथ से की गर्य है। ये चारों लेख संस्कृत में हैं भीर अनुष्टुप् तथा आर्था छन्दों में इनकी रचना हुई

**१६. तककुसु, पृ० १० ।** २०. म**जुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० १**२६ ।

है। इनकी लिखावट प्राचीन पल्लव मन्थ-लिपि में है भीर इसी भाषार पर इन्हें ४०० ईसवी मे रखा गया है। '' इन लेखों में यह पूर्णतया प्रमाणित है कि भारतीय सम्कृति, माहित्य तथा धमें ने बोनियों में ईमवी चौथी भताब्दी में भ्राप्ता स्थान बना लिया था। राजा कुण्डुय भीर उसके पुत्र अश्ववमंन् के विषय में विद्वानों ने भ्राप्ते विचार प्रकट किये हैं। कर्न नथा क्रोम के मतानुसार यह व्यक्ति वहीं का निवामी था क्योंकि कुण्डुग शब्द मस्कृत में नहीं मिलता है भीर कदाचित् बोनियों की भाषा से यह लिया गया है। इसके पुत्र अश्ववमंन् ने हिन्दू धमें भ्रागीकार किया हो भीर इमीलिए उसे वशक्ते कहा गया है भीर इमवी तुलना सूर्य (अशुमन्त) से की गयी है जिसे मूर्यवक्र चलाने का श्रेय दिया गया है। डा० छावड़ा के मतानुसार' उसना कदाचित् दक्षिण भारत में सम्बन्ध था भीर कुण्डुग तामिल शब्द रहा हो। उभी प्रकार का एक भीर नाम कुण्डुवार एक पल्लव लेख में मिलता है। छावड़ा के मतानुसार यह व्यक्ति कदाचित् दक्षिण भारत का रहनेवाला था भीर उसने वहाँ जाकर भएना राज्य बनाया। डा० मजुमदार ने कुण्डग भीर भ्रश्ववर्मन् की ममानता कर्वुज देश के स्थापक कौण्डित्य तथा अश्वत्थामा में की है जिसका उल्लेख चम्पा के एक लेख में मिलता है। '

इन चार लेखों के अतिरिक्त, पश्चिमी बोर्नियों में द छोटे-छोटे लेख मिले हैं जिनकी निधि बाद की है और वे एक चट्टान पर खुदे हुए है। यह सोएनगी टेकारेक मोने के निकट क्टो पहल में मिले हैं। इनके ऊपर छव और रनूप अकित हैं। प, ३, ६, ६ तथा २, ४, ७ लेखों में वही सूत्र अकित है जो मताया के केटा तथा बुद्ध गुप्त नामक नाविक के लेख में कमण मिलते हैं। " इन लेखों का साराण नहीं पढा जा

२१. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पू० १२६ से; छावड़ा, जे० ए० एस० बी० १.१६३४, पू० ३६। जा० ग्रे० इ० सो० १२ (१६४४), पू० १४-१७; फोगेल; विजङ्गागेन ७४, १६१=.१६७ से। सिडो, ए० हि०, पू० ६१।

२२. जे० ए० एस० बी० १.१६३४, ए० ३६।

२३. चम्पा, भाग ३, प० २३ ।

२४. छावड़ा, जे० ए० एस० बी० बंगाल १ (११३४), प्० १७ । केडा के लेख में जो बौड भूत्र अंकित है वे निम्नलिखित है— ये धर्मा हेतु प्रमवा तेषां हेतुं तथागतो (ह्यवदत्) तेषां ये यो निरोध एवं बाबी महाश्रमण: ।। अज्ञानाच्चीयते कर्म जन्मन: कर्म कारणाम् । शानाश्र कियते कर्म कर्मामावाग्र आयते ।।

सका, क्योंकि उतना भाग मिट गया था, पर इनके बौद्ध लेख होने में कोई सर्न नहीं है।

## पुरातास्विक अवशेष

बोर्नियो में भारतीय देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली। पत्थर की बहु सी मूर्तियाँ गोएनोएग कोमवेंग की एक गुफा में गहराई पर मिली। इनमें से बु ट्टी हुई थीं, और उनका मस्तिष्क नहीं या । कदाचित मृति तोड़ने वालों से रा के हेतु ये किसी समय में वहाँ लायी गयी होगी। इनका बाह्मण तथा बौद्ध ध से सम्बन्ध है। ब्राह्मण मूर्तियों में शिव, नन्दीश्वर, अगस्त्य, महाकाल (जड़ी मूर्तियाँ कार्तिकेय तथा गणेश (बैठी हुई मूर्तियाँ) तथा एक बैठी नन्दी भ्रीर चतुर्मुखी का की मूर्ति के कुछ श्रंग मिले । "बौद्ध मूर्तियाँ पद्मासन में कमल पर बैठी मिली हैं जिन प्रधिकांश देवियाँ हैं और इनको ग्रभी पहचाना नहीं जा सका है। कोम के मतानुर इनमें एक वज्रपाणि की भी मूर्ति है। 'र इन दोनों श्रेणियों की मूर्तियाँ कलात्य दृष्टि से एक ही काल की हैं। बौद्ध मृतियों के मस्तिष्क पर स्तूपाकार मुकुट पर प्रतिमा-लक्षण केवल बौद्ध ही नहीं है। काँसे की एक बुद्ध की खड़ी अबर में कोई दो फुट से कम ऊंची मूर्ति भी बोर्नियो द्वीप में मिली। विष्णु की एक चतुर्भ् छोटी मुवर्णमूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है, जिसके पीछे दो मोर खड़े हैं। अन्य मुवर्ण आभूषित मूर्तियों में से एक है और इसकी कारीगरी सुन्दर है। की वेंग में मिली मुर्तियां कला की दुष्टि से सबसे प्राचीन हैं। वहाँ पर मिले कुछ लक् के खम्भे कदाचित् यह संकेत करते हैं कि वहाँ कोई लकड़ी का मन्दिर रहा हो जहाँ से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई । इसीलिए कोई पत्थर के बने मन्दिरों के भवशेष न प्राप्त हुए है। पश्चिमी बोर्नियो में कपुत्रास नदी के किनारे भी कहीं-कहीं प्राच भवशेष मिले हैं। इनमें सेपाक मे मिला मुखलिंग, संग्गी में दो पंक्तियों का एक ले सात ग्रीर लेख जिनका उल्लेख पहले हो चुका है जो बटु पहात में मिले, बहुत-सी स की थालियाँ तथा सँग वेलिरंग का एक लेख उल्लेखनीय हैं।" बोर्नियो में भारत भौपनिवेशिक सीधे जाकर बस गये । इसकी समानता वायु पुराण में र उल्लिपि

२४. गंगोली, बे॰ ग्रे॰ इ॰ सो॰ (१६३६), पृ॰ ६७ ; मजुमदार, 'सुवर्णही पृ॰ १२८।

२६. ए० वि॰ इ० मा० ११२६, विस ११, छावड़ा, उ० सं०, पू० ३। २७. मसुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पू० १३०।

२८. ४८, १२ सिडो, ए० हि०, पृ० ६२, 'क्पम्' ११२६, पृ० १४।

विह्न द्वीप से की गयी है भीर प्राचीन पुरातात्त्रिक अवशेष संकेत करते हैं कि यहाँ पर जाबा का प्रभाव नहीं पड़ा था। जिन लेखों में प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक सूत 'अज्ञाना-ज्वीयते कमें' तथा 'ये धर्मा हेतुप्रभवा' का उल्लेख है, वे मलाया के केड़ा लेख में भी मिलते हैं, जिनसे इन दोनों क्षेत्रों के बीच संसर्ग प्रतीत होता है। वास्तव में ईसवी १ली मताब्दी में इस द्वीप के विभिन्न भागों मे भारतीय आकर बस गये भौर इन्होंने अपने राज्य स्थापित कर धर्म और संस्कृति का यहाँ प्रसरण किया। भारतीय औपनिवेशिकों की लहर सुदूरपूर्व मे यहाँ तक पहुँची।

## बालि और सेलिबीज द्वीपों में भारतीय संस्कृति

यह खेद्र का विषय है कि बालि में जहाँ माज भी हिन्दू धर्म भीर संस्कृति अपना स्थान बनाये हुए है, प्राचीन पुरानास्त्रिक भ्रवशेष नहीं मिले हैं, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और उनके उस द्वीप में प्रवेश पर प्रकाश डाल सकें। भारतीय साहित्य में भी इस द्वीप का कही पर उल्लेख नहीं मिलता है। चीनी इतिहास ग्रन्थों में पो-ली नामक द्वीप का उल्लेख है जो बालि से मिलना-जुलता नाम है भीर इस हो-लिंग भ्रथवा जावा के पूर्व में भी रखा गया है। पर कुछ विद्वान् चीनी वृत्तान्तों में बीजत द्वीप के क्षेत्रफल को दृष्टि में रखते हुए इस पो-ली की समानता सुमावा के उत्तरी-पश्चिमी भाग से करते है। पिलियों का कथन है रिक चीनी वृत्तान्तों में क्षेत्रफल की भ्रपेक्षा दिशा संकेत भ्रधिक माननीय है, भ्रोर इसिलए पो-ली को बालि मानना ही ठीक होगा। यद्यपि निश्चित रूप से इस समानता को न भी माना जाय, पर ग्रन्थ द्वीपों की भ्रपेक्षा बालि चीनी पो-ली के अधिक निकट है। सुदूरपूर्व के सबसे छोटे इस द्वीप की लम्बाई ६३ मील भीर चौडाई केवल ४० मील है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह बहुन

२१. देखिए, नोट २४।

३०. ग्रीएन बेल्ट; नोट्स पू॰ ६४; रलेगेल, टूंगपाओ १८६८, पू॰ २७६; मजुमहार, 'सुवर्णद्वीप', पु॰ १३३।

३१. बु० इ० का० ४, पू० २७६ से।

३२. सिडो के मतानुसार यदि पो-ली की समानता बालि से न मानी जाय, तो इसे बोर्नियो माना जाना जाहिए (ए० हि॰, पू॰ ६२), पर बोर्नियो जाना के उत्तर या उत्तर-पूर्व में है, किन्तु पो-ली को हो-लिंग के पूर्व में रखा गया है। तेमर वंश के नवीन इतिहास में पो-ली को मा-ली कहा गया है। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीय', पृ॰ १३४ नोट।

सुन्दर है तका यहाँ की मृमि उपजाक है । जीनी<sup>श</sup> स्नोतों में सर्वप्रवस लिसंगर्वश इतिहास (१०२-५५६ ६०) में पो-ली का उल्लेख मिलता है। इसके विषय में सिष है कि यहाँ का राजा कौण्डिन्य वंश का था, किन्तु उसे भ्रपने पूर्वजों भयवा उनके सम का ज्ञान न था। कहा जाता है कि श्रद्धोदन की रानी इसी देश की थी। इस दे। का चीन के साथ कोई सम्बन्ध न था। इस ग्रन्थ में राजा के रेशमी वस्त्र, सुनह मुक्ट, उसके सिहासन तथा धनवरों इत्यादि का भी विवरण दिया नया है ४१८ ई० में यहाँ से चीनी सम्राट्के पास बहुमूल्य भेंट लेकर एक दूत गया । ५२ ई० में पिन-क (श्लेगेल के मतानुसार कलबिन्क) नामक राजा ने एक और दू चीन भेजा । इसके बाद सुई वंश के इतिहास (५८१-६१७ ई०) में कुछ प्रधि विवरण प्राप्त होता है। १४ इसके अनुसार कुल कानाम छरियक, जिससे कदाचि क्षविय का तात्पर्य प्रतीत होता है भीर राजा का नाम हुसून-न्व-पी था। यह वृत्तान्त तांग वंग के नवीन इतिहास (ई० ६१८-६०६) में भी मिलता है । इसं राजा का नाम हुलुन पो लिखा है। सुई काल में (६१६ ई० में) पो-ली से एक झी राजदूत चीन गया था। इस वंश के इतिहास में चक्र की भौति के एक शस्त्र का उल्लेब है तथा जारी (भारतीय जारिका, मैना) का भी विवरण है भौर लिखा है कि व वोल भी लेती थी। यहाँ से ६३० में एक और दूत चीन भेजा गया। इसके बाद की राजदूत चीन नहीं गया । 'तांग वंश के प्राचीन इतिहास' में द्वा-प-तन नामक ए देश का उल्लेख है जो कलिंग ग्रथवा जावा के पूर्व में था । इसकी समानता भी बारि में की गयी है भौर यहाँ से ६४७ में एक दूत चीन भेजा गया । चीनी यात्री ईिंस भी जौटते समय यहीं ठहरा था। उसने लिखा है कि दक्षिण सागर के द्वीपों में यह एक या भीर यहाँ पर मूल सर्वास्तिवाद निकाय भी मनोनीत या । १९ इसं प्रतीत होता है कि उस समय में यहाँ बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव था । इसके बा का बालि का बुत्तान्त जावा के इतिहास के साथ भागे चलकर लिखा जायगा सेलिबीजा

मुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति के अवशेष सेलिबीज नामक डीप के सेमपाना नामव

३३. बीनी बृतान्तों का अनुवाद ग्रोएनबेस्ट (नोट्स पू० ६०-६४, क्लेगस) ट्रंग-पाओ १६०१, पू० ३२६, ३३७ तबा पिलिओ ने किया (बृ० ६० फ्रा० ४ पृ० २८३-६४)। मजुमदार, 'सुवर्षद्वीप', पृ० १३४ से। इनमें मिन्नता भं पायी जाती है।

३४. 'सुबर्जद्वीप', पृ० १३४ से । ३४. रेकर्ड्स, पृ० १०।

स्थान में भी मिले हैं। यहां पर बुद्ध की एक काँसे की मूर्ति पाषाण युग के बाद की मिली जिससे प्रनीत होना है कि उन दोनों के बीच कोई ग्रन्थ सभ्यता के भवभेष नहीं थे। यह मूर्ति ग्रमरावनी कला से सम्बन्धित है भीर इसलिए इसे ईसा की चौथी-पौचवीं मताब्दी में रखा जाता है। भ कदाचित् यहाँ जावा से भारतीय संस्कृति ने प्रवेश किया होगा, पर इस विषय में दृढ़ रूप से कुछ कहना कठिन है।

उपर्यक्त विवरण से प्रतीन होगा कि शैलेन्द्र अथवा श्रीविजय साम्राज्य की स्यापना से पहले समाता मे छोट-छोटे कई राज्य वे जिनमें मुख्यतया स्यो-लि-छो-ये, सन-को-त्सी, कन-टो-नी, मो-लो-य, नो लंग-पो-होग्रांग थे । श्रीविजय एक-छोटा-सा राज्य रहा होगा जिमे फेरंड ने छो-ये समझा है । राज्यों का मस्तित्व मधिक काल तक नहीं रह सका । बानि. बॉर्नियो और सेलिबीज में भी भारतीय राज्य स्थापित हो चंके थे । बोर्नियो के मुलवर्मन और उसके पिता अध्ववर्मन तथा पितामह कूडंग (जिसे कुछ विद्वान कीण्डिन्य से सम्बन्धित मानते है) वास्तव में भारतीय थे। बाह्मण धर्म ने बोनियों ऐसे द्वीप में ईसा की चौथी भनाव्दी में अपना स्थान बना तिया था। उधर सेनिनीज में प्राप्त ग्रमरावती कला से सम्बन्धित बौद्ध मूर्ति वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रवेश का संकेत करती है । बालि में हिन्दू धर्म के प्रवेश तथा ग्राधिपत्य का प्रमाण केवल चीनी स्रोतो तथा वहाँ की वर्तमान संस्कृति से लगता है । बहाँ न तो लेख हैं और न कोई प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं । इस विस्तृत क्षेत्र में चीनी स्नोत के अनुसार कोई २५०० राज्य थे । यद्यपि इस वृत्तान्त को बढ़ा-चढ़ा सान भी लिया बाय, नो भी छोटे-छोटे बहुत-से भारतीय उपनिवेशों के होने मे कोई सन्देह नहीं है। सदूरपूर्व के मलाया भीर हिन्दनेशिया के क्षेत्र में दो विशाल सा झाज्यों की स्थापना का युग ईमा की ७वी शताब्दी के बाद घारम्भ होता है ग्रीर लगभग ४०० बर्षों तक इनका प्रस्तित्व बना रहा । इन्होने प्रपना बाधिपत्य दूर दूर तक स्थापित किया भौर इसीलिए ये भारतीय संस्कृति के उस समय भी प्रतीक बने हुए थे जब कि उत्तरी भारत मे राजनीतिक म्रान्थिरता व्याप्त थी । सुदूरपूर्व में भारतीय इतिहास भव छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर इन दो साम्राज्यों का इतिहास बन जाता है इनकी विवेचना विस्तृत रूप से आगे की जायगी।

# मलाया तथा हिन्दनेशिया में भारतीय संस्कृति की प्रारम्भिक रूपरेखा

क्सिवी सातवीं शताब्दी तक मलाया तथा हिन्दनेशिया में भारतीय उपनिवेश की जड़ें दृढ़ता से जम चुकी थीं। भारतीय संस्कृति नव तथ की भौति विक नित हो रही थी भीर सामाजिक, ग्राधिक तथा श्रामिक क्षेत्रों में इसकी शाखा। फैलने लगी थीं । पुरातास्थिक प्रविषयों, प्राप्त लेखों तथा चीनी कोतों से उद्या वतात्तों के माघार पर हम केवल इस संस्कृति की रूपरेखा ही खींच सकते हैं विस्तत रूप से सांस्कृतिक इतिहास के लिए सामग्री पर्याप्त नहीं है । धार्मिक दृष्टि कोण से यह प्रतीत होता है कि बाह्मण धर्म ने अपने वैदिक तथा पौराणिक रूप व इन द्वीपों में प्रभाव स्थापित कर लिया था, पर बौद्ध धर्म भी पीछे न था और द्वीन यान तथा महायान धर्म के अनुयायी यहाँ पाये जाते थे। दो बौद्ध सुलों का विभिन्न दीपों के लेखों पर अंकित होना यह संकेत करता है कि दोनों दिशाओं में बौद्ध भिश एक ही केन्द्र से गये होंगे प्रथवा एक का दूसरे पर प्रभाव स्थापित हो चका होगा पर राजनीतिक क्षेत्र में उनका स्वतन्त्र भस्तित्व पहली विचारधारा की पृष्टि करता है। जो मर्तियाँ मिली हैं उनसे तो केवल धार्मिक परम्परा तथा विष ग्रथवा श्रव या बौद्ध मत का फैलना ही संकेतित होता है। केवल चीनी स्रोत सामा जिक दशा पर सुक्ष्म रूप से प्रकाश डालते हैं। इन सब के प्राधार पर हम ईस की सातवीं क्षताब्दी तक भारतीय संस्कृति के विभिन्न मंगों का मृत्यांकन करं का प्रवास करेंगे।

### सामाजिक रूपरेखा

मलाया के लंग-या-यु राज्य का विवरण देनेवाले जीनी स्रोत में लिखा है वि यहाँ के पुरुष और स्तियाँ अपने शरीर का ऊपरी माग नग्न रखते थे, उनके बार पीछे फैले रहते वे और वे एक प्रकार का सूती वस्त्र पहनते थे। राजा तथा अक दरकारी अपने अंग के ऊपरी भाग को भी ढँक लेते थे। वे कमर में सोने की करधनं तथा कानों में सोने के कुंडल पहनते थे। नवयुवतियां एक प्रकार के सूती कपां से अपने ऊपरी भाग को इकती थीं और जड़ाऊ करधनी पहनती थीं। नगर के

दीवारें पक्की ईटों की बनी थी भीर उनमें दोहरे फाटक भीर ऊँचे दुर्ग बने हुए थे। वहाँ के राजा की सवारी के साथ पताकों भीर झंडों सहित दृन्दुभी बजाते हुए सैनिक जाते थे। इसी प्रकार से टान-टान नामक एक राज्य के विषय मे भी चीनी स्रोत में वृत्तान्त मिलता है। यद्यपि इसका स्थान निर्धारित करना कठिन है, पर यहां में ५३०, ५३५ भीर ६६६ ई० में चीन में राजदूत भेजे गये थे। यहाँ के राजा का नाम णिनिकिस (भिंगा) या भीर वह क्षत्रिय था। वह स्वयं राज्य कार्य देखता था और उसके बाठ मंत्री थे जो केवल बाह्मण ही थे । राजा सुगंधित तेल का प्रयोग करना था। वह मणियों की मानाएँ भीर एक ऊँचा मुकुट पहनता था। उसके वस्त्र मनमल के थे भीर वह चर्म-उपानह (चप्पल) का प्रयोग करता था । थोड़ी दर के लिए वह गाडी पर भीर ज्यादा दूर के लिए हाथी पर जाता था।

'लिम्रंग-वम' के इतिहास में पो-ली के राजा और उसकी राजसभा के विषय म भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। वह मणियों से जड़ा ऊँचा मुकुट पहनता था तथा मोने के सिहासन पर बैठता था । उसकी दासियाँ सुनहरे पुष्पों भीर मणियो म श्रलकृत थी। वे उसके पीछे कुछ सफेद पखो के चमर ग्रौर कुछ मोरपंखी लिये खडी रहती थी। बाहर जाते समय राजा एक सुगंधित लकडी की गाड़ी में जाते थ जिम एक हाथी खीचना या। गाड़ी के ऊपर पताका फहराती यी और दोनो ध्रोर मुनहरे परदे थे। भ्रागे-पीछे दुन्दुभी, नगाड़े बजाते लोग चलते थे।

उपर्युक्त वृत्तान्त सं यह प्रतीत होता है कि वर्णव्यवस्था ने भी सुदूरपूर्व म प्रपता स्थान बना लिया था। बाह्मण ही मंत्री पद को सुझोभित कर सकते थे। गजा क्षतिय थे। वैश्यो का उल्लेख अन्य स्रोतो में मिलता है। भारतीय बेश-भ्षा तथा श्राभूषणो का प्रयोग होने लगा था और शरीर को झलंकुत करने के निए मुर्गाधन तेल तथा गद्य से लोग परिचित थे। सामाजिक जीवन से सम्बन्धिन भाजन, पेय, विवाह इत्यादि तथा ग्रन्थ विषयो पर प्रकाश डालने के लिए सामग्री नहीं मिलती है।

### धार्मिक व्यवस्था

पुरातात्त्विक प्रवक्षेष तथा लेख भारतीय धार्मिक परम्पराग्नी के पूर्णतया द्यांतक है। बाह्मण धर्म में सम्बन्धिन यज्ञ तथा उनमें स्थापित किये गये यूपों का

१. मजुमदार, 'सुबर्णद्वीप', पृ० १४६ । प्रोएनवेस्ट, नोट्स, पृ० १० ।

२. बु० इ० का० ४, पृ० २८४.४, मजुमबार, 'मुवर्णहोप', पृ० १४४ ।

३. बही, टूंग-पाक्षो १६०१, ए० ३२६ से।

### मसाया तथा हिंग्नेसिया में भारतीय संस्कृति की प्रारम्भिक क्यरेखा ४६

जल्लेख हमें बोर्नियों के मूलवर्मन् के लेखों तथा वहाँ पर प्राप्त स्तम्भों से सनता है। तीन लेखों में से दूसरे में मुलवर्मन् द्वारा बहुसुवर्णक यज्ञ का उल्लेख है। एक में २०,००० (प्रयवा १,०२०) गायों का दान तथा तीसरे में बहुदान, जीवदान, कल्पवृक्षदान तथा भूमिदान भादि का विवरण है, जो बाह्यणों को दिये गये थे। ये सब दान सम्राट् ने वप्रकेश्वर के पुष्यतीर्थ पर दिये थे।" यज्ञ तथा बाह्याणों को दिया हुआ दान संकेत करता है कि बोर्नियो ऐसे द्वीप में ब्राह्मण धार्मिक परम्परा का वैदिक अंग फल-फुल रहा था। जावा में पूर्णवर्मन् ने १००० गायें बाह्याणों को दान में दीं । बोर्नियों में बह्या, शिव, गणेश, नन्दी, स्कन्द तथा महाकाल की मूर्तियाँ मिली। साकार रूप में विष्णु, शिव तथा मन्य देवी-देवतामों की उपासना के संकेत से प्रतीत होता है कि हिन्दू धर्म के पौराणिक श्रंक ने भी वहाँ स्थान बना लिया था । मलाया में भी दुर्गा, गणेश, नन्दी, तथा योनि की मृतियाँ मिलीं । विष्णु के पद-चिह्नों, इन्द्र तथा उसके ऐरावत हाथी के उल्लेख से प्रतीत होता है कि भारतीय देवताओं से सम्बन्धित कथाएँ भी इन डीपों में पहुँच चुकी थीं । गोमती भीर चन्द्र-भागा भारतीय नदियों के नाम हैं भीर इनका उल्लेख जावा के पूर्णवर्मन के लेख में है। वहाँ के ट्क-मुस नामक स्थान में भी संस्कृत के एक लेख में; जो उपजाति छन्द में है, एक झरने की तुलना गंगा से की गयी है। वही पर लेख के एक भीर शंख, चक्र, गदा तथा कुछ ग्रन्य वस्त्र, तथा दूसरी घोर कमल, परशु, माला तथा कुम्भ

४. श्रीमूलवर्म्मा राजेन्द्रो यष्ट्वा बहुमुवर्णकम् । तस्य यज्ञस्य यूपोऽयं द्विजेन्द्रीस्सन्प्रकल्पितः ॥

कर्न ने इसकी समानता 'बहुहिरच्ययक' से की है ! (बी०जी०७,पू० ४४से) जो एक प्रकार का सोमयक था और जिसका उल्लेख रामायच में भी इसी नाम से है ।

> नित्यं प्रमुविताः सर्वे यथा कृत-युगे तथा। अश्वमेधशतैरिष्ट्या तथा बहुसुवर्णकेः ॥ (बालकांड १,६५)। तथा अग्निष्टोमोऽत्रवमेधश्व यशो बहुसुवर्णकः । राजसुबस्तथा यशो गोमेधो बैज्जबस्तथा ॥

४. छावड़ा, ज॰ ए॰ सो॰ वं॰ १ (१६३४) पृ॰ ३६ । 'अरिनिया एंटिकुआ' पृ॰ ६२ ।

६. इनका उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका है।

अटर्जी और जकवर्ती, 'इंडिया एण्ड जावा' ० २० से । दुनुके लेखा
 (प्० २६-२७) में जन्मभागा और गोमती का उल्लेख है।

E. छाषड़ा उ० सं०, पू० ३३ ।

शंकित हैं। मध्य जावा भी पश्चिमी जावा की भौति ब्राह्मण धर्म से प्रभावित हो चुका था भीर यह चिक्क बैध्यव तथा भैव सम्प्रदायों से संबंधित है। ६५२ शक संवत् के किडो में मिले एक लेख में एक लिंग स्थापना का उल्लेख है तथा शिव, ब्रह्मा, विष्णु भीर सम्बाद की बिद्धत्तातथा जावा की प्रशंसा की गयी है। इस सम्बन्ध में चीनी वत्तान्त भी महस्वपूर्ण है।

बाह्मण धर्म के भतिरिक्त इन द्वीपों में बौद्ध धर्म का भी प्रवेश बाद में हुआ। फाहियान के समय में जावा में बाह्मण धर्म फलफुल रहा था भीर बीद मतके बहत कम अनुयायी थे। '° चीनी यात्री के साथ ने २०० और यात्री जावा जा रहे थे और वे सब बाह्यण मन के अनुयायी थे। जावा में बीद धर्म फैलाने का श्रेय गुणवर्मन् को है जो मल सरवास्तिवाद मत का धनुयायी था और उसने धर्म गुप्त सम्प्रदाय में संबंधित एक प्रन्य का प्रनवाद किया था। " मलाया के वेलेजली प्रान्त में मिले नादिक बुद्रगुप्त के लेख में प्रसिद्ध बौद्ध सूत्रों का उल्लेख है जो केडा के लेख में भी है। ईस्सिंग के समय तक बौद धर्म इन डीपों में दूर-दूर तक फैल चुका था। उसके मतानुसार दक्षिणी सागर के १० से अधिक देशों में मूल सरवास्तिवाद निकाय सबंधा मान्य था और कहीं-कही दूसरे बौद्ध मत के अनुयायी भी पाये जाते थे। इनमें से सम्मितनिकाय तथा दो भौर मत के मानने वाले थे। पश्चिम की भ्रार से जहाँ बौद्धमत के अनुयायी थे, वे कमशः पो-ल-शि, मो-ल-यु जो उस समय मे (समाता) का श्रीविजय कहलाता था, मो-हो-शिन (महासिन), हो-लिंग (जावा मे), टन-टन (नटन-द्वीप), पत-पन, पो-ली, (बालि), कू-लून, फो-शि पु-लो (भोजपूर), धो-शन धौर मो-छिय-मन द्वीप थे। इनके धतिरिक्त कुछ धौर छोटे-छोटे द्वीपों का भी ईस्सिंग ने उल्लेख किया है और वहाँ पर बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय के लोग रहते थे, पर मलयु अथवा श्री भोज में महायान मन के मानने वाले भी थे। " भारत माते समय श्री विजय में इत्सिंग ने ६ मास ठहर कर जब्दिवद्या प्रथवा संस्कृत भ्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। लौटते समय वह यहाँ प्रधिक समय तक रहरा और भारत से लाये हुए बहुत-से बौद्ध प्रन्थों की इसने प्रतिलिपि की तथा उनका बीनी मे अनुवाद किया। उस समय यहाँ पर

६. इंलियट, हिन्दूइक्म एंड बुद्धिक्म, भाग ३, पूर १४४।

१०. सेवि; काहियान पूर १११ से।

११. खू० ए० २.= (१६१६), वृ० ४६।

१२. मेमाबार, पु० १०-११।

१००० से क्रमर बीद्ध मिश्च रहते वे भौर वे सदैव ही जान उपार्जन तथा अर्ध्यवन में संसम्न रहते वे । वे उन सब विषयों का अध्ययन करते वे जो भारत के मध्यदेश में पढ़ाये जाते थे । इस चीनी यात्री का कवन है कि भारत में अध्ययन और खोख के लिए जाने से पहले उस स्थान पर एक-दो वर्ष अध्ययन के कार्य में विताना धावस्यक है । यहाँ पर युन-कि, ता-त्सिन, चेन काऊ, ताओ होंग तथा अन्य चीनी यात्रियों ने स्थानीय भाषा (कवेन-सुएन) तथा संस्कृत का अध्ययन किया था । भारत जाते हुए चीनी यात्री हुई-निंग, हो-लिंग में ठहरा था और ज्ञानभद्र नामक स्थानीय भिक्ष के सहयोग से उसने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया ।

श्रीविजय बौद्ध धर्म के महायान मत का प्रसिद्ध केन्द्र था। पेलेमवांग के निकट से प्राप्त श्री जयनाश (जयनाग) के ६८४ ई० के लेख में कुछ महायान मत के सिद्धान्तों का उल्लेख है। इसमें प्रणिधान और क्रमिक रूप से बौद्धिक ज्ञान के साधनों का उल्लेख है जो कम से बौधि ज्ञान के विचार का पैदा होना, ६ पार-मिता का पालन, अलौकिक शक्ति की प्राप्त, जन्म, कमें और क्लेशों पर विजय और अन्त में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है (अनुत्तरा विषयक संबोधि)। "इसी लेख में 'वज्रशरीर' का उल्लेख महायान मत के वज्रायन स्वरूप का संकेतित है। इस मत का प्रादुर्भाव ईसवी की सातवीं शताब्दी में बंगाल में हुआ, और जिस तेजी से यह श्रीविजय पहुंच गया उसका मुख्य कारण भारत में विचारधारा का प्रसार था। जिन बौद्ध विद्वानों ने सुवर्णद्वीप में प्रवेश किया उनमें से सातवी शताब्दी के नालन्दा विश्वविद्यालय के धर्मपाल, तथा आठवी शताब्दी के दक्षिणी भिक्षु वज्रबोधि उल्लेखनीय हैं। "बज्जबोधि और उसके शिष्य अमोधवज्य को तांत्रिक मत फैलाने का श्रेय है और वे श्रीविजय होकर चीन पहुंचे। "

### व्यापारिक सम्पर्क तथा साहित्यिक प्रभाव

भारत, मलय भीर हिन्दनेशिया के बीच व्यापारिक सम्पर्क बराबर कायम रहा। टुन-सुन के विषय में लिखा है कि यहां गंगा से पूर्व में स्थित विमिन्न देशों से व्यापारी भाते थे। प्रतिदिन सगभग १०,००० व्यक्ति पूर्व और पश्चिम से

१३. वही, बेखिए, पु० ६०,६३, १४१, १८२, १८७।

१४. मञ्ज्ञासार, 'सुवर्णद्वीप', पु० १२२, १४३।

१४. कर्न, मैनवस आफ बुद्धिनम, पृ० १३०।

१६. बु इ० क्का ४, प्० ३३६ । खू ए० २०४ (११२०), पू २४२ ।

बहाँ की मंडी में धाते वे धौर सब प्रकार के कीमती सामान की यहाँ विकी होती थी। "मलाया के बेलेजली प्रान्त में मिला महानानिक बुद्ध गुप्त का लेख इस सम्बन्ध में निशेष महत्त्व रखता है। "द इसमें सिद्धयाता " की याचना की गयी है। भारतीय नाप-जोख से सम्बन्धित शब्दों का भी प्रयोग होने लगा था। पूर्णवर्मन् के चतुर्घ लेख में गोमती नामक नहर की नम्बाई, ६,१२२ धनुः " थी। ईत्सिय के साथ में भारत से जो २०० व्यक्ति जा रहे थे उनका ध्येय व्यापार करना था। यातायात की ध्रसुविधामों की उपेक्षा कर भारत भीर सुदूरपूर्व के इन देशों में व्यापारिक संसर्ग के साथ-साथ सामाजिक सम्बन्ध भी स्थापित हो चुके थे। लंग-ग-सु के विषय में कहा जाता है कि वहाँ के राजा का एक भाई ध्रपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया था भीर वह भारत धाया जहाँ उमने किसी राज्यकुल में विवाह किया। "

भारतीय संस्कृति के साथ-साथ भाषा और साहित्य ने भी वहाँ अपना स्थान जमा लिया था। लेखों से यह विदित होता है कि वहाँ के निवासियों का संस्कृत भाषा और साहित्य में अच्छा जान था। श्रीविजय में अध्यदेश की भाँति सभी विषय पढ़ादे जाते थे जैसा कि ईित्यन ने लिखा है। संस्कृत भाषा और सुन्दर छन्द से बढ़ लेख यहाँ की भाषा और साहित्य के प्रतीक हैं, और इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ से गये हुए विद्वानों ने वहाँ के साहित्यक क्षेत्र में भी प्रगति दिखायी और उसका स्तर ऊँचा किया।

पर्याप्त सामग्री में सुदूरपूर्व के मनाया तथा हिन्दनेशिया के द्वीपों में भार-नीय संस्कृति, साहित्य. सामाजिक, ग्रायिक, तथा घामिक जीवन की केवल रूप-रेखा ही मिलती है। ईमवी की सातवी शताब्दी तक सुदूरपूर्व में केवल छोटे-छोटे भारतीय उपनिवंश ही थे। ग्रभी विशाल साम्राज्यों का निर्माण होना बाकी था। हाँ, उनकी नीव डाली जा चुकी थी। अवी शताब्दी के बाद ग्रव साम्राज्य

१७. म्रोएनवेस्ट नोट्स, पू॰ ११६। मजुमबार; 'सुबर्णहीप', पू॰ १४४। १६. मे॰ ए॰ स॰ बी॰ १ (१६३४), पु॰ १४ से।

१६. सिद्धमात्रा से केवल समुजाल याजा होने का ही संकेत है। इसके अन्तर्गत किसी तांत्रिक मावना का समावेश नहीं है। इंडियन कल्बर (इ० क०) १४, ए० २०१ से।

२०. धनुः की सम्बाई ३ हस्त (हाब) थी। मोनियर विसियम्स संस्कृत डिक्सनरी, पु० ४०८।

२१. मजुमबार, 'सुबर्णद्वीय', पृ० १४५।

### बलाया तथा हिंदनेशिया में भारतीय संस्कृति की प्रारंभिक कपरेखा 44

युग आरम्भ होता है और सम्पूर्ण देशों के नरेशों ने आरतीय संस्कृति के प्रावह में पूर्णतया सहयोग प्रदान किया। इस दिलीय चरण के भ्रागमन ने नवतर से विभास वृक्ष का रूप लिया। जिसकी छलच्छामा में हिन्दनेशिया, मलाया तथा हिन्द चीन के बड़े-बड़े राज्यों का उत्कर्ष हथा।



• द्वितीय भाग चम्पा

ţ

### भूगोल और प्रारम्भिक इतिहास

िन्द चीन के पूर्वी क्षेत्र में अनम के तन-हुआ, नचे-अन, और हा-तिन्ह प्रान्तों को छोड़कर १० और १० अक्षांस के बीच में प्राचीन चम्पा राज्य था जो भारतीय संस्कृति का ईसवी २ से १५वीं शताब्दी तक प्रसिद्ध केन्द्र रहा और वहाँ हिन्द राजाओं ने राज्य किया । पूर्व में इसकी सीमा चीन सागर तक थी और पश्चिम में कुछ पहाडियाँ इसे मेकांग नदी की बाटी से अलग करती थीं। इन पहाडियों में क्वीनान का दर्श इस देश और मेकांग की घाटी के बीच यातायात का मार्ग था । पहाडियों भौर समुद्र से बिरा यह एक छोटा-सा लम्बा राज्य था जो पूर्व से पश्चिम के बीच कही भी ६०-७० मील से मधिक चौडा न था। इस प्राचीन चम्पा साम्राज्य को भौगोलिक दृष्टिकोण से पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग दक्खिन का है जिसमें बिन-युग्नन ग्रीर केप-पदरन की रख मकते हैं। दूसरा केप-पदरन से केप-वरेला तक सीमित है जिसमें बहुत-सी चाटियाँ है। फनरंग की घाटी में प्राचीन पंड्रंग के अवशेष हैं और तह-वंग प्राचीन कौठार था जहाँ पो-नगर का प्राचीन मन्दिर या भीर वहाँ बहुत-से लेख भी मिले हैं। केप-वरेला से सहोई तक के भाग में सीग-वा भौर सोंग-लै गिम्नंग नदी की घाटियों में वित-डिन में बहत-से प्राचीन ग्रवशेष मिले हैं। क्वंग-नी भौर क्वंग-नम के जिलो को चौथे भाग में रखा जाता है। क्वंग-नम में सोंग नदी के मुहाने पर फैफो नामक प्राचीन चम्पा साम्राज्य का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। इसी नदी के एक किनारे पर मफेद पत्थर की चट्टानें हैं। जहाँ प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। यहीं पर प्राचीन अमरा-वती राज्य था जिसके भग्नावशेष स-स्यू (प्राचीन सम्पा नगरी) भीर डोंग-डुम्रंग (प्राचीन इन्द्रपुर) में मिलते है। यहीं पर माइसीन के प्राचीन मन्दिरों के श्रवशेष भी मिले जिनपर बहत-से लेख शंकित हैं। उत्तरी भाग में वर्तमान थमा-थियन, क्वंग-वि भौर क्वंग-बिन जिले हैं। होधन-सोन पहाड़ियाँ चम्पा राज्य की उत्तरी सीमा का काम देती थीं। इसके ऊपर का भाग धनम राज्य के श्रन्तर्गत था।

चन्या का उपर्युक्त भौगोलिक परिचय मासपेरो की पुस्तक 'गोयाम दु चन्या' तथा मञ्जूमदार की पुस्तक 'चन्या' पर आधारित है।

इस प्राचीन चम्पा राज्य में दो जातियों के व्यक्ति रहते थे। एक चम भौर दूसरे जंगली। ये चम अपने को दूसरी जाति के व्यक्तियों से ऊँचा समझते बे भीर इनके विषय में कुछ चीनी प्रन्यों में वृत्तान्त मिलता है। ईसवी पूर्व तृतीय गमाध्दी में यु नामक व्यक्ति क्वंग-नम ग्रीर टोंकिन के बीच में रहते थे। शिव वंश के शे-हबांग-टी ने २२५ ई० पूर्व में सम्पूर्ण चीन को एक सामृहिक सूत्र में बाँधा ग्रीर २१४ ई० पू० में इसने यु को जीतने का प्रयास किया । चीनी सम्राट को सफ-तता मिली और तब से केप बरेला तक का भाग चीत साम्राज्य का मंग हो गया । उसके तीन प्रान्तों में किञ्चाची-बे. किञ्चाची-बेन, और जे-नन, प्रथम दो में मनमी ग्रीर तीसरे में बम प्रधान थे। इनके दक्षिण में स्वतंत्र चम रहते थे भीर उनका उत्तर के बीनी अधिकारियों के साथ संघर्ष होना स्वाभाविक था। चीनी स्रोतो के बाधार पर १३= ई० में क्य-लिबन ने जिनसे चम लोगो का संकेत है, चीनियों के विरुद्ध बिद्रोह कर दिया। १६२ ई० में हन वंश की बिगडती परिस्थिति से लाभ उठाकर सिम्रांग-लिन निवासी लिग्नन ने चीनी ग्रधिकारी को मारकर ग्रपने को लिन-पि का शासक घोषित कर दिया । इसी नाम से चीनी इतिहासकारों ने चम्पा का संकेत किया है। सिमांग-लिन की समानता व-कियो से की गयी है जो क्वंग नाम से बोड़ा दक्षिण में है और यहीं से चम्पा राज्य की स्थापना हुई ।

चम्पा के लेखों में सर्वप्रथम हिन्दू राजा श्रीमार या जिसने ईसा की दूसरी शताब्दी में वहाँ अपना राज्य-वंश चलाया था। मासपेरों ने इसी श्रीमार की समानता जीनी स्रोतों के क्यू-लिग्रन में की है। वो-चन के लेखा में पता चलता है कि यह राजा उस क्षेत्र पर राज्य कर रहा था जो आगे चल कर कौठार कहलाया। इस देश में भारतीयों का व्यापार के सम्बन्ध में बहुत पहले ग्रागमन हो चुका होगा श्रीर उन्होंने परिस्थित से लाभ उठाया। जिन हिन्दू राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया उन्होंने श्रपने पूर्वज वंशों का उल्लेख नहीं किया है, पर शक सं० ७६७ के डोग-हुभोंग में मिले उन्द्रवर्मन् हितीय के लेखा में शिव द्वारा उरोज के भेजने का

२. मासपेरो, बम्पा, पू० ४१-५१ । ऑस्सो, बु० इ० का० १४ नं० ६, पू० २६, २७ । फिनो, बु० इ० का० २८, पू० २८५-२६२ । सिडो, ए० हि॰, पू० ७७ से । चीनी जोतों के अनुसार लिन-चि नामक प्रथम चम राज्य की नींव १६२ ई० में डाली गयी थी । मजुमदार, चम्पा, पू० १६ ।

३. सम्पा, पूर ४३-५६।

४. मजुमदार, चम्पा, भाग ३, नं० १, पू० १-३।

४. वही, नं० ३१, पृ० ७४ से।

उल्लेख है। पो-नघर से मिले तीन भौर नेखों में विचित्तसागर का उल्लेख है जो द्वापर के ४६९१ वर्ष में राज्य करता था भौर उसने वहाँ शिव के मुखलिंग की स्थापना की थी। इन वृत्तान्तों में ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, पर इतना मानना पड़ेगा कि भी-मार से पहले भारतीय यहाँ भाये थे भौर इस व्यक्ति ने परिस्थिति से लाभ उठा-कर अपने को राजा घोषित कर दिया। चीनी सूतों में यहाँ के राजा के नाम के आमें 'फन' लगा है जिससे 'वर्मन्' का संकेत है भौर विद्वानों ने कुछ चीनी नामों के लेखों में मिले राजाओं से समानता की है। चम्पा के प्रथम हिन्दू राजाओं का इतिहास चीन के साथ संघर्ष तथा घरेलू युद्ध की लढ़ाई का इतिहास है।

२२०--२३० ई० में चम्पा के राजा ने कियायो-ने के चीनी शासक के अनुरोध पर एक दूत भेजा। २४८ ई० में चम की सेना ने अपने सामृद्रिक बेढ़े की सहायता में चीनी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कियायो-ने (हनोई) पर अधिकार भी कर लिया। अन्त में सन्धि होने पर किऊ-सो का भाग (वर्तमान थुआ-थिएन) चम्पा के राजा को मिल गया। चीनी क्षोतों के अनुसार ईसवी २७०--२८० में फन-हिओंग (कदाचित् श्रीमार का वंशज) उत्तर में अपनी सीमा बढाना चाहना था और इसमें उसने फूनान के राजा की भी सहायता ली। चीन से उसका इस वर्ष युद्ध चलता रहा। अन्त में सन्धि हुई जो चम शासक के पक्ष में थी। फेन-हिओंग के पुत्र फेन-यि के समय में एक राजदूत २८४ ई० में चीन गया। ३३६ ई० में इसकी मृत्यु पर उसके सेनापित फन-बेन ने अपने को शासक चीजित कर दिया। उसने ३४० में एक राजदूत चीन भेजा पर सीमा के प्रक्रन को लेकर इसका चीन से संघर्ष होता रहा और ३४६ में इसकी मृत्यु के समय चम्पा की बीमा उत्तर में पोर्ट -टू-अनम तक पहुँच चुकी थी। इसके पुत्र फन-फो (३४६-३८०) के समय में भी चम्पा का चीनी प्रान्तों के साथ संघर्ष चलता रहा। चीनी चम्पा नगरी तक

६. मनुमदार, सम्या, सत्यवर्मन् का शक सं० ७०६ का लेख, नं० २२, पृ० ४१ से । विकान्तवर्मन् द्वितीय का लेख नं० २६, पृ० ६७ से । जयवर्मन् तृतीय का शक सं० १०६५ का लेख नं० ७१, पृ० १७७ से । सासपेरो, चम्या, पृ० ४३ से ।

७. बु० इ० का० ४, पू० १६४ । मजूमदार, जम्पा, पू० २३ ।

६. मबुमबार, बम्पा, पृ० २२ । मासपेरो के मतानुसार किन्न-सो राजधानी और उसके बक्षिण का माग क्यों को मिल गया । उसरी माग पर बीनी अधिकार कायम रहा । बु० ६० का० १८, नं०, ३, पृ० २४-२४ ।

श्वमवार, 'बम्पा' २३ से । सिद्धो, ए० सि०, ७६-८० । कहा जाता
 है कि बीनी सम्राट् बे-नल की उपजाक मूमि नहीं देना चाहता था ।

बढ़ प्राये और अन्त में ३५६ ई० में सिन्ध होने पर उसे अपने पिता द्वारा जीता नुत-नम प्रदेश चीनियों को देना पड़ा। इसने ३७२ और ३७७ में प्रपने दूत चीन भेजे। उसके पुत्र फन-हू-नने जो ३८० ई० में सिहासन पर बैठा, पुन: मृत्-नम को जीत लिया और अपनी सेना धन-हुआ तक बढ़ा दी। इसकी समानता भद्रवर्मन् के से की गयी है, जिसके कई लेख उत्तर में क्वंग-नम तक मिले हैं। इनकी लिखाबट के भाषार पर इन्हें पाँचवीं जताब्दी में रखा जाता है और चीनी स्रोतों के अनुसार यही फन-हू-न का भी समय था। धर्म महाराज श्री भद्रवर्मन् ने चम्पा के इतिहास में प्रमुख म्थान प्राप्त किया और उसके राज्य में अमरावती और विजय प्रान्त थे जिनकी समानता कमश क्वंग-नम और बिन-दिन से की जाती है। कदाचिन् इसका पंडरंग के दक्षिणी भाग पर भी अधिकार रहा होगा। इसने माइ-सोन का प्रमिद्ध जिब मन्दिर बनवाया जो भद्रेश्वर स्वामी के नाम में प्रसिद्ध था और उसके लिए भूमि-दान की जिसकी सीमाश्रों का उल्लेख मिलना है।

### ति-चेन और गंगराज

फन-हून्त के बाद उसका पुत्र ति-चेन ४९३ ई० मे गद्दी पर बैठा। उसकी ममानता मासपेरो ने गंगराज से की है जिसका उन्लेख माइसोन के प्रकाशधर्म के शक सं० ५७६ के लेख<sup>1</sup> मे मिलता है जिसमें उसकी वंशावली भी दी गयी है। गंगराज ने अपना सिहासन त्याग कर गंगा (जाह्नवी) की शरण ली थी और चीनी लोतों के अनुसार ति-चेन अपने भतीजे के हाथ में राज्य की बागडोर सौपकर भारत चला गया था। कुछ समय तक चरेलू युद्ध चलता रहा और अन्त मे फन-यंगमाई ४२० ई० मे राजा बोषित हुआ। इसके तथा इसके पुत्र यंग-माई दितीय के समय में चीन के साथ संवर्ष चलता रहा। ४४६ ई० में चीनी सेनापित ने

१०. सिडो, ए० हि०, पू० ८४ । छात्रहा, जे० आर० ए० स० १ (१६३४). पू० ४० । मजुभवार के मतानुसार मासपेरो की फन-हु-त की महवसंन् से समानता विकामा सम्मव प्रतीत होता है, पर यह निश्चय नहीं है । जम्मा पू० २१ ।

११. चो-दिन (मनुमतार नं० २-३, पू० ३) साइ-सोन (नं० ४, पू० ४ से), जिएम-सोन (नं० ४, पू० ६ से), होन-जुक (नं० ६, पू० ६)।

१२. भीनी स्रोतों में फम-हू-त के बाद की वंशावली विवादास्पद प्रतीत होती है। (बु० ६० का० ४, पु० ३८२, नोट ६)।

१३. समुमदार, चम्पा, नं० १२, पु० १६ ते । मासपेरो, चम्पा, पु० ६४ ।

चम्पा के प्रसिद्ध गढ़ कियो-सू पर जिसके अवशेष हुए के दक्षिण पूर्व में पाये जाते हैं। घेरा डाल दिया । भीनी सेना को बराबर सफसता मिलती गयी और अन्त में तन-हो-ये चम्पापुर भाया जहाँ उसने बहुत-सी मृतियों का विध्वंस किया भौर हजारों मन सोना उसे मिला। फन-यंग-माई की, दुखद श्रवस्था में , ४४६ ई० में मृत्यु हो गयी ।'" उसके बाद कमशः उसके पूत और पौत गही पर बैठे भीर वे बरा-बर चीनी सम्राट् को भेंट भेजते रहे। पौत्र फन-येन-चेंग की मृत्यु के पश्चात् फन-तंग-केन-क्एन अथवा कियो-बेऊ-लो नामक व्यक्ति ने देश पर प्रधिकार कर लिया । वह फुतान के राजा जयवर्मन का पूल था और वहाँ से कोई अपराध कर यहाँ भाग झाया था। जयवर्मन् ने अपने पुत्र के विरुद्ध चीनी सम्राट् के पास भिक्ष शाक्य नागसेन को पत्न लेकर भेजा था। १५ चीनी सम्राट् ने चम्पा की भान्त-रिक परिस्थिति में हस्तक्षेप करना उचित न समझा और उसने वहाँ के राजा को मान्यता प्रदान की तथा बहत-सी उपाधियों से विभूषित किया । ४८९ ई० भीर ५२७ ई० के बीच में चम्पा में चार और राजाओं ने राज्य किया । फन-चाक-नोंग, फन-यंग-माई द्वितीय का प्रपौत था और ४६२ ई० में उसने जयवर्मन के पूत की भौति चीनी सम्राट्की म्रोर से सम्मान प्राप्त किया था। उसके समय में ४६२ ग्रीर ४६५ में राजदूत चीन भेजे गये। ४६८ में उसकी मृत्यु के पश्चात् कमशः उसके पुत्र फन-बेन-कुझेन, पौत्र फन-तिएन, तथा प्रपौत्र विजयवर्मन् ने राज्य किया । पील फेन-तिएन-काई की समानता देववर्मन से की गयी है। भीर उसके समय में ५१०, ५१२ और ५१४ ई० में चीन दूत भेजे गये। इस वंग के मिनम सम्राट् विजयवर्मन के समय में भी ४२६ और ४२७ में दूत चीन गये। १

१४. बही, प्० ३१, मासपेरो ।
१४. पिलियो, बु० इ० का० ३, २४७ से ।
१६. ईसबी की दूसरी शताब्बी से विजयवंश के समय (४२०-४२६ ई०)
तक की वंशावली इस प्रकार से बी गयी है ।
प्रथम वंश (१६२, ३३६ ई०)
भी भार (वो-बन का लेख)
क्यूलिअन (१)

वो-यम लेख के निर्माता के वंशक

२) कन-हियाँग (लगमग्री२७०-२८० ई०)

(३) कन-वि (२०० ई० से ३३६ ई०)

गंगराज के बंशज (५२९ से ९८६ तक)

माइमोन के लेख में " समराज के वशको का उल्लेख है। यह लेख शक सवत् ५७६ का प्रकाशधर्म के समय का है। इसके उसके ईशानेक्वर, शभुभद्रेश्वर घोर प्रभासंस्वर देवताओं के प्रति दिये गये दानों का उल्लेख है। सर्वप्रथम गगराज का उल्लेख है जिसने प्रपना राज्य त्याग कर गगा (जाह्नवी) की शरण ली थी। दूसरा राजा बनोरखवर्मन् था, पर उसके और गगराज के सम्बन्ध पर इस लेख में कोई प्रकाश नहीं मिलता। मनोरखवर्मन् की कत्या का वौहित् स्द्रवर्मन् था। इस प्रकार उसका विजयवर्मन् के साथ कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। गगराज के हम वश के साथ सम्बन्ध का पना विकाननवर्मन् दितीय के माइमोन के लेख

- (४) फन-बेन (सेनापति नं० ३ का (३३६-३४६ ई०) द्वितीय वंश (३३६-४२० ई०)
- (४) फन-फो (३४६-३=० ई०)
- (६) फल-हू-त (३८०-४१३ ई०) (महत्वर्मन्)
- (७) ति-चेन (४१३ से ४१४ ई०) (गंगराज ने सिहासन त्याम दिया)। (४१४ से ४२० ई० चरेस युद्ध) तृतीय वंश (४२० से ४२० ई०)
- (ब) फन-यंग-साई (४२० से ४२५ ई०)
- (६) फन-यंग-माई द्वितीय (४२५-४४६ ई०)
- (१०) पुत्र अज्ञात (४४६ से ४५४ ई०)
- (११) फन-येन-चेंग (४४४ से ४८० ई०)
- (१२) मनधिकृत शासक कन-तेंग-केन सुएन मनत्रा किओ-बेज-लो (४८० ते ४६१ ई०)
- (१२) कल-बाऊ-नोंग (४६९ से ४६८ ई०) (नं० ६ का प्रयोत) ।
- (१४) फल-बेन कुअन (सर्गधग ५०० से ५०८ ६० तक)।
- (१५) फन-तिएन-काई (वेबवर्मन्) सगभग ४०८ से ५२० तक।
- (१६) पि-ट्स-उए-प-मों (विजयवर्यन्) लगभग ४२० से ४२६ तक।

१७. जबुमबार, सम्बा, तं० १२, यू० १६ से।

से भी कालता है. १८ जिसमें प्रकामधर्म समाद की मंगेरवर का वंशज कहा गया है। इस प्रकार नंबराज के इस बंबाजों का केवल उसी से सम्बन्ध या वर्गोंकि बंबावली . में गंगराज वंश के अन्य राजाओं का उल्लेख नहीं है जिनका चीनी स्रोतों में वर्णन मिलता है। प्रकाशवर्ष तथा सम्भवर्गन के लेखों में एक्रवर्मन का उल्लेख मिलता है। सम्भवर्मन के लेख में भद्रवर्मन द्वारा स्थापित अद्रेश्वर स्वामि के मन्दिर मे जो अन्ति से शक सं० ४०० से ऊपर काल (बहाई और इकाई नहीं है) में नष्ट हो गया या पूनः शम्भुभद्रेश्वर की नृति की स्थापना की भीर इसके हेत् भद्रवर्मन द्वारा पूर्व दिये गये भूमिदान की पुष्टि की । रुद्रवर्मन् का राज्यकाल क्षक स० ८०१ से ४६६ के बीच में रखना चाहिए (४७६-४७७ ई०)। इस सम्बन्ध मे इमकी समानता चीनी स्रोतो में उल्लिखित काझो-वे-लो-तो-लो-पा-मो-कृ, श्री रुद्रवर्मन् से की गयी है जिसने ५२६ तथा ५३४ ई० मे चीन के सम्राट के पास भेट भेजी । १४९ मे एक चीनी प्रान्तीय शासक ली-बो के, जिसने अपने को टौकिन का शासक बोषित किया था, विरुद्ध इसने चीनी सम्राट् का पक्ष लेकर सेना भेजी, पर ली-बो के सेनापित ने इसे हरा दिया । कदाचित रुद्रवर्मन ने ५७२ ई० तक राज्य किया होगा और उसीने ४६८ तथा ४७२ ई० में अपने राजवृत चीन भेजे।" प्रकाश धर्म

रुद्रवर्मन् के बाद उसका पुत्र प्रशस्तधर्म शंभुवर्मन् के नाम से चम्मा के सिहा-मन पर बैठा । चीनी स्रोतों मे उसे फन-ये कहा गया है । द इस शासक के माइसोन के लेखें से पता चलता है कि इसने पुन. भद्रवर्मन् द्वारा स्थापिन मन्दिर में शंभुभद्रे-श्वर की मूर्ति स्थापित की । चीनी स्रोत के धनुसार वहाँ की विगड़ती परिस्थिति से इसने लाभ उठाना चाहा और ५६५ ई० तक भेंट भेजना बन्द कर दिया । उधर चम्या की विशाल सम्पत्ति की स्रोर चीन की सौंखें लगी हुई थी । लिस्रो-फंग को

१व. ब्रही, नं० २०, पू० ३० से।

१६. बही, नं० १२ तथा ७।

२०. मासपेरो, कम्या, पू० = १, नोट ४। सिडो, ए० हि०, पू० १२१। इसके उत्तराधिकारी शंमुवर्मन् की मृत्यु ६२६ ई० में हुई, और विव वहवर्मन् का राज्यकाल ५७२ ई० तक माना जाय तो शंमुवर्मन् का राज्य-काल बहुत लक्ष्मा ही आता है। सतः ५६= और ५७२ ई० में मेजे गये राजदूतों को चहवर्मन् के राज्यकाल में रखना ही ठीक होगा।

२१. बासपेरी, 'बस्पा', पु॰ ६१ से।

२२. मजुमदार, 'सम्या', मं० ७, पृ० ६ से।

मुई सञ्जाट् ने टॉकिन क्षेत जीतने के लिए भेजा। वह चम्पा तक बढ़ झाया भीर ६०५ ई० मे चीनियो ने अभुवर्मन् की सेना को बुरी तरह हराया और प्राय: ९०,००० वन्दी बनाये। अभुवर्मन् समुद्र के मार्ग से भाग गया और चीनी सेना ने झामें बढ़ कर राजधानी को लूटा, निवासियों को बन्दी बनाया तथा १८ पूर्व सझाटों का मिलत सोना, १३५० बौद्ध ग्रन्थ और फूनान से आये कुछ गायकों को, जो भारतीय गायन-विद्या मे निपुण थे, वह चीन ने गया। ' उसके जाने पर अभुवर्मन् पुन: वापम झाया और उसने चीनी सझाट् से भेंट देकर क्षमा-याचना की। चीन में नाम-वंश की स्थापना (६९८ ई०) के बाद उमने बराबर ६२३, ६२५ और ६०८ में झपने राजदूत चीन भेजे। कम्बुज के राजा महेन्द्रवर्मन् के साथ भी इसका मैठी-पूर्ण व्यवहार था और उमने झपना एक मठी मिहदेव चम्पा भेजा था। '

#### कन्दर्प और प्रकाश धर्म

इन्हें ई० में अस्भुवर्मन् के बाद उसका पुत्र कन्दपंघर्म (फन-टियु-ली) गर्ही पर बैठा। इसका राज्यकाल शान्ति से बीता और इसने दो राजदूत ६३०, ६३९ में भेट लेकर चीनी सम्राट् ताइ-सोंग के पास भेजे। "माश्सोन के प्रकाश धर्म के लेख में इसे धर्म का अवनार कहा गया है। श्रीआत् कन्दपंधर्मेति साक्षाइमें हिचा-पर: ।" कन्दपं के बाद उसका पुत्र प्रकाशधर्म (फन-चेन-लोग) गही पर बैठा। उसके एक छोटी बहन थी जो सत्य कौशिक स्वामी को व्याही थी। सत्य कौशिक स्वामी के विषय में चीनी स्रोतो से पना चलता है कि यह सम्राट् फन-टियू-ली का जामाना था और बाह्मण था। ६४५ ई० में प्रकाशधर्म और उसके वश्रजो के वध के पश्चान् इमें सम्राट् चुना गया, पर श्रीप्र ही इसे सिहासन से हटा दिया गया और फन-टियु-ली (कन्दपं) की पुत्री को गही पर बैठाया गया। वह परिस्थित पर काबू न पा सकी और इसीलिए सभासदों ने कम्बुज से कन्दपं की बुधा के लडके 'चाओ-को-नि' को बुलाया जहाँ उसका पिता कोई अपराध कर भाग गया था। इसने ६५३ ई० में जीन से गजदूत भेजा। " चीन के और लेखों के आधार पर हम प्रकाशधर्म के

२३. मासपेरो, 'बम्पा', पृ० व४ । पिलियो बु० इ० का० ४, पृ० ३६०-६९ । २४. सिडो, ए० हि०, पृ० १२९-२२ ।

२४. वही।

२६. मजुमबार, 'कम्पा', नं० १२, पृ० १७ पंक्ति ।

२७. मजुनवार, 'कन्या', पृ० ३६ । बु० इ० क्वा० ४, ६०१-२ । सिडो, ए० हि॰, पृ० १२२ । मासपेरो, 'कम्या', पृ० ६६ तथा नोड १ ।

वस के पश्चात् षम्पा की राजनीतिक परिस्थिति को इस प्रकार विणित कर सकरं हैं। " षम्पा की राजनीतिक परिस्थिति में कम्बुज राजाओं का बड़ा हाय था। सत्य कौशिक स्वामी ने कम्बुज से माकर षम्पा में लगभग में लगभग में विवाह हिया था। सत्य कौशिक स्वामी ने कम्बुज से माकर षम्पा में लगभग में लगभग में विवाह किया था। से इसके पुत्र भद्रेष्वरवर्मन् तथा पीत्र जगद्धर्म का भी उल्लेख है जिसने कम्बुज समाट ईशानवर्मन् की पुत्री शर्वाणी से विवाह किया था। इसके पुत्र प्रकाशधमें विकान्तवर्मन् ६५७ ई० मे राजगद्दी पर बैठा जैसा कि उसके लेखें से प्रतीत होता है। उसका प्रथम लेखें शक्त संवत् ५७६ या ६५७ ई० का है जे माइसोन मन्दिर की एक फलक पर लिखा है भीर इसमें ईशानेक्वर सम्भुमद्रेम्बर नथा प्रभासेक्वर देवतामों के प्रतिदानों का उल्लेख है। एक अन्य लेख में कुने के प्रति दिये गये दान का उल्लेख है। उसी स्थान से प्राप्त शक सं० ६०६ य ६०० ई० में इसी सम्राट् द्वारा ईशानेक्वर के प्रति एक कोश और भद्रेक्वर के लिए एक मुकुट के दान का उल्लेख है। प्रकाशधर्म का एक छोटा लेखें लाई बम खन हुमा में मिला जिसमें शिव की उपासना की चर्चा है। इसके लगभग ३० वर्ष बे

२८. डा॰ मजुमदार ने अपनी युस्तक में बीनी क्रोतों तथा लेखों से प्राप्त सूचनाओं की समानता दिखाने का प्रयास किया है तथा उनके मतानुसार इस प्रकार वंशावली है। बस्या पु॰ ४२।



लम्बे राज्यकाल में चीन के साथ ज्ञान्तिमय सम्बन्ध स्थापित रहा ग्रीर इसने ४६७, ६६६, ६७० ग्रीर ६०६ में भेंट के साथ राजवूत चीन मेजे।

### नरवाहन और विकान्तवर्मन (द्वितीय)

बीनी स्नोन के मनुसार ७१३ भीर ७३१ ई० में बम्मा के राजा किम्नन-त-तो-मोट्ने बीनी सम्राट् को भेंट देने के लिए राजदूत मेजे । इस बीनी नाम की समानता विकान्तवर्मन् से की गयी है। हैं इससे प्रकाशधर्म विकान्तवर्मन् का संकेत नहीं हो सकता, मन्यथा उनका शासन-काल ७५ वर्ष के लगभग हो जाना है जो मधिक है। इसीलिए इसे विकान्तवर्मन् दिनीय मानना चाहिए। इन दोनों विकान्तवर्मनों के बीच में नरवाहनवर्मन नामक एक और राजा हुमा जिसका उल्लेख शक संवन् ६५३ के विकान्तवर्मन् दितीय के लेख में मिलता है। इसमें शंभुवर्मन् द्वारा एक वेदी के निर्माण का उल्लेख है और नरवाहन ने इस बेटी के बाहरी भाग को सुवर्ण और बाँदी में मढ़वाया था। मन्त में विकान्तवर्मन् द्वारा ६५३ शक संवन् में लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। हैं कदाबिन् नरवाहन ने ६८७ ई० के बीच में राज्य किया हो।

नीनी लॉनों के अनुसार नम्पा के इन राजाओं के समय में बहुन से राजदून मेंट लेकर बीन गये। विकान्तवर्मन् (किमन-त-तो-मो) ने ७९३ और लाऊ-नॉ-लों ने ७४६ ई० में दून भेजे। विकान्तवर्मन् दितीय के बाद रुद्रवर्मन् मिहामन पर बैठा जिसने ७४६ में चीन दून भेजा। उसकी मृत्यु कदाचिन् ७५० ई० में हो गयी और उसके बाद से गंगवंशज रुद्रवर्मन् प्रथम और उसके राज्याधिकारियों का राज्यकाल समाप्त हुमा। इनके लेखों से प्रतीत होता है कि इनका साम्राज्य हुए, खन-हुमा और चो-डिन्ह तथा माइ-सोन, ववंग-नम तक सीमित था। रुद्रवर्मन् के पश्चात् कौठार प्रान्त पर पंदुरंग राजाओं का साधिपत्य सारम्भ होता है।

३२. मासपेरो, जम्पा, पृ० ६२-६३। ३३. मजुमवार, जम्पा, नं० २१।

## पंडुरंग वंश, (भृगुवंश) अनम के साथ संघर्ष से पूर्व

(ई० ७७६-६७० तक)

चम्पा के इतिहास का दितीय चरण पहुरंग बंग के राजा पृथ्वीन्द्रवर्मन् से आरम्भ होता है। इस युग मे उत्तर की चम्पा नगरी तथा क्वंग-नम प्रान्त के म्यान पर अब दक्षिण का कौठार नह लंग और पंडुरंग (फन-रंग) राजनीतिक केन्द्र बन जाता है। इससे यह न समझना चाहिए कि चम्पा राज्य की सीमा घट गयी थी अथवा चीनियों का दबाव उत्तर में अधिक पढ़नें लगा था, जिसके फलस्वरूप चम राजाओं को दक्षिण की ओर हटना पड़ा। वास्तव में पंडुरंग राजाओं ने अपने को सम्पूर्ण चम्पा का अधिकारी घोषित किया है (चम्याक्त च सकता मुक्ता स एव परमो नृपः)। वीनी स्रोत के अनुसार इस नये राज्य को होअन-वंग कहकर सबोधित किया गया है। इस वंग के राजाओं को उनकी मृत्यु के बाद एक नया नाम दिया जाने लगा, क्योंकि आरणा यह थी कि उन सम्भाटो में देवत्व रूप प्रधान था और इस लोक मे शासन करने के बाद वे अपने देवत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेते है, तथा उसी देव मे उनकी आत्मा प्रवेश कर जाती है। इसीलिए पृथ्वीन्द्रवर्मन् के लिए 'क्वलोक' और सत्यवर्मन् के लिए ईश्वरलोक का प्रयोग किया गया है। इस युग मे चम्पा को केवल चीन ही से अय न था। लेखो में जावा से आये हुए उन

- १. मनुमदार, 'कम्पा', ग्लै-लमोव लेख नं० २४, प्० ५२, पद ३ । प्रकाशधर्म ने भी अपने को 'कम्पेश्वरो विजयी महीपतिः' घोषित किया है (नं० १०, प० १४) ।
- २. मासपेरो, धम्पा, पृ० ६५ । मासपेरो ने अपने ग्रन्थ में इस बंश का नाम पांडुरंग विया है । सिंडो (ए० हि०, पृ० १६३) तथा मजुमवार ने पंडुरंग लिखा है । यहां पर इसका पंडुरंग नाम विया गया है ।
- ३. ग्लै-समोव के लेख में इस शासक को उद्यक्तीक के नाम से सम्बोधित किया गया है (बहलोकमगास्तृपः) । मजुमदार इस मत से सहमत नहीं हैं, म उनके विचार से पृथ्वीन्द्रवर्मन् को राज्य अर्पण किया गया था । मजुमदार, चम्या, पृ० ४६, नोट १।

लुटेरों का भी उल्लेख हैं जिन्होंने यहाँ के मन्दिरों को लूटा भीर जलाया तथा मूर्तियों को उठा ले गये। यहाँ के सम्राटों ने पुनः मन्दिरों में मूर्तियाँ स्थापित की। पृथ्वीन्द्रवर्भेव सस्यवर्भव

पंड्रंग वंश का प्रथम राजा पृथ्वीन्द्रवर्मन् था जिसने अपनी शक्ति से ही अपना राज्य निर्माण किया था और शतुओं को हराकर अपना प्रभाव स्थापिन किया था (इति लोके स भूनिक्त भूमि शक्त्या च निक्कित्य रिपून् हि सर्वान् । २ ८. पु०२)। चीनी स्रोत के अनुसार जावा की घोर से चम्पा पर ७६७ ई० में ब्राक्रमण हुंचा था। पृथ्वीन्द्रवर्मन् ने देश की बिगढ़ी हुई परिस्थित भीर विदेशी भाकमण को रोकने में प्रमुख भाग लिया होगा और कदाचित् इससे लाभ उठाकर स्वयं राजा वन गया होगा । उसके वंशजों के लेखों में उसके मुजबल भीर पुरुषार्थ द्वारा शतुभी को हराकर प्रपना राज्य स्थापित करने के प्रतिरिक्त भौर कोई बुत्तान्त नही मिलना है। इसके बाद इसकी बहिन का ज्येष्ठ पुत्र सत्यवर्मन् ७७४ ई० में गद्दी पर बैठा (तस्यैव भागिनेयोऽसी भीमान् बीरतमो नृपः) । इसके राज्यकान का इतिहास इसने सपने जरू संबत् ७०६ (७८४ ई०) के पी-नगर के लेख" तथा इसके छोटे भाई इन्द्रवर्मन् के ग्लै-लमोव तथा भाजे विकान्तवर्मन् के पो-नगर वाले लेख में मिलता है। पी-नगर के इसके लेख के अनुसार शक सं० ६६६ में दूसरे नगरों के काले रंग वाले (कुज्यक्लपुरुष:) व्यक्ति जिनका ग्रति क्लिप्ट भोजन या ग्रौर जो यम की भाँति बड़े कृर वे (कालोग्रयापारमर्कः) जहाजों में माये (पोनागतैः), ग्रीर मन्दिर मे माग लगाकर मुखलिंग उठा ले गये। श्री सत्यवर्मन् ने घपने भ्रच्छे जहाज (मूपोत) मे बीर पुरुषों ग्रीर सैनिकों सहित उनका पीछा किया ग्रीर उनको सामुद्रिक युद्ध में हराकर उनका वध कर डाला। पर शिवमुख तथा भ्रन्य सामग्री उन्होंने समुद्र में फैंक दी। मन: शक सं० ७०६ (७६४ ई०) में सम्राट्ने पुन: एक शिव-मुख, दुर्गा

४. मजुमदार, खम्या, लेख नं० २२, पृ० ४२ । नं० २३, पृ० ४४ । यह मारतीय भावना 'महती देवता होषा नरकपेच तिष्ठति' के निकट है और इसका विकास कम्बुज देश में भी हुआ । 'देवराज' मत का यह भी एक अंग थी ।

४. बही, नं० २४, पद २।

६. ट्रंग-पाओ १६१०, पृ० ५५०। मजुमबार, चम्पा, पृ० ५०।

७. मजुमदार, कम्या, नं० २२, वृ० ४१ से।

द. बही, मंं २४, प् ध्र से।

सही, मं० २६, पृ० ६७ से।

की मूर्ति और गणेम की मूर्ति स्थापित की और मन्दिर के लिए बहुत-सी भूमि का दान भी विवा । इसके चतिरिक्त इसके राज्यकाल की और कोई मटना नहीं है । कदाचित् इसने ७८५ ई० तक राज्य किया और इसके बाद इसका छोटा भाई इन्द्रवर्मन् सिंहासन पर बैटा ।

### इन्द्रवर्मन्

ग्लै-लमोव के लेख के धनुसार इन्द्रवर्मन् पृथ्वीन्द्रवर्मन् का भांजा था। इसका प्रथम लेख<sup>10</sup> शक सं० ७२१ का यंग-तिकृह, दत्रग पहाड़ी के निकट फनरंग के मैदान में मिला। इसके अनुसार ज्ञक सं० ७०९ (७८७ ई०) में जावा की सेना ने समुद्र के मार्ग से प्राकर भद्राधिपतीश्वर नामक शिवमन्दिर को तष्ट किया (नाबा-गतैर्जवबलैः संक्रिप्नोर्डाबतोऽपि) । इन्द्रवर्मन् ने मन्दिर का पुनः निर्माण किया भौर इन्द्रभद्रेश्वर नामक शिवमूर्ति की स्थापना की । इस लेख में इसे 'ब्रह्मक्षत्र-प्रधान' की उपाधि प्रदान की गयी है तथा अपने सुचार शासन से वर्णाश्रम-व्यवस्था सुब्य-वस्थित रखने का भी श्रेय इसे दिया गया है (वर्णाश्रम-व्यवस्थितिस्सुरनगरीवराज-धान्यासीत्)। इसकी तुलना विष्णु से भी की गयी है। इन्द्रभद्रेश्वर की मूर्ति स्थापना तथा उससे सम्बन्धित दान के म्रतिरिक्त इसने बीरपुर में इन्द्र भोगेश्वर तथा इन्द्रपरमेश्वर की प्रतिमाएँ स्थापित की भौर बहुत-सा दान दिया। इसने शंकर-नारा-यण की संयुक्त मृति की भी स्थापना की भीर उसके लिए भूमि तथा द्रव्य दान में दिया। ११ इस सम्राट् के चीन के साथ सम्बन्ध पर यंग-तिकुह के लेख से कुछ प्रकाम पड़ता है। इसमें इसकी चारों दिशाओं मे विजयो का उल्लेख है ।<sup>१२</sup> मासपेरो ने इस ब्राधार पर इसके चीन से संघर्ष का संकेत किया है ।<sup>१३</sup> डा० मजुमदार इस मत से सहमत नहीं हैं। ' इसने चीनी सम्राट् को ७६३ ई० में बारहिंमगों स्नीर बैनों की मेंट भेजी थी। इसने ८०१ ई० तक राज्य किया।'

१०. वही, नं० २३, पू० ४४ से।

११. नं० २४ व प्० ५४ से।

१२. स श्रीमान् नृपतिस्सदा विजयते भूमौ रिपस्सर्व्वतः । मजुमदार, चम्पा पु० ४४-३ ।

१३. चम्पा, पृ० १०२।

१४. मजुमबार, धम्या, पृ० ५२ से।

१४. सिडो, ए० हि॰, पृ० १६४।

इरिवर्मन्

इसके बाद इसका बहुनोई हरिवर्मन् सिहासन पर बैठा। " इसका पूरा नाम बीर जय थी हरिवर्मदेव या और इसके लेखों में इसे 'राजाश्विराज श्री बम्पापुर पर-मध्वर' की उपाधि दी गयी है। इसके लेखों में पो-नगर का शक सं० ७३४ १० (= १३-ई०)तथा यहीं का ७३६ (१८६.७<sup>१८</sup>ई०)तथा ग्लै-क्लोंग-ग्रनोह<sup>१९</sup>का एक ग्रनिश्चित निथि का लेख है। इसके समय में चीन तथा कम्बुज देशों से युद्ध हुआ। पी-नगर के प्रथम लेख में केवल इसका विजयी कहा गया है और इसके सेनापति प्रवरी का उल्लेख ह । यही से प्राप्त इसरे लेख में चम्पा के इस राजाधिराज द्वारा चीन को पराजित करने का उल्लेख है। अपने बाहबल से मार्नण्ड के रूप में इसने जीनी अन्धकार को हटा दिया (भार्तण्डदो-बॅबिंण्डव्धचीनतामिल स्त्रिनयनी नारायणमृतिः)। इसके पूज विकान्तवर्मा को 'क्षस्रोत्मम' कहा गया है। चीनी स्रोत के मनुसारं " जनवरी = 0 ३ ई० में चम्पा के एक राजा ने हो-अन और अई नामक दो चीनी जिलीं पर अधिकार कर निया और ८०६ में पून: आक्रमण किया । किन्तु चीनी प्रान्तीय णासक ने उसे हराकर वहाँ के निवासियों को चम की सहायता करने के लिए कठिन दंड दिया। यह चम राजा इन्द्रवर्मन् ही होगा। इसने भ्रपने पुत्र विकान्तवर्मन् को पंडरंग का क्षेत्र जामन करने के लिए सीप दिया और उसके सरक्षक के रूप म सनापति पार को नियुक्त किया । इस सेनापित ने कम्बुज देश पर आक्रमण कर वहाँ के नगरों को लूटा। इसका उल्लेख पानगर के लेख मे मिलता है (आक-म्बुजार्धमाजित मुजीजसां?) = १७ ई० में इसने तीन नयं मन्दिरों में लिंग, विनायक भीर श्री मलदा कुठार की स्थापना की, भीर महाभगवनी के लिए सुवर्ण, रजन तथा मणि इत्यादि का दान दिया । दिसका राज्यकाल लगभग ८०० ई० से ८२० नक रखना चाहिए।<sup>13</sup>

१६. मासपेरो, बम्पा, पू० १०५, नोट ३। सिक्रो, ए० हि० पू०, १७८।

१७. मनुमदार, बम्पा, लेख नं० २५।

१८. बही, मं० २६।

११. वही, नं० २७।

२०. सिडो, ए० हि०, पृ० १७८ । मासवेरी, खम्या, पृ० १०२ तथा नोट ३। यह प्राचीन जेन्नम क्षेत्र था ।

२९. मनुमदार, चम्पा, लेख नं० २६, पृ० ६२।

२२. बही, पु॰ ६२, ६४।

२३. हरिवर्मन् के लेखों को तिथि द १३ तथा द १७ ई० है। कीनियों के नाथ

विकान्तवर्भम्

यह पंदुरंग वंश का अन्तिम सम्राट् था और सत्यवर्मन् एवं इन्द्रवर्मन् का भोजा था। इसके चार लेख " पो-नगर में मिले जिनमें अन्तिम शक सं० ७७६ (८५० ई०) का है। इन सबमें केवल इसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है। विकान्त रुद्रेश्वर तथा विकान्त देवाधिभवेश्वर के प्रति दिये गये दान का उल्लेख शक सं० ७७६ (८५४ ई०) के लेख में मिलता है। विकान्तवर्मन् तृतीय के बाद चम्पा राज्य-लक्ष्मी इस बंश को छोड़कर दूसरे वंश में चली गयी।

#### भृगुवंशज

पंदुरंग वंश के राजाओं के बाद भृगुवंश के राजाओं ने वंपा में राज्य किया। इनके लेख चम्पा में क्वंग-नम के निकट मिले हैं। इस वंश का प्रथम राजा इन्द्र-वर्मन् द्वितीय था जिसे उसके डोंग-डुआंग के शक सं० ७६७ के लेख में अी जयइन्द्र-वर्मा महाराजाधिराज कहा गया है, और उसने चम्पा का राज्य अपने पूर्व जन्मों के पुष्य तथा तप, बुद्धि और पराक्रम से प्राप्त किया था (तयःकलिक्शेषाच्य पुष्य वृद्धिपराक्रमात्।...नृषः प्राप्तो न पितुनं पितामहात्) लेख में उसके पिता 'ख्यातयशा' श्री भद्रवर्मन् और पितामह राजा छद्रवर्मन् का भी उल्लेख है, किन्तु उसने पैतृक अधिकार से यह राज्य नहीं प्राप्त किया था। फिनो के विचार में उद्धवर्मन् ने अधिकृत रूप से राज्य प्राप्त किया और मासपेरो के अनुसार 'विकान्त-

इसका संघर्ष म०२ ई० में हुआ या और इन्द्रबर्मन् की अन्तिम तिथि ७६६ ई० है। अतः म०० ई० के लगभग इसके सिहासनारुड़ होने का समय निर्धारित किया का सकता है (मजुमदार, बम्पा, पू० ४२)। इसके सेनापित द्वारा पी-नगर के मन्दिर का निर्माण काल म१७ ई० है। अतः इसकी अन्तिम तिथि म२० ई० रखी का सकती है। सिडो, ए० हि०, १७म।

२४. मजुमहार, चम्पा, लेख नं० २६ म, ब तथा स और ३०, पृ० ६७, ७१

२४. जर्यासह वर्मन् के डोंग-डुओंग सेख में खम्या नगरी की, जिसकी तुलन इन्त्रपुर से की गयी है, स्थापना मृगु ने की यी (कृता मृगुणा पुराजसमये) । मञ्जूमवार, जम्या, नं० ३६, पृ० १००, पव ३। इसी ऋषि के नाम से इस वंश का नामकरण किया गया।

२६. मजुमदार, 'बम्बा', नं० ३१, पृ० ७४ से।

२७. बु० इ० का० ४, पु० १६ से ।

बर्मन तृतीय ने उसे श्रपना उत्तराधिकारी निर्वाचित किया था । किन्तु डा० मजुम-दार के मतानुसार' 'सन्दर्शितो भूपतिना च पूर्व अथवा महाजनवरैरनुगम्यमनः' से न तो उसके पहले से उत्तराधिकारी घोषित होने और न महाजनों द्वारा निर्वा-चित होने का संकेत मिलता है। यह प्रतीत होता है कि उसके पिता भीर पितामह स्थानीय शासक ये भौर इन्द्रवर्मन् ने परिस्थिति से लाभ उठाकर चम्पा का राज्य प्राप्त किया था । इसके डोंग-ड्योंग लेख में प्राप्त वंशावली के ग्रतिरिक्त भद्रवर्मन तृतीय के होध-कृए<sup>३०</sup> के शक सं० ८३२ के लेख से पता चलता है कि इसने अपने पितामह रुद्रवर्मन् की भतीजी मे विवाह किया था। इन्द्रवर्मन् की महिषी का एक भाई बाज्ञा-महासामन्त सार्थवाह या भौर इस वंग ने भागे चलकर भद्रवर्मन ततीय के समय में राज्य को उच्च पदाधिकारी प्रदान किये। इन्द्रवर्मन् के दो लेखों सेंंर पता चलता है कि श्री भाग्यकान्तेश्वर के मन्दिर के लिए शुल्क माफ कर चार कर्मकाण्डी पुजारियों की नियुक्ति की गयी थी तथा ८८६ ई० (शक ८११) में अपने मंत्री मिणिचैत्य द्वारा स्थापित श्री महालिंग के मन्दिर के लिए एक क्षेत्र तथा दासों का दान किया गया था । प्रथम लेख में इन्द्रवर्मन् को शास्त्रज्ञ तथा लोकधर्मज्ञानी कहा गया है। श्रीजयइन्द्रवर्मेदं शास्त्रज्ञोलोकधर्मवित् । पद ६। इसमें नम्पा के स्थानीय राजाओ (वरनुपा) का भी उल्लेख है जिल्होंने सम्राट् से भूमि प्राप्त की होगी । इन्वबर्मन ने लगभग ८६५ ई० तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में ८७७ ई० में एक राजदूत चीन भेजा गया । दो वर्ष पहले ८७४ ई० में इसने लक्ष्मीन्द्रलोकेण्वर विहार की स्थापना की, जो चम्पा में महायान मत का प्रथम सूचक चिह्न है। इसके म्रवजेष माइसीन के दक्षिण-पूर्व डोंग-डुग्नोंग में पाग्ने गये हैं। मृत्युपरान्न इसे 'परमबुद्ध-लोक' नाम से सम्बोधित किया गया।

२६. सम्पा, प्र ४६।

२०. बही, नं० ३६, पृ० १११ से ।

३१. बो मंग (सक सं० ८११) फु-बुअन (मं० ३३), पृ० ६२ से मं० ३२, पृ० ६१ से ।

३२. इन्त्रवर्मन् के शक सं० ७६७ (८७४ ई०) के लेख में सम्राट् द्वारा एक बौद्ध मन्दिर और विहार की स्थापना का उल्लेख है। इसमें सम्राट् की वंशावली भी वी हुई है। सम्बन्धर, कम्पा, लेख मं० ३१, पृ० ७४ से। सिडी, ए० हि०, पृ० २१०। डोंप-बुओंग के महायान मत पर फिनो ने हिन्दचीन में लोकेस्वर नाम का एक लेख लिखा। वेखिए, एटूडिये एसियाटिक १, पृ० २३२।

### जयसिंह्यमेन् तथा जयशक्तिवर्मन्

इसके डोंग-इंग्रोंग लेख से पता चलता है कि कदाचित् यह इन्द्रवर्मन् की महिची की बड़ी बहिन का पूत्र था। श इस लेख में 'आजापोव्युस्पक सीराजनुस' हरदेवी ( श्रीजयसिंहवर्मनृपते अतिनृष्यसा ) ने ग्रपने स्वर्गीय पति श्री परमबौद्धलोक की स्मृति में इन्द्र-परमेश्वर देवता की स्थापना की थी। इससे प्रतीत होता है कि उसका नाम इन्द्रवर्मन् था । इसी ने अपने पिता की स्मृति में रुद्र-परमेश्वर देवता की प्रतिमा स्थापित की थी। इसी ने प्रपनी मौसी द्वारा स्थापित मन्दिरों का कर माफ कर, हरोमा (हर-उमा कदाचित् इन दोनों) की संयुक्त मूर्ति स्थापित की थी। सम्राट् ने भन्य मन्दिरों के प्रति भी उदारता दिखायी थी" भौर यह केवल शैव मत तक ही सीमित न थी; बौद्ध धर्म का भी इसमें कुछ भंश था। १५ इसकी महिषी तिभुवनमहादेवी के वंश तथा उसके दानों का भी कई लेखों में उल्लेख है। <sup>१६</sup> इस वंश के पोव् क्लुम् पिलिः को सम्राट् की भोर से राजनीतिक शिष्टमंडल के ब्रध्यक्ष के रूप में चम्पा भेजा गया था, जो भपने कार्य में सफल हुआ (यब-द्वीयपुरं भूपानुज्ञातो दूतकर्मिण । गत्वा यः प्रतिपत्तिस्यः सिद्धयावः समागमत् ॥) '" इससे प्रतीत होता है कि चम्पा का प्रभाव ग्रव केवल उस देश तक ही सीमित न था, वरन देश के बाहर भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी गणना होने लगी थी, जैसा कि मिहवर्मन के वो-मांग लेख से भी पता चलता है (देशान्तर-श्रीभृतशक्तितेजः) । १८

३३. मजुमबार, 'बम्या', लेख मं० ३६, पू० ६८ से।

३४. बन तन्ह लेख (मजुमबार, नं० ३४, पू० ६४) में सम्राट् द्वारा श्रीकल्य द्वारा स्थापित रह मध्येश्वर के मन्दिर तथा ६२० शक सं० (६६८ ई०) में जुनि शिवाचार द्वारा निमित शिवलिंगेश के मन्दिर के प्रति कर माफी तथा उनकी रक्षा का उल्लेख है (थे बाऊ स के शक सं० ६२४ (६०३ ई०) के लेख नं० ३६, पू० १०६ से) । उसमें भी शंकरेश लिंग की स्थापना तथा सम्राट् द्वारा विये गये दान का भी उल्लेख है (नं० ३६, यू० १०६ से)।

३४. अम वे लेख (शक सं० ६२४), मजुमदार, चम्पा, नं० ३७, पू० १०४ से ।

३६. वही, नं० ४३-४४, पृ० १२६ तथा १३७ से।

३७. वही, नं० ४३, पू० १३१, पं० द । द्वाबर ने सिद्धवाझा से विशेष (मनोजब) जाडू ज्ञान का संकेत किया है (बु० इ० क्वा० ११, पू० २६६), मलाया के लेख में भी इसका उल्लेख है । यह पहले ही लिखा जा चुका है कि इससे केवल साधारण यात्रा का संकेत है जिससे कार्य सिद्ध ही जाय ।

३८. मनुमदार, 'बम्बा', नं० ३४, पृ० ६३, पर १ ।

जयसिंहवर्मन् का वन-सन्ह का लेख<sup>रर</sup> (डोंग-हुआंग से १२ मील दूर) क्वंग-सम् प्रान्त में, शक सं० ८२० (८६८ ई०) का मिला है और इसके आधार पर इसके सासनकाल का आरम्भ लगभग ८६५ ई० मे रख सकते हैं। इसका अन्तिम लेख शक सं० ८२५ (६०३ ई०) का है। उसका बाद का लेख होअ-कुए-टूरेन के निकट शक सं० ८३१ (६०६ ई०) का भद्रवर्मन् नृतीय के समय का है', जिसका इस वंश के साथ कोई सम्बन्ध न था। पर इन दोनों के बीच जयशक्तिवर्मन् चम्पा का सम्राट् हुआ, किंतु उसने बहुत कम काल तक राज्य किया। इसका उल्लेख इन्द्र-वर्मन् तृतीय के नहन-वियो के शक सं० ८३३ (६९९ ई०) के लेख में मिलता है। अ पांच कनुव् पिलि: राजद्वार: ने जयसिंहवर्मन् के अतिरिक्त उसके पुत्न जयशक्ति-वर्मन् , भद्रवर्मन् और उसके पुत्र इन्द्रवर्मन् तृतीय के शासनकाल में चम्पा में उच्च पदों को सुशोभित किया था (पश्चाच्छ्रीजयशक्तिवर्म्मृपतोरिद्धाक्रया रक्ताः, श्रीमच्छीजयसिंहवर्म्मवसुधा पालात्मकस्य कितिन् ।) और वह पूर्ववत् उच्च पद प्राप्त करता रहा (यहत् प्रमुखोऽभवत्) ।।

### भद्रवर्मन् तृतीय

- - ,, ,

भद्रवर्मन् तृतीय (६०५-६९९ ई०) के पाँच लेख मिलते है जिनमे होझ-कुए<sup>४४</sup> (टूरेन के निकट) शक सं० ६३९, शक-थनः<sup>४९</sup> (क्वंग-नम) शक सं० ६३२ और नहन-विसो<sup>४६</sup> (क्वंग-ति) प्रान्त का सं० ६३३ का है। एक झन्य लेख थे-फू-लुझोंगं<sup>४९</sup> (हुए प्रान्त) में इकाई का प्रभाव है और पाँचवे लेख<sup>४८</sup> वंग-धन-क्वंग (नम प्रान्त) में कोई तिथि नहीं है। केबल सैकड़े का अंक ६ ही प्रतीत होता है। इन लेखों से यह जात होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में चम्पा का प्रमुख स्थान था और विदेशों से

```
हें. बही, नं० ३४, पू० ६४।
४०. बही, नं० ३८, पू० १०६ से।
४१. बही, नं० ३६, पू० १११ से।
४२. बही, नं० ४२, पू० १२४।
४३. वही, नं० ४३, पू० १३१, पंक्ति ६।
४४. बही, नं० ३६।
४४. मधुमबार, बम्बा, नं० ४०।
४६. बही, नं० ४३।
४७. बही, नं० ४१।
४८. बही, नं० ४१।
```

यहाँ राजदूत आने लगे थे। वंग-अन में दूसरे देशों से आये हुए दूतों का उल्लेख हैं (देशान्तरायत्यहीपतिदूत्ततंवः) और होअ-कुए के लेख में एक मंत्री के सर्वदेशीय भाषाओं के ज्ञान का उल्लेख हैं (सर्व्वदेशान्तरायात्त्रपूष्कृत्तन्देशनायत्तम्, निरी-क्षिकाणं वेस्ति निरशेषार्थमतीह्या। पाद २५)। अम्या देश से पितिः राजद्वारः को जाया भेजने का पहले ही उल्लेख हो चुका है। नहन-वियो के लेख के अनुसार भद्रवर्मन् के समय मे भी यह दितीय बार जावा भेजा गया था और इसकी यात्रा सफल रही (यबद्वीपपुरं, भूयः कितिपानुज्ञया सुधीः। दिवारमिष यो गत्वा सिद्ध-यात्रामुपागतम्।।-नं० ४३ पद ११) और सम्राट् भद्रवर्मन् द्वारा इसे भीष् अलम् मुद्यख्यात्तं उपाधि मिली। इस लेख से अम्या के एक और राजवंश का भी पता जलता है जिसने साम्राज्य के लिए योग्य शासनाधिकारी दिये। इन्द्रवर्मन् दितीय की महिपी के भ्राना सार्यवाह के तीन पुत्र आज्ञा-महासामन्त, भ्राज्ञा-नरेन्द्र नृपवित्र और आज्ञा-जयेन्द्रपति अद्वर्मन् के समात्य थे। इस सम्राट् ने कई मन्दिरों का निर्माण कराया और मूर्तियों की स्थापना की तथा और भी दान दिये। इसका राज्यकाल ५-६ वर्ष से अधिक नहीं रहा, क्योंकि ६११ ई० में इसका पुत्र इन्द्रवर्मन् तृतीय चम्पा का शासक था।

### इद्रवर्मन् तृतीय (जय-इद्रवर्मन् )

चम्पा के सम्राटों में इन्द्रवर्मन् तृतीय ने लगभग ६० वर्ष तक राज्य किया भीर वह सबसे विद्वान् शासक हुमा । पो-नगर के लेख के भ्राधार पर यह कहा जाता है कि वह पट् प्रकार के दर्शन जिनमें मीमांसा तथा तक भी है, बीद दर्शन, पाणिनीय तथा उसकी टीका काशिका, भाख्यान, शैवों का उत्तर कल्प, इत्यादि विषयों का जाता था (मीमांसवट्-तर्कां जिनेन्द्रसानिमस्सकाशिका-भ्याकरणाविकोशाः । आख्यान-शैवोत्तरक्रम्मोनः पटिष्ठ एतेष्ठिति सत्कवीनाम् ॥ भ नं० ४५) । विद्याध्ययन में व्यस्त होने के कारण इसके राज्य शासन की बागडोर का ढीला होना स्वाभाविक था, जिससे कम्बुज के सम्राट् ने चम्पा पर भाक्रमण कर दिया और यहाँ से सुवर्णमूर्ति उठा ले गया । भ उसके स्थान पर सम्राट् ने पत्थर की मूर्ति स्थापित की (हैमीयत्म-

४९. वही, मं० ३६, पंचिस २५।

५०. बही, नं० ४५, पद ३।

५१. देखिए राजेन्सवर्सम् का वक्तेई जंकोग लेख, जितमें चम्पा तथा अन्य विदेशी शक्तियों पर राजेन्द्रवर्मन् की विजय का उल्लेख है (चम्पादि परराष्ट्राणां डोग्डा कालानलाकृतिः । यह ४४ ) । प्रे-क्य के लेख में भी इस विश्वय का उल्लेख

तिमां पूर्व्य येन बुद्धापतेश्वसा, न्यस्तां लोजाविसंकास्ता मृता उद्धृत्य कान्युवः ।) । ११० इसके समय में चीन के साथ पुनः राजनीतिक सम्पर्के स्थापित हुआ जो बहुत दिनों से बन्द था । १४१ में बहुत-सी मेंट के साथ एक दूत हऊ-वाओ इन्द्रवर्मन् ने भेजा । श्रृंग वंश के चाऊ-कुवंग-चिन के पास १६० ई० में इन्द्रवर्मन् ने बठाई का सन्देश मेजा । जम्मा से इसके समय में १५८, १४१, १६२, १६७, १७० तथा १७१ ई० में चीन दूत भेजे गये । ११

इन्द्रबर्मन् ने लम्बे समय तक राज्य किया। कुछ विद्वानों ने इन्द्रबर्मन् तृतीय से जय-इन्द्रबर्मन् प्रथम को झलग सम्राट् माना है, पर वास्तव में दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन्द्रबर्मन् द्वितीय को भी जय-इन्द्रबर्मन् कहा गया है। " जय-इन्द्रवर्मन् के शक सं० ८८७ (६६५ ई०) के पो-नगर लेख " में कम्बूज- सासक द्वारा हरी गयी हिरण्य-मूनि के स्थान पर सम्राट् द्वारा पत्थर की मूनि स्थापना का उल्लेख है। इस लेख के अनुसार इन्द्रबर्मन् तृतीय (जय-इन्द्रबर्मन्) का राज्य-काल शक ८८० (६६५ ई०) या अधिक से अधिक ६७० तक रखना खाहिए। ६७२ ई० मे बम्पा का शासक परमेश्वरवर्मन् या। इसके समय से लगभग प०० वर्ष नक बम्पा का इतिहास अनम के साथ संघर्ष की कहानी बन जाता है।

है (चम्पाधिपं श्राहुबलेन जिल्हा। यह २७२)। राजेन्सबर्मन् की सेना अन्त में बुरी तरह से हारी। सिंबो, ए० हि०, पू० २११।

४२. मबुमदार, 'बल्पा', लेख नं० ४७, पर १।

५३. मासपेरी, 'बम्पा', पृ० १९६।

५४. मजुमबार, 'बय्पा', पृ० ६४, नोट १, डा० मजुमबार के मतानुसार इम्प्रबर्मन् तृतीय और जय-इन्द्रवर्मन् प्रवम, जिसके पाँच लेख (नं० ४६-५०) मिले हैं, एक ही व्यक्ति वे । इन्द्रवर्मन् द्वितीय को वो बार जयइन्द्रवर्मन् के नाम से सम्बोधित किया गया है (डॉग-बुऑस नं० ३९ व, बो० मंग नं० ३२) और यही बात इन्द्रवर्मन् तृतीय के साथ भी मानी जा सकती है । मासपेरो के मतानुसार इन्द्रवर्मन् तृतीय का उत्तराधिकारी जयइन्द्रवर्मन् प्रवम था। ('बय्पा', पृ० १९६-२०) सिडो ने भी बोनों को असग माना है। ए० हि० पृ० २९९।

४१. मधुमदार, 'बम्पा', नं० ४७, पु० १४३ से ।

### अनम से संधर्ष, विजय राज्य और चम्पा का पतन

(सन् ६७०-१०७४)

क्ष्याता है और हरिवर्मन् प्रथम के पश्चात् जम्मा का इतिहास अंध्रकारमय हो विज्ञाता है और हरिवर्मन् प्रथम के शक सं० ६ १३ के माइसोन से प्राप्त एक छोटे लेख को छोड़कर लगभग ५५ वर्ष तक के समय का कोई लेख नहीं मिलता है। जम्मा का इतिहास भव भनम के साथ संघर्ष की कहानी बन जाता है। जीन की विगड़ती राजनीतिक परिस्थिति से लाभ उठाकर भनम ने भ्रमा स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित कर लिया और फिर उसकी मांखें दक्षिण की भोर जम्मा पर गयी। यहाँ कोई मुयोग्य शासक न था जो अनम के दबाव को रोक सकता। भतः जम्मा की राजधानी इन्द्रपुरी को भनम-सेना ने कई बार लूटा। जीनी सम्भाट् भी जम्मा में भनम के हम्तक्षेप को न रोक सके। राजधानी इन्द्रपुरी से हटकर विजय चली गयी। जगभग १०० वर्ष के इस इतिहास में यही घटना प्रमुख है। जिन राजाभों न चम्पा में राज्य किया उनमें हरिवर्मन् को छोड़कर और किसी के लेख नहीं मिले हैं। केवल जीनी स्रोत से ही हम यहाँ के इतिहास और सम्भाटों के नामों का ज्ञान कर सकते है।

### परमेश्वरवर्मन् और इन्द्रवर्मन् चतुर्थ

इन्द्रवर्मन् तृतीय के पश्चात् राजा परमेश्वरवर्मन् (पी-माई-वूए हो-चिन-टू) वस्पा मे गही पर बैठा ग्रीर उसने १७२, ७३, ७४, ७६, ७७ तथा १७१ ई० में राजदूत चीन भेजे। रे इसी के समय में ग्रनम के साथ चस्पा का संघर्ष भारम्भ हुआ जो चस्पा के लिए घातक सिद्ध हुआ। १३१ ई० में न्यो-च्यून द्वारा एक स्वतंत्र राज्य भनम में स्थापित हुआ था, किन्तु यह कई भागों में बँट गया। डिन-बो-सी ने इन सब स्थानीय शासकों को हराकर १६८ में अपने को भ्रनम का सम्राट् घोषित कर दिया। इनमें से एक न्यो-वंशज ने चस्पा में भागकर शरण ली ग्रीर जब डिन-वो-ली का १७१ में वस हुआ तो उसने परमेश्वरवर्मन् से अनम पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए सहायता माँगी। चम बेड़ा अनम की ग्रीर बढ़ा, पर एक

समुद्री तूफान के कारण वह नष्ट हो गया । इसी बीच मे अनम मे ले-हो-अन शासक चुन लिया गया और उसने परमेश्वरवर्मन् के पाम अपना एक दूत भेजा, पर नीति-विरुद्ध चम्पा के सम्राट् ने उसे बन्दी कर लिया । ले-हो-अन ने चम्पा के विरुद्ध एक मेना भेजी जिसने ६०२ ई० मे चम्पा की राजधानी इन्द्रपुरी को जीता और बहुत-से नूट के माल, राजवश की न्तियों और एक भारतीय भिक्षु को ले गयी । परमेश्वरवर्मन् कदाचिन् मारा गया । नया सम्राट् इन्द्रवर्मन् (चतुर्थ) राज्य के बिलां भाग मे चला गया जहाँ से उसने एक ब्राह्मण दूत को ६०५ ई० में चीनी सम्राट् के पास सहायना के लिए भेजा, पर उसने चम्पा और अनम के बीच झगड़े में इस्तक्षेप करना उचित न समझा । इसी समय अनम के स्थानीय शासक आपस में लड़ रहें थे और एक सरदार ल्यू-क्य-टोग ने उत्तरी चम्पा पर अधिकार कर इन्द्रवर्मन् चतुर्थं की मृत्यु के बाद अपने को सम्राट् घोषित कर दिया । अनिमयों के दबाव से चम्पा के लोगों को कप्ट हुआ और एक देशभक्त ल्यू-क्य-टोग को हटाकर बिजयहरिवर्मन् (द्वितीय) के नाम से ६०६ ई० में चम्पा के सिहासन पर बैठ गया । उसकी राजधानी विन्ह-डिन्ह (विजय) थी ।

### हरिवर्मन दितीय

हरिवर्मन् द्वितीय और ले-हो-अन के बीच तनाननी कायम रही। हरिवर्मन् के द्वारा सद्भावना का व्यवहार और कदाचित् चीनी सम्राट् के ब्रादेश से दोनो देशों में मित्रता स्थापित हो गयी और अनम सम्राट् ने ३६० चम बन्दी छोड़ दिये, जो चम्पा के दो बार ब्राक्रमण में पकड़े गये थे। चीनी-सम्राट ने भी हरिवर्मन् के पास भेट देकर एक दून भेजा। कुछ चमो ने अनम की सीमा उल्लंघन करने का प्रयास किया, पर अनम तथा चम्पा की मिल्नता स्थापित रखने के लिए हरिवर्मन् ने अपने पीत को अनम के सम्राट् के पास भेजा। हरिवर्मन् का एक छोटा लेख माइ-सोन के मन्दिर के फलक पर मिला है। यह शक स० ६९३ (६६९ ई०) का हे भीर इसमे श्री जय ईशानभद्रेष्वर की मूर्ति के पुन स्थापन का उल्लेख है। इसने कदाचित् ६६४ ई० तक राज्य किया।

२. मासपेरो, 'बम्पा', पृ० १२२-३। मजुमहार, 'बम्पा', पृ० ७२। सिडो, ए० हि०, पृ० २१२। इस कास का कोई लेख नहीं किसा है और खीनी बुसान्त के आधार पर ही केबस स्परेखा खींची जा सकती है।

३. मजुमदार, 'सम्या', लेख नं० ४१, यू० १४४ । बु० इ० का० ४, यू० ११३,

### चेक-पु-कु-विजयभी तथा उसके वंशज

'चीनी स्रोत के अनुसार" चम्पा के सम्राट चेंग-पू-क (विजयश्री) ने ६६६ ई० में एक राजदत चीन भेजा भीर वह उससे पहले सिद्धासन पर बैठा होना । उसके समय में चम्पा की राजधानी स्थायी रूप से विजय चली गयी, जो पुरानी राजधानी से ७०० ली दक्षिण में थी। इसने १००४ तथा १००७ में चीनी सम्राट के पास राजदूत भेजे। विजय के श्रन्तिम राजा केवल नाम मात्र के लिए थे। सम्पा का राज्य पतन की घोर जा रहा था। दक्षिण की घोर राजधानी ले जाने से उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करना धनम देश के लिए सरल हो गया । इधर धान्तरिक परिस्थित भी प्रतिकल थी । लगभग ३५ वर्ष के काल मे चम्या मे चार सम्राट हए जिनके नाम चीनी स्रोत के अनुसार श्री हरिवर्मदेव तृतीय (चे-लि-हिअ-लि-पि-म-ति), परमेश्वरवर्मन चतुर्थ (येग-मोई-पाई-मो-तिए), विकान्तवर्मन चतुर्थ (यंग-पो-कूल चे-लि-पि-लन-तो-किम-पन मोतिए) तथा जयवर्मन द्विनीय थे। हरिवर्मन् ने चीन भीर मनम के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित रखा जाय तथा १०१० भीर १०१४ ई० के बीच में तीन राजदत चीन भेजे। इनके साथ १०११ में कुछ शेर भी भेजे गये। उसी वर्ष एक राजदूत टोंकिन भी गया। परमेश्वरवर्मन द्वितीय ने भी १०१ में भेट के साथ एक दून चीन भेजा और १०३० में विकान्तवर्मन् ने भी इनका अनकरण किया। अनम के साथ भी चम्पा की नीति मैलीपूर्ण रही, पर १०२१ ई० में धनमियों ने बो-चन पर. जो चम्पा की उत्तरी सीमा थी, आक्रमण कर दिया । इसमे चम सेनापति मारा गया, पर अनमी सेना आगे नही बढी । १०३८, १०३६ ई० मे वहाँ की परी सेना भ्रमम की भोर चली गयी तथा विकान्त-वर्मन् के पूज जयसिहवर्मन् द्वितीय ने भी वहाँ शरण ली। इसका कारण देश में भ्रशान्ति का बाताबरण था। १०४१ ई० में जयसिहबर्मन सिहासन पर बैटा। इसके समय में अनम के साथ सम्बन्ध बिगड गया । अनमी सम्राट एक विशाल बेड़ा लेकर चम्पा के विरुद्ध चला और विजयवर्मन अपने ३०,००० सैनिकों सहित यह भिम पर सदा के लिए सो गया। अनमी सम्राट विजय की मोर बढ़ा मौर वहाँ उसे बहत-सा लुट का सामान मिला तथा उसने बहत-से बन्दी बनाये भौर महल की स्त्रियां भी उसके हाथ लगी। इस प्रकार जबसिंहवर्मन द्वितीय के समय

४. बासपेरो, 'सम्पा', पृ० १२६ से ।

४. मासपेरी, 'बम्पा', पु० ७४।

में द्वितीय अनसी आक्रमण से विजयश्री हरिवर्मन् का वंश समाप्त हुआ। पर सम्मा अधिक काल तक अनमियों के अधिकार में न नहा और ६ वर्ष के अन्दर ही जय परसेश्वरवर्मदेव ईश्वरमूर्ति द्वारा एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। जयपरभेश्वरवर्मन् तथा उसके वंशज (१०५०-१०९६)

१०५० ई० के लगभग जयपरमेश्वरवर्मन् चम्पा का सम्राट् हुमा। चम्पा की राजनीतिक परिस्थिति ग्रानम माक्रमण के फलस्वरूप शोचनीय हो गयी थी। लंखों से पता चलता है कि स्थानीय व्यक्तियों ने चम्पा के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया था। परमेश्वरवर्मन् चम्पा का प्राचीन राजवंशज था। इसे उरोजवंशज कहा गया है। इसके समय के शक सं० ६७२ के पो-क्लॉ-गराई के तीन लेख', पो-नगर का इसी संवत् का एक लेख', ६६७ का फू-कुई मन्दिर' का लेख, लाई-चम का इसी मवत् का लेख'र, पो-नगर का एक अन्य लेख'र (तिथि नहीं है) तथा युवराज महासेनापनि का शक मं० ६७८ का एक लेख'र है, जो इस मम्राट् के राज्यकाल की

६. मासपेरो ने विजय के शासको की बंशावली इस प्रकार वी है, जिन्होंने १६९ से १०४४ ई० तक राज्य किया । 'जम्पा', पू० १३६----

हरियमंन् (द्वितीय)
वेंग-पु-कु विकय
हरियमंन् (तृतीय)
परमेश्वरवर्मन् (द्वितीय)
विकान्तवर्मन् (खतुषं)
वर्षासहयमंन् (द्वितीय)

७. मजुमदार, 'सम्पा', लेख नं० ५७, पृ० १५४।

E. बही मं० ४२, ४३, ४४, पूर्व १४४ से I

ह. नजुमदार, 'जन्या', लेख नं० ४४, ए० १५३।

१०. वही, नं ४७, प् १ १४१

११. बही, नं० ४६, पू० १४४।

१२. बही, नं० ४६, पू० १४४।

१३. बही, नं० ४६, पू० १४४।

राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। इस सम्राट् ने सर्वप्रथम स्थानीय विद्रोहों को दबाकर अभ्या की भराजकता दूर की। शक सं० ६७२ (१०६० ६०) में पंडुरंग में एक विद्रोह दबाने के लिए श्री परमेश्वरवर्मदेव का शांजा (राक्षः श्रीवरमेश्वरस्थ महतः पुत्रोऽमृजायाः) श्री देवराज महासेनापित आया। ए पंदुरंग (पनराक्ष) के दुष्ट निवासी चम्पा के राजाभों का सदैव से विरोध कर रहे थे। परमेश्वरवर्मदेव अमेराज के समय में विद्रोहियों ने वहीं के एक निवासी को सम्राट् शोधित कर दिया। सम्राट् ने भपनी सेना कई भागों में युवराज महासेनापित की भ्रध्यक्षता में इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजी। ए विद्रोही बुरी तरह परास्त हुए। पो-क्लों के लेख के अनुसार पंडुरंग के निवासी एक के बाद दूसरे को बरावर अपना राजा घोषित करते रहे, पर यहाँ के विद्रोहियों को बुरी तरह से हराया गया भौर पत्थर की भौति वे सदा के लिए मूक हो गए (जित्वा वापक्षपाण्डुरंगनृपक्तान्...सेनासांख्यकृतौ शिलाचयिमां संस्थापयात्रास वै)। विजय के उपरान्त शिवलिंग की स्थापना की गयी। ए

लेखों में कम्बुज के साथ चम्पा के संघर्ष पर भी प्रकाश पढ़ता है। कई एक लेखों में परमेश्वरवर्मन् की विजयकीर्ति के कम्बुज तक पहुँचने का उल्लेख है (पृथुयश-उपविष्टकम्बुराष्ट्रो विदित्तोग्नयशोनिविष्टकम्बुदेशः)। (४ शक सं० ६७६ के युवराज महासेनापित के लेख के अनुसार उसने कमेरों पर विजय प्राप्त की भीर शम्भुपुर के नगर पर अधिकार कर वहाँ के बहुत-से मन्दिरों को नष्ट कर सब दान श्री ईशानभद्रेश्वर के निमित्त अपित कर दिये। जयपरमेश्वरवर्मन् ने चीन-अनम के माथ मैतीपूर्ण संपर्क स्थापित रखा और १०५०-६३ ई० के बीच तीन दूत चीन तथा १०४७ और १०६० के बीच सात दूत अनम भेजे। " उसने नह संग के पो-नगर के

१४. बही, मं० ५२ म, पू० १४७।

१४. वही, नं० ४३, पूर्व १४६।

१६. बही, नं० ५४, पंक्ति ३, पृ० १५०।

१७. लेखों के आधार पर पंड्रंग के विरुद्ध तीन टुकड़ियों में सेना भेजी गयी। इसको जीतने का श्रेय युवराज महासेनापति को था। मजुमबार, 'चम्पा', पु० ७६।

१८. नं० ४२, पद ४ नं० ४३, प्० ४।

१६. नं० ४६, पू० १४४।

२०. मासपेरी, 'बस्पा', पु० १३६-३६।

१०४७ में अम्पा से अनम भेजा गया दूत बन्दी बना लिया गया, पर यह सन्वेहजनक है कि वह सम्राट् परमेश्वरवर्षम् के समय में भेजा गया था। दूंगपाओ १६२१, प्० २३८। मजुमदार, 'बम्पा', प्० ८० नोट।

मन्दिर का जीर्षोद्धार किया तथा सेवा हेतु बहुत-से दास, जिनमें चीनी, क्ष्मेर, पुकाम, (पगान के दिरमन) तथा स्थामी थे, भ्रापित किथे। <sup>रि</sup>

जयपरमेश्वरवर्मन् के बाद कदाचित् भद्रवर्मन् चतुर्थं गही पर बैठा । रुद्र-वर्मन् नृतीय के शक सं० ६८६ (१०६४ ई०) के लेख में परमेश्वरवंशीय रुद्र-वर्मन को भद्रवर्मा का कनिष्ठ भ्राता लिखा है (क्येक्टश्रीपरमेश्वरस्य कुलजन्श्रीभद्र-बर्मानुजः)।" मासपेरो के मतानुसार यह कदाचित् १०६० ई० में चम्पा के सिहासन पर बैठा होगा भीर इसके समीप में पालतू हाथियों का एक झंड भेंट के रूप में चीनी सम्राट्को भेजा गया था। "१पर लेख में भद्रवर्मन्को किसी राजकीय उपाधि से सम्बाधित नहीं किया गया है। क्ट्रवर्मन् ने सिहासन पर बैठने ही (१०६१ ई०) भ्रापने पड़ोसी देश भ्रानम के साथ पुराने झगड़े को तय करने का निश्चय किया । १०६२ ई० में उसने चीन से धनम के विरुद्ध सहायता लेने के लिए एक दूत भेजा । चीनी सम्राट् में सहायता का वचन न पाकर उसने भ्रमम के साथ ऊपर से मिन्नता रखी भीर १०६३, १०६५ तथा १०६८ ई० में मेंट देकर दूत भेजे । " १०६४ में पो-नगर की देवी के लिए भेट में बहुत-सी बहुमूल्य वस्तुएँ (खण्डव्रयभाजनं), चाँदी की मुद्राएँ (क्प्यं), तीन चाँदी के पात (रजतभाजनव्यमियं) धर्पण किये। " १०६ इं मे उसने जनम के विरुद्ध सेना भेजी। वहां का सम्राट् ल्यू-थन-टों भी धपनी सामुद्रिक मेना लेकर श्रीवनोए (क्वी-न्होंन प्रान्त) में चम्पा की राजधानी के निकट उतरा। चम बुरी तरह हारे श्रीर घ्द्रबर्मन् के भागने पर श्रनम की सेना बिना किसी कठिनाई के चम राजधानी मे घूस गयी । कम्बुज की सीमा के निकट रुद्रवर्मन् पकड़ा गया । भनमी साम्राज्य ल्यू-थन-टो ने चम्पा मे भ्रपनी विजय के उपलक्ष्य में नाच, रंग भीर भायोजित भोजन में १०६६ के चार मास बिताये। ५०,००० बंदियो, कदबर्मन तथा दोनों श्रोर की सेनाश्रों को लेकर वह श्रपनी राजधानी लौटा। ' रुद्र-वर्मन बहुत दिनों तक बन्दी रहा, अन्त मे उसने चम्पा के तीन उत्तरी प्रान्तों, जिनसे

२१. मजुमवार, 'बम्या', संख नं० ४८, पृ० १४४। आसोनिए, ज्० ए० जनवरी-फरवरी, १८६१, पृ० २६। सिडो, ए० हि०, पृ० २३७।

२२. मजुमबार, 'सम्पा', लेख नं ० ६०, पूठ १४८ से ।

२३. 'बम्या', यू० १४०।

२४. सिडो, ए० हि०, पू० २३७।

२५. मधुमदार 'सम्पा', लेख नं० ६०, पद २।

२६. मासपेरो, 'बम्या', पू० १४१-४२।

क्वंवित भौर क्वंग-ित का भाग संकेतित है, भागम को देकर भ्रमती स्वतंत्रत प्राप्त की । चम्पा लौटने पर उसने वहाँ भ्रराजकता पायी भीर कई व्यक्ति वहाँ । शासक बन बैठे थे । यह कहना कठिन है कि रहवर्मन् पुनः अपने को चम्पा का मासक जोमित कर सका था भ्रथवा नहीं, पर वहाँ से १०७१, १०७२ तथा १०७४ में तीं राजदूत मानम भीर १०७२ में एक दूत चीन गया । १०७४ ई० तक जयपरमेश्वर वर्मन् के वंश का चम्पा पर से भ्रधिकार जाता रहा। १७

# हरिवर्मन् चत्र्थं से अनम की पुनः चम्पा-विजय तक

चित्रा का इतिहास ग्रनम की विजय और रुद्रवर्मन को टोंकिन से पकड़कर ले जाने के बाद ग्रन्थकारमय हो जाता है। चार महीने तक ग्रनमी सेना चम्पा की राजधानी विजय में रही। उसके लौट जाने पर देश में अराजकता फैली। इस परि-रियति में हरिवर्मन् चतुर्थ गद्दी पर बैठा भौर उसने १० वर्ष के अन्दर देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित की ग्रीर ग्रनम की ग्रीर से पूनः ग्राक्रमण की संभावना को दूर करने का प्रयास किया। माइ-सोन के शक सं० १००३ (१०८१ ई०) के दो लेखों में इसके राज्यकाल का वृत्तान्त मिलता है। हरिवर्मन का पिता प्राले-येम्बर नारिकेल-वंश का था (प्रालयेश्वरधर्मराजविवितो यो नारिकेलान्वयः)। इससे प्रतीत होता है कि वह भी स्थानीय शामक रहा होगा । हरिवर्मन् उसका उत्तराधिकारी था (तहत्सो हरिवर्मवेवनृपितः) । माइ-सोन के चम लेख में सम्राट् हरिवर्मन् के कुमार थाड-याड-विष्णुमूर्ति को कौमुक-वंशज कहा है। कदाचित् यह इसकी माँ का वंग रहा होगा। पो-नगर के परमबोधिसत्व के जक सं० १००६ के लेख के अनुसार अनिमयों द्वारा सम्राट् के पकड़ लिये जाने पर चम्पानिवासी पनरंग चले गये, जहाँ एक व्यक्ति ने अपने को सम्राट् घोषित कर १६ वर्ष तक राज्य किया भौर भन्त में परमबोधिसस्य ने उसे उसके साथियों सहित बन्दी कर लिया । यह हरिवर्मन् का छोटा भाई था । उपयुंक्त वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि हरिवर्मन् का काल उजड़े हुए चम्पा राज्य को पुनः बसाने में बीता भौर इसने विघ्वस्त मन्दिरो का जीर्णोद्धार कराया । इसमें सम्राट् के अतिरिक्त उसके भाई युवराज महासेना-पित का बड़ा हाथ था। श्री ईजानभद्रेश्वर की मूर्ति की पुनः स्थापना की गयी भीर उसके लिए सम्राट्ने कम्बुज से विजय में प्राप्त सब वस्तुओं को वहाँ के देवता श्री ईशानभद्रेश्वर के लिए दान कर दिया। हिरवर्मन् के राज्यकाल मे

१, मजुमदार, 'बम्पा', लेख नं० ६१, ६२, पृ० १४६, १६१।

२. वही, मं० ६२, पव २।

३. वही, पु० १६४।

४. बही, नं० ६४, पृ० १६८ । अू० ए० १८६१ (१), पृ० ३३, नं० १४ ।

४. बही, नं १६२ व, पूर १६४।

१०७५ ई० में मनम की मोर से पुन: भाक्रमण हुमा, पर उसकी पराजय हुई माइ-सोन के जम लेख के मनुसार विपक्षी सेनामों को १२ बार हराया, राजा सेनापतियों तथा मन्य सरदारों के सिर ६ बार काट लिये तथा कम्बुज की से को सोमेश्वर में हराकर सेनापति कुमार नन्दनवर्मदेव को पकड़ लिया गया। इस बाद उसने अपना ग्रामिषेक किया और 'उत्क्रष्टराज' नाम धारण किया।

अपने थोड़े समय के राज्यकाल में हरिवर्मन् ने अम्पा में राजनीतिक शार् स्थापित की भीर उसे अपना लटा हुआ सौन्दर्य और वैश्वव पून: प्राप्त कर में भंसदान दिया । १०८० ई० में ४० वर्ष की अवस्था में अपने ज्येष्ठ पूत्र पूल्य श्री-राजद्वार को सिंहासन सौंपकर वह शिव की उपासना में लग गया, पर १०० ई॰ में वह मर गया। उसका पुत्र केवल नौ वर्ष का या जब वह जयइन्द्रवर दितीय के नाम से सिहासन पर बैठा, किन्तू एक ही मास बाद हरिवर्मन के किन भाता युवराज महासेनापति कूमार पत्र को, जिसने शम्भुपूर जीता था, जम्पा सम्राट् चुना गया । जय इन्द्रबर्मन् द्वितीय के शक सं० १०१० (१०८७ ई०) माइ-सोन लेख से पता चलता है कि पु-त्यक श्री युवराज महासेनापनि के पा जो श्री जयइन्द्रवर्मदेव का चाचा और हरिवर्मदेव का कनिष्ठ भ्राना था, बाह्य पंडित, ज्योतिषी इत्यादि राजकीय ध्वजा लिये हुए गये और उन्हें चम्पा का सम बनाया । श्री परमबोधिसत्त्व के नाम से उन्होंने चम्पा पर सुचार रूप से राः किया, विध्वस्त चम्पा को पूनः जाग्रत किया । उनके समय में चारों वर्ण की प्रज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र सम्पन्न और सन्तुष्ट थे। पो-नगर के शक सं० १०० के लेख" के अनुसार उसने पंड्रंग के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया, ज अनम के भाकमण के बाद एक व्यक्ति ने भ्रपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया या उस व्यक्ति को उसके साथियों सहित हराकर उसने बन्दी बना लिया। अप बहिन तथा ज्येष्ठ पूत पूल्यक श्री युवराजकुमार ब्यु के साथ पो-नगर की देवी ।

६. भासपेरो, 'बन्या', पु० १४३।

७. देखिए नं० ४, सिंडो, ए० हि०, पृ० २४८।

द. मासपेरो, 'बम्पा', पृ० १४७ । सिडो, ए० हि०, पृ० २६१ । १०७६ । में बम राज्य की ओर से बीन आये हुए राजदूत ने अपने स्वामी को उस समय । वर्षीय शासक कहा है । मासपेरो, पृ० १३६ ।

E. मजुमदार, 'सम्या', पृ० १७२ ।

१०. मजुमबार, 'बम्पा', पु० १६८, लेख नं० ६४।

उसने स्वणंमुकुट तथा मणियों से जटित हार भीर बहुत-से आभूषण इत्यादि भेंट किये। उसने माइ-सोन में भी शिव की एक मूर्ति स्थापित की। <sup>११</sup> उसके चार . वर्ष के राज्यकान (१०८१ से १०८१) में भनम के साथ मैतीपूर्ण सम्बन्ध रहा। उसके बाद १०८६ में उसका भनीजा जयइन्द्रवर्मन् पुनः गद्दी पर बैठा। <sup>१९</sup>

#### जयइन्द्रवर्मन द्वितीय

इसके माइ-सोन के शक मं० १०१० के लेख से पता चलता है कि परमवीधि-सत्त्व के बाद हरिवर्मन् के पुत्र जयइन्द्रवर्मन् ने राज्य किया, क्योंकि अद्रेण्वर के प्रति दिये गये दान का इसमें उल्लेख है । इस लंख से तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का भी पता चलता है । प्रथम भाग में परमवोधिसत्त्व और उसके अभिषेक का उल्लेख है और दूसरे में इन्द्रवर्मन् के गुणों, कृत्यों तथा भद्रेण्वर देवता के प्रति दान का वर्णन है । उसने भी अपने पिता तथा चाचा की भाँति चम्पा नगरी को पुनः बसाने का प्रयत्न किया । जयइन्द्रवर्मन् के समय में अनम के साथ मैतीपूर्ण सम्बन्ध रहा, पर चम्पामझाट् को अपने राज्य के तीन उत्तरी प्रान्तों पर अनम का अधि-कार कप्ट दे रहा था, जो कद्रवर्मन् के समय में चम्पा द्वारा देने पड़े थे । १०६२ ई० में जम्पा ने भेंट मेजना रोक दिया, पर अनम सञ्चाट् की ओर से उपेक्षा मिलने पर जयइन्द्रवर्मन् ने १०६५, ६७, ६८, ६६ और १९०२ में भेंट मेजी। ११ १९०३ में अनम की आन्तरिक परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए उसने उन नीनों प्रान्तों पर सेना भेजकर अधिकार कर लिया, किन्तु यह थोड़े ही समय तक रहा और इनको पुतः अनम को यापन देना पड़ा । दोनों देशों में मित्रता स्थापित हो गयी।

जयहन्द्रवर्मन् द्वितीय के बाद उसका भतीजा हरिवमन् सिहासन पर बैटा । उसके माइ-सोन के म० १०३६ (१९१४ ई०) के लेख 'मे श्री जय इन्द्रवर्मदेव के भतीजे श्री जयहरिवर्मदेव द्वाना श्री शासनभद्रेण्य देवता के श्रीत दिये गये दान का तथा मन्दिर ग्रोर प्रासाद के निर्माण का उल्लेख है। इसका चीन ग्रीर ग्रनम के साथ मैंबीपूर्ण व्यवहार रहा ग्रोर १९२०-२४ तक यह वराबर ग्रनम के सम्राट् को भेट भेजना रहा। इसके भेजे गये दूनों का भी दोनों देशों में स्वागत हुग्रा। १९५

११. वही, लेख मं० ६३, पृ० १६८।

१२. बही, मं० ६४, यू० १६९।

**१३. मासपेरो, 'बम्पा', पृ० १५०**।

१४. मजुमबार, 'बम्पा', तं० ६८, पृ० १७५।

१४. मासपेरो, 'बम्या', गृ० १४१।

# जयबुर्ण्यमेन् बृतीय (११३९--११४५ ई०)

हरिवर्मन् पश्चात् जयहन्त्रवर्मन् तृतीय गद्दी पर बैठा । इसके साइ-सोन से प्राण्य दो लेखों में ' जो कक सं० १०६२ के हैं तथा पो-नगर में प्राप्त सक सं० १०६५ (११४३ ई० के लेख' में इसके बंग और जीवन-काल का उल्लेख है । माइ-सोन के प्रथम लेख के अनुसार कक सं० १०२० में इसका जन्म हुआ था, १०५१ (११-२६ ई०) में यह देवराज भीर चार वर्ष बाद युवराज हुआ। १०६० (११३८ ई०) में उसने सद्धमं (बौद्ध धमं) के प्रति दान किया, भीर १०६१ (११३८ ई०) में वह सिहासन पर बैठा। उसके पिता का उल्लेख माइ-सोन के दूसरे लेख में है । पर उसका नाम नहीं मिलता है । जयइन्द्रवर्मन् को भ्राप्त छः वर्ष के राज्यकाल में अनम और कम्युज के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसे भ्राप्त राज्य तथा जीवन का बलिदान देना पड़ा। कम्युज सम्भाट् सूर्यवर्मन् के साथ मिलकर उसे मनम से परास्त होना पड़ा। कदाचित् वह उस संघर्ष में नारा गया क्योंकि पंदु रंग में सम्भाट् परम बोधिसत्व का एक बंगज छदवर्मन् परम बहालोक के नाम से सिहासन पर ११४५ ई० में बैठा। उसकी मृत्यु के पश्चात् १९४७ में उसका पुर धी जयहरिवर्मदेव कुमार शिवानन्दन सिहसान पर बैठा। १४

### जयहरिवर्मन् प्रथम (११४७-११६२)

चम्पा के इस सम्राट् के लेख माइ-सोन<sup>15</sup>, बटाऊबल: तथा पो-नगर<sup>28</sup> मिले हैं जो कक सं० १०६२ के हैं। माइ-सोन का केवल एक लेख (७४) क्षक संव १०७१ का है तथा जयइन्द्रवर्मन् चतुर्य का माइ-सोन<sup>28</sup> का लेख १०६४ सक सं का है। हो-म-म के लेख में तिथि नहीं है। केवल उसकी कम्बुज मौर मनम विजय का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि उसका शासन लगभग १०६४ (१९६२ इं तुक रहा होगा। उपर्युक्त लेखों में उसके वंस तथा शासनकाल की प्रमुख घटनाइ

```
१६. मनुमदार, 'बम्या', नं० ६९, पू० १७६, १७७।
```

१७. बही, मं० ७१, पू० १७७।

१८. सिडो, ए० हि॰, पृ० २७८।

१६. मजुमदार, 'कम्पा', लेख नं० ७२, ७३, ७४, पू० १७८ से ।

२०. मही, नं० ७५, पू० १६२ से ।

२१. बही, नं० ७६, पू० १२४ से १

<sup>.</sup> २२. वही, मं० ७६, पू० १६५ से ।

२३. मही, मं० ७७, प्० १६४ से ।

का उल्लेख है। जयहरिवर्मन परमबहालोक का पूल या भीर श्री छहर पौत था। उसकी माँ परमसन्दरीदेवी प्रथवा जिल्लयह थी, भौर उसक नाम रत्नप्रमिविजय'था । वह ६४ कलाओं से परिपूर्ण था । माइ-सीन ां लेख में उसकी मां सन्दरीदेवी का क्षतिय वंश लिखा है (अवांशस्वरीव दमरे लेख में दोनों भोर में इसे क्षतिय कहा है। " जयहरिवर्मन के लेखों द लीन चम्पा की राजनीतिक परिस्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है । कम्बज क पर प्रधिकार पहले ही हो चुका था और धनम भी चम्पा पर आंख लग इनके श्रतिरिक्त कुछ जातियाँ, जिन्हें किरातों की श्रेणी में रखा गया है, व राजनीतिक परिस्थिति को भौर भी जटिल बना रही थी। बटाऊ-ठवल रे भनुसार शक सं० १०६६ (११४७) ईं० में श्री जयरद्रवर्मन की. जिसे विष्ण तार माना गया है, मृत्य पंडुरग में हो गयी और नगरवासियों ने जयह कां चम्पा के सिहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया । माइ-सोन के अनुसार वह विदेशों में क्लेशो को झैलकर अपने देश चम्पा लौटा था। यस्त्वदेशं प्राक् परेवु सुखदु:बभाक्, देशेषु चिरकालेन चम्पायां पूनरागतः) । नदी के किनारे महेक्वर मन्दिर के पीछे उसने चम्पासम्राट् की हराया त मारकर सिहासन जीता (यः प्राम् गृहेम्बरान् नद्यां गरथागतिसनीयकम् राज्यभाग् यान्यांपायिवं भरणं गतम्।)। द इस लेख से यह भी पता जलत उसके कोई छोटा भाई न था (स्नाता तदनुको नास्ति) इसलिए राज्य र मिलना चाहिए था, पर कर्दााचत् परिस्थिति का लाभ उठाकर किसी ने भ्रा रूप से राज्य ने लिया होगा । हरिवर्मन् ने इसी को मारकर नागरिकों के से सिंहासन प्राप्त किया।

हरिवर्मन् के शासन की तीन प्रमुख घटनाएँ हैं — कम्बुज के साथ संघर्ष, को दबाते हुए गृहयुद्ध में विजय और अमरावती के उपहवों को शान्त व कम्बुज के साथ संघर्ष का उलेल्ख हरिवर्मन् के कई लेखों में है। कम्बुज दो बार गुद्ध हुन्ना। १९४७ ई० में कम्बुज के सज़ाट् ने अपने मुख्य सेनापि के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, जिसको चकन्यक (कदाचित् बटाऊ-ट

२४. बही, नं० १४, पत्र ६। २४. बही, नं० ७४, पृ० १६३। २६. बही। २७. बही, नं० ७४, पद्म ११। २८. बही, नं० ७४, पद्म १२।

शास लेख के निकट पनरंग बाटी के बिलागी भाग में एक मौब चकलिंग) में हरिवर्मेन की सेना ने परास्त किया। " दूसरे वर्ष कब्बूज सम्राट् ने पहली सेना से सहस्रकृती सेना वीरपुर के मैदान में चम्पा के विरुद्ध भेजी । हरिवर्मन् ने कयो के मैदान में उसे पूर्ण रूप में हराया । माइ-सोन लेख के अनुसार कि कम्बूज सम्राट ने धपनी सम्राप्ती के कनिष्ठ भ्राता हरिदेव को विजय का सम्राट् घोषित कर कम्बुज तथा विजय-सेनाओं को उसकी रक्षा का आदेश दिया, पर जयवर्मन ने महीश के मैदान में इन दोनों पक्षों की सेनाओं को हराया तथा विजय के राजा को उसके चम भीर कम्बुज सेनापतियों सहित नष्ट कर चम्पा पर पूर्ण रूप से भ्रधिकार कर लिया। स विजयी सम्राट् हरिवर्मन् ने अपना श्रभिषेक किया । कम्बूज सम्राट् ने रदे, मद तथा अन्य जंगली जातियों के व्यक्तियों को चन्पा के विरुद्ध प्रोत्साहित किया। ये सब किरात राजा के ब्रधीन थे। जयहरिवर्मन् ने किरातों की सेना को स्लाव में हराया । किरात राजा ने अपने साले वंशराज को मध्यम ग्राम में राजा घोषित किया भौर इसको भनम के सम्राट् ने कई सेनापति तथा एक लाख यवन सैनिकों की सहायना द्वारा मान्यता दी। जयवर्मन विजय की सम्पूर्ण सेना लेकर वंशराज के विरुद्ध बढ़ा और उसको हराया । यवन सेना को बड़ी क्षति पहुँची । इन यवनों से अनिमयों का संकेत है, जैसा कि पो-नगर<sup>19</sup> और हमा-मि<sup>48</sup> के लेखों से विदित है। अन्त मे अमरावती और पंड्रंग के गृहयुद्धों को उसने अच्छी तरह दबाया । इन गृहयुद्धो का विवरण बटाऊ-टबल के लेख मे नही है । शक स० १०=२ (११६० ई०) तक चम्पा में शान्ति का बाताबरण पूर्णतया नही स्थापित हो सका । पो-नगर के शक सं० १०६२ के लेख के अनुसार उस वर्ष तक सम्राट् ने अपने सब शतुत्रों पर विजय पायी, जिनमें कम्बुज, अनम, विजय, अमरावती, उत्तर दक्षिण के देश, पंडुरंग तथा रदे, मद भीर मन्य जंगली जातियाँ सम्मिलित थीं। ३४ समस्त भूमि से समुद्र तक की सीमा तक उसने प्रधिकार कर लिया (आसिन्ध अतलपतिस्वं रसस्य साम्रे) नं० ७६।

२६. लेख नं० ७२, ७४।

३०. लेख नं० ७२, ए० १७६।

३१. बही, जबुसदार, 'बम्पा', यू० १७६।

३२. सेख मं० ७२, प्० १७१-१८० ।

३३. मं॰ ७७, पू॰ १६४, देखिए मासपैरो, जम्मा, पू॰ १४८ । सिडी, ए॰ हि॰, पू॰ २७८ ।

३४. सं० ७६, यू० १६४ ।

हरिवर्मन् का चीन के साथ भी मैतीपूर्ण सम्बन्ध रहा भीर ११५५ ई० में एक राजदूत चीन स्था। युद्ध के पश्चात् भनम के साथ भी उसका भिततापूर्ण व्यव-हार रहा। ११५२ और ११६६ के बीच चम्पा से कई दूत अनम भेजे गये। १५ जयहरिवर्मन् ने कई मन्दिरों का निर्माण किया तथा मूर्तियों की स्थापना की। माइ-सोन के एक लेख र के अनुसार उसने अपने माता-पिता की स्मृति में दो मन्दिर बनवाये और महीश पर्वत पर एक लिंग की स्थापना की। श्री ईशानभद्धेश्वर मन्दिर का जीणोंखार किया तथा एक और शिवमन्दिर की स्थापना की। १९ हरिवर्मेश्वर देवता की स्थापना शक सं० १०७६ में की गयी तथा पो-नगर की देवी के प्रति भी उसने बहुत-सा दान दिया। १९ जयहरिवर्मन् की मृत्यु ११६२ में हुई। १०

# जयइन्द्रवर्मन् से सूर्यवर्मदेव तक तथा कम्बुज-चम्पा संघर्ष

जयहरिवर्मन् प्रथम के बाद उसका पुत्र जयहरिवर्मन् द्वितीय गद्दी पर बैठा, किन्तु वह अधिक समय तक राज्य न कर सका । उसका नाम उसके पुत्र के दो लेकों में मिलता है। " मनधिकृत रूप से ग्रामपुर विजय-निवासी श्री जयदृष्टवर्मन् चतुर्षं गद्दी पर बैठ गया । माइ-सोन के लेख में " शक सं० १० ५५ (११६३) ई० मे पु-विय्-प्रनाक् श्री जयदृष्टवर्मा द्वारा श्री ईशानभद्रेश्वर के प्रति दिये गये दान का उल्लेख है। इसके मतिरिक्त पो-नगर के शक संवत् १० ६६ (११६७) ई०) माइ-सोन के शक सं० १० ६२ (११७० ई०") के तथा ग्रन-युग्रन के दो लेख " भी इमी सम्राट् के हैं। पो-नगर के लेख में भगवती कीठारेश्वरी के प्रति सम्राट् तथा

```
३४. मासपेरो, 'कम्या', १६०। सिडो, ए० हि०, पू० २७६।
```

३६. मनुमहार, 'बम्पा', लेख नं० ७२, पू० १७८।

३७. बही, नं० ७३, पू० १८०-१।

रेम. बही, संव ७४, पूर १८३।

३१. बही, मं० ७६, पू० ११४।

४०. नजुमदार, 'बम्या', पू० १०१। सिंडो के मतानुसार यह घटना १९६६-७ ई० की है। (ए० हि०, पू० २७६)।

४१. मनुसवार, 'बम्पा', लेख नं० १४-१४, पु० २१०, २११।

४२. बही, मं० ७६, पृ० १६५।

४३. बही, मंग्र ६०, पृत्र ११६ ।

४४. मजुमदार, 'बच्या', लेख मं० ६१, पृ० १६६।

४४. बही लेखा नं० दर, दर, पू० २००, २०१।

उसकी रानियों परमेक्यरी और राज्य-सक्सी द्वारा विये नये दान का उल्लेख है। माइ-सोन के दूसरे लेख के अनुसार सम्राट् व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मुख्यतया नारदीय तथा भागवीय में पारंगत था । उसने बद्धलोकेम्बर, जयबन्द्रलोकेम्बर भीर भगवती भी अग्रइन्द्रेश्वरी तथा भगवती भ श्री इन्द्रगीरीश्वरी की मृतियाँ स्थापित की । उसने श्री ईशानभद्रेश्वर (शिव) के लिए भी पूज्य हेतु समय-समय पर दान दिये जिनका उल्लेख मिलता है। जयइन्द्रवर्गन के राज्यकाल में चम्पा का कम्बुज के साथ संघर्ष भारम्म हो गया। उस समय वहाँ धरणीन्द्रवर्मन द्वितीय राज्य कर रहा था। १९६७ ई० में उसने मेंट लेकर एक राजदूत चीन भेजा जिसका उद्देश्य उसे चीन द्वारा चम्या का कासक घोषित कराना था। १९७० में अनम सम्बाह के पास भेंट भेजकर जयधन्द्रवर्मन उस घोर से निश्चिन्त हो गया । " १९७७ में एक चीनी नाविक के, जिसका जहाज दूब गया था, बादेशानुसार उसने अपने सैनिकों को एक नवीन प्रकार से शत की ओर बाण फेंकने की शिक्षा दिलवायी। बम्पा भीर कम्बुज के बीच ३२ वर्ष का लम्बा युद्ध इस शासक के समय में भी बराबर चलता रहा । इसका कोई स्थायी रूप से परिणाम नहीं हुआ । चम्पा का एक जहाजी बेडा नदी के महाने से कम्बज की राजधानी की झीर बढ़ा और उसे लटकर वापस था गया । इस सम्बन्ध में धन-वधन के लेख में सब्राट के तीन महाजनों द्वारा सम्राट् इन्द्रवर्मन् के प्रति स्वामिभक्ति तथा उनकी भार से भाजन्म यद में भाग लेने की शपथ ली गयी है। १८ शक सं० १९२४ (१२०३ ई०) के माइ-सोन के लेख के अनुसार श शक सं० १११२ (११६० ई०) में जयहन्त्रवर्मन ने कम्बुज पर बढ़ाई की थी। कम्बुज के सम्राट् जयवर्मन् सप्तम ने श्री सूर्यवर्मदेव को विजय जीतने के लिए भेजा और वह जयइन्द्रवर्मन् को पकड़कर कम्बूज ले गया तथा सम्राट् के साले सूर्यजयवर्मदेव को विजय का राजा घोषित किया गया । सूर्यवर्मदेव पण्डुरंग के राजपुर में राज्य करने लगा । पर दो वर्ष के मन्दर एक स्थानीय शासक कुमार रस्पति ने श्री सूर्यवमंदेव के विरुद्ध युद्ध करके उसे कम्बूज शौटने पर बाध्य किया, और रसूपति श्री जयइन्द्रवर्मदेव के नाम से विजय का नृप घोषित हो गया ।

कम्बुज सम्राट् ने शक सं० १११४-(११६२ ई०) में पुनः विजय को जीतने के लिए एक सेना भेजी और अम्या के पहले बन्दी सम्राट जयइन्द्रवर्मन को भी उसके

४६. सिडो, ए० हि०, पू० २७६। ४७. सासपेरो, 'बम्मा', पू० १६३। ४८. मसुमदार 'बम्मा', लेख मं० ८२। ४६. बही, मं० ८४, पू० २०२।

माथ भेजा । राजपर में सर्वबर्मदेव कमार श्री विद्यानन्दन ने, जिसके सेनापतित्व में पहले जयवर्मन ने सेना भेजी थी, प्रव इसका भी बाधिपत्य बहुण किया और विजय पहुँचकर जयइन्द्रवर्मन ने रमूपति को हराकर मार डाला। १९६२ ई॰ से वह स्वतन्त्र रूप से चम्पा पर राज्य करने लगा । कम्बूज के सम्राट ने सूर्यवर्मदेव के विरुद्ध दो बार सेनाएँ भेजी, पर सूर्यंवर्मदेव ने दोनों बार उन्हें हरा दिया । उसके बाद वह अमरावती की ओर गमा और देश को पून: बसाने का प्रयास करने लगा । तथा भी ईमानभद्रेश्वर मन्दिर को बहत-सा दान दिया, पर १२०३ ई० में कम्बुज की बोर से भेजे हुए युवराज धनपतिग्राम ने सूर्यवसंदेव को हरा दिया तथा चम्पा कं अन्य स्थानीय विद्रोहों को उसने दबाया। १२०७ ई० में वह कम्बूज सम्राट् की मोर से चम्पा का शासक घोषित हुमा । कम्बज का ग्रधिकार चम्पा पर प्रधिक : काल तक न रहा । मनिमयों के झाकमण बराबर हो रहे थे, भन्त में कम्बुज को चम्या खाली कर देना पड़ा और जयहरिवर्मन् द्वितीय पुत का जयपरमेश्वरवर्मदेव १४२२ में चम्पा का सम्राट् हुन्ना तथा १२२६ ई० में उसका समिष्क हुन्ना । ३२ वर्षों के कम्बुज-चम्पा के बीच का संघर्ष, जिससे देश को बड़ी क्षति पहुँची थी, भव नमाप्त हुआ भीर चम्पा के नये शासक ने देश में पून: शान्ति तथा पूर्नीनमीण का कार्य झारम्भ किया। "

### जयपरमेश्वरवमन् द्वितीय

जयपरमेश्वरवर्मन् के लेखों में पो-नगर के ११४८ (१२२६ ई०) के लेखं में तुर्र विजय के श्री जयपरमेश्वरवर्मदेव का उल्लंख है और ३२ वर्षों के चम्पा कम्युज संघर्ष का विवरण है। चो-दिन्ह (फनरांग) के जयपरमेश्वरवर्मन् के शक मं० ११४८ (१२२६ ई०) के लेखं भें में भी उपर्युक्त घटनाओं का वर्णन है। इसी सम्राट् के पो-नगर के ११४१ के लेख में जयपरमेश्वरवर्मदेव द्वारा पो-नगर की देवी के प्रति अपित स्थेर, चम, चीनी और स्थामी दास-दासियों का उल्लेख है।

५०. वही, नं० ६६, पु० २०६ । मासपेरो ने कम्बुज-जम्पा के बीच संघर्ष का चित्रण अपने ग्रम्थ में विस्तृत रूप से किया है (चम्पा, पु० १६३, ७) । इस विषय में पुनः विस्तृत रूप से विचार कम्बुज के इतिहास में किया जायगा ।

५१. सबुमदार, 'बम्पा', लेख वं० ८५, वृ० २०४।

प्रर. बही, नंग द६, ए० २०७।

१३. वही, नं० दद, पू० २०७।

प्रत्य लंखों में को-दिन्ह से प्राप्त सक सं० ११४१ (१२३३ ६०) के लेख में " सम्राट् परमेक्वरवर्मन् का, उसके सेनापित रामदेव को स्वयं उत्पन्न देवता की मूर्ति स्था-पन का घादेश है। ७ इसेर, १९ स्थामी, १ पुकाम (पनान) दास तथा कई हाथी भी दान दिये गये। इसके मन्य लेखों में माइ-सोन का ११४६ (१२३४) ई० का लेख, लोमंगोयु का बिना तिथि का लेख तथा फनरंग मौर कि युध्य के बिना तिथि के लेख हैं। " अन्तिम लेख में बौद्ध देवता श्रीलिंग लोकेश्वर, श्री जिनपरमेश्वर, श्री जिनवृद्धेश्वरी, श्री जिनलोकेश्वर, श्री सौगतदेवेश्वर तथा श्री गिनदेवदेवी का उल्लेख है। युवराज नन्दभद्र के साथ दिये गये दान का उल्लेख फनरंगके भितिथिन लेख में है। जयपरमेश्वरवर्मन् की भन्तिम तिथि १९४६ भीर माइ-सोन का इसी तिथि का लेख है। " उसके बाद जयइन्द्रवर्मन् कुमार हरिदेव का माइ-सोन का लेख है जिसकी तिथि शक सं० १९६५ (१२४३) ई० है। भतः इन दोनों तिथियों के बीच में ही वह चम्पा के सिहासन पर बैठा होगा।

(देखिए, पृष्ठ १०४)

४४. बही, मंग सह, युग २०७। ४४. बही, फमकः मंग हत, हन, हन, हन, युग २०८ से । ४६. बही, मंग ह४, युग २९० के ।

### जयइन्द्रवर्मन् पंचम

माइ-सोन के लेखों में जयइन्द्रवर्मन् की वंशावनी दी हुई है। "यह श्री परमेन्स्वर्र्यन् का कनिष्ठ भाता तथा श्री जयहरिवर्मदेव (द्वितीय) का पुत भीर श्री जयहरिवर्मदेव (प्रयम) का पौत था (आसोश्वष्शीहरिवर्मदेव पौतोऽधिकश्भी अयहरिवर्मदेव (प्रयम) का पौत था (आसोश्वषशीहरिवर्मदेव पौतोऽधिकश्भी अयहन्द्रवर्मा। रराज च भीहरिवर्मदेवात्मजोऽनुकश्भी परमेश्वरस्य १६५ पद २) इसके समय में अनम के साथ संघर्ष हुमा, पर स्थायी रूप से इसका कोई परिणाम न निकला। चम्पा अपनी उत्तरी सीमा पर के तीन खोये हुए प्रान्तों को न पा सका भीर न चम जहाजी डाकू की कारवाई ही रोकी जा सकी। हाँ, अनम का सम्राट् जीत में बहुत-से बन्दी, एक रानी तथा कुछ व्यक्तियों को पकड़कर ले नया। "

५७. वंशायली--जयहरिवमंन् प्रथम कुमार शिवानन्त (११४४-११६७) जयहरिवर्णन् द्वितीय बहाऊ के जयहन्द्रवर्मन् चतुर्य द्वारा सिहासन से उतार दिया गया । जयपरमेश्वरवर्मम् द्वितीय जयइन्द्रवर्मन् (बळ) कुमार हरिबेब शकङा विजय इन्द्रवर्मन् बच्च द्वारा बध (मं० ६४, ६५) इन्द्रवर्मन् वष्ठ गौरेन्द्रलक्ष्मी (जयसिहबर्मन्) (१२६४-१२८७) (२० १०६, १०८, १०६) भास्करी देवी (१) अनमकुमारी (२) जयसिंहवर्मन् तृतीय जबाँसहबर्मन् (बतुर्घ) हुवेन-बान (परमेश्वरी देवी) कुनार हरिजित तपस्वी महेन्त्रवर्मन् (र्न० १९०) नं० १९० (देवादिवेव पुत्री) (नं० ११९-१९४) (यबहीय कुमारी ११०) प्रदः मासपेरो, 'सम्या', पु० १७२।

१२५७ ई० में सम्राट् के मांजे श्री जयसिंहवर्गन् ने अपने मामा का बद्य कर हाला भीर १२६६ ई० में इन्त्रवर्गन् के नाम से अपने को सम्राट् बोधित किया। इसके समय के कई लेख मिले हैं, '' जिनमें सम्राट् तथा सम्प्रात्ती सूर्यलक्षी द्वारा स्थापित पूर्तियों का उल्लेख हैं। इसने चीन तथा धनम के साथ भी मेंट और राजदूत भेज-कर मिल्रता स्थापित रखी, जो कमशः १२६६ में धनम और १२६७, १२६६ और १२७० में चीन गये। '° १२८३ ई० में कुबलई नामक मंगोल सम्राट् द्वारा भेजे गये सोयट् ने चम्पा पर आक्रमण किया और चम राजकुमार हरिजित ने उसका मुकाबला किया। पर दो वर्ष के युद्ध के बाद भी चम्पा पर न तो उसका अधिकार हो सका और न चम्पा ने घात्मसमपंण ही किया। मंगोलों को स्थलमार्ग से धाने के लिए धनम से भी संघर्ष करना पड़ा, पर इसमें वे हार गये। चम्पा के राजा इन्द्रवर्मन् ने कुबलई के पास १२८५ में मेंट भेजकर अपने देश के लिए शान्ति मोल ली। ' १२८७ के लगभग इन्द्रवर्मन् मर गया। मारकोपोलो के १२८५ ई० में चम्पा पहुँचने के समय वह बहुत वृद्ध था। उसके योड़े समय बाद उसका पुत्र कुमार हरिजित जयसिंहवर्मन् (तृतीय) के नाम से सिंहासन पर बैठा। ' अनमी श्रोत में उसे के-मन कहा गया है। 'र

### जयसिंहवर्मन् (तृतीय) तथा अनम का चम्पा पर अधिकार

१४वीं शताब्दी से अनम का चम्पा के ऊपर शनैः शनैः शिक्षकार होने लगा। कुमार हरिजित, जिसने बड़ी बीरता से मंगोलों का मुकाबला किया था, अपने देश के लिए द्रोही सिद्ध हुआ। लेखों से यह प्रतीत होता है कि वह विभिन्न देशों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर अपने राजनीतिक स्तर को ऊँचा उठाना चाहता था। शक सं० १२२८ (१३०६ ई०) के पो-सह-पंरक्ष की घाटी से प्राप्त लेख<sup>१४</sup> के अनुसार उसकी एक रानी तपस्वी यबद्वीप के नृप की पुत्री थी। उसे अनम सम्राट् जान-अन-तोन की पुत्री हुवेन-जान के साथ विवाह के बदले में उत्तरी चम्पा के दो

४६. ममुमदार, 'बम्पा', लेख नं १०६, १०७, १०८, १०६, प्० २१७-१६।

६०. भासपेरो, 'सम्पा', पु० १७४।

६१. वही, पूर्व १७४ । मजुमबार, 'सम्पा', पूर्व १२१ ।

६२. सिबो, ए० हि०, पु० ३६१।

६३. मासपेरो, पु० १८८ ।

<sup>.</sup> ६४. मनुमवार, 'सम्पा', सेख नं० १९०, पू० २९१।

प्रान्त बुधा-बिएन तथा क्वंग का उत्तरी भाग धनम को देना पड़ा । भामोनिये के मतानुसार प्रानम-कूमारी परमेश्वरी के नाम से चम्पा में विख्यात हुई । विदाह कं बोडे ही दिन बाद जयसिंहवर्मन की मृत्यु हो गयी, और उत्तरी चम्पा के ये बहु-मृत्य प्रान्त सदैव के लिए चम्पा के हाथ से निकल गये। जयसिंहवर्मन द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख पो-क्लोंग तथा तालि मन्दिर के लेखों में मिलता है। "

जयसिहवर्मन के बाद उसका पूत्र, जिसकी माँ का नाम भास्करदेवी था, ३३ वर्ष की भ्राय में १३०७ ई० में सिहासन पर बैठा। मासपेरो ने इसका नाम जयसिंह-वमंन् (चतुर्थ) दिया है, पर भनमी स्रोतों ने इसे चि कहा है। शशक सं० १२२० (१३०६ ई०) के जयसिहवर्मन् तृतीय के लेख में इसका उल्लेख मिलता है । इसका जन्म शक सं० ११६६ (१२७४ ई०) में हुग्रा था। शक सं० १२२० (१२६८ ई०) म इसे तबल-मुरा-मधिक वर्मन् की उपाधि मिली भीर १२२२ (१३०० ई०) म यह सम्राट् की ओर से बौक नदी और मुमना विजय के बीच प्रान्त का शासक नियक्त हमा । शक सं० १२२३ (१३०१ ई० में उसके पिता ने उसे पुल्यक-उद्ध्वत मिहवर्मन की उपाधि प्रदान की और सक सं० १२२७ (१३०५ ई०) में उसका नाम महेन्द्रवर्मन् रखा। " १३०७ ई० में यह चम्पा के सिहासन पर बैठा। इसने भनम के साथ मिनता का व्यवहार रखा, पर अपने पिता द्वारा दिये गये प्रान्तों का इसे दुःख था। १३१२ ई० में अनम का चम्पा पर आक्रमण हुआ जिसका कारण स्थानीय जम विद्रोह था भौर जयसिंहवर्मन् अपने कुट्म्ब सहित बन्दी कर लिया गया । फिर १३१३ ई० में इसकी टोकिंग मे मृत्यु हो गयी ।<sup>११</sup> सम्पूर्ण देश झनम के अधिकार में चला गया। चे-नेग ने, जिसे अनम की भोर से चम्पा का द्वितीय श्रेणी का शासक नियुक्त किया गया था, १३१४ में धनम के शासक ज्ञान-मान-तोन के अपने पुत्र मिन-तोन के प्रति सिंहासन-त्याग से लाभ उठाना चाहा ।" उसने

६४. सिडो, ए० हि०, पू० ३६२। ६६. मनुमदार, 'बम्पा', पू० १२३।

६७. मजुमदार, 'सम्पा', लेख नं० १९९-९९४, पृ० २२०।

६८. मासपेरो, सम्पा, पु० १६३।

६६. सिडो, ए० हि०, पू० ३८०।

७०. मजुमदार, चम्पा, लेख नं० १९०, पू० २९६।

७१. मासपेरो, बम्पा, पृ० ११४ । सिडो, ए० हि०, पृ० ३८९ ।

७२. सिडो, ए० हि०, पू० ३८१। १३१३ ई० में स्याम की ओर से चन्या पर आक्रमण हुआ, पर अनमी सम्राट् ने इसे रोककर देश की रक्षा की । मासपैरो, सम्पा, प्र १६६-६७।

विद्रोह किया, पर १३१८ ई० में वह हारकर चम्पा भाव गया भौर इस प्र रुहवर्मन् परम बह्मलोक द्वारा सन् १९४५ ई० में स्थापित राजवंश का हुमा।

१३१८ ई० में अनमं की भोर से चै-अ-नन सैनिक शासक नियुक्त हुं। उसने अनम से स्वतन्त्र होने का सफल प्रयास किया और चीन तथा मंगोल साथ मित्रता स्थापित रखी। १३२६ में उसने अनम के ऊपर विजय प्राप्त चम्पा को स्वतंत्रता प्रदान की। उसने १३४२ ई० तक राज्य किया। उसके उसका जामाता ब-होआ-बी-दे गद्दी पर बैठा। उसका अनम से चम्पा के उपान्तों को बापस लेने का प्रयास विफल रहा। उसके राज्यकाल के भा वर्ष के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों का विचार है कि श बतूता के 'तवालिस' से चम्पा का संकेत है। अप

#### अन्तिम शासक

चम्पा और अनम का संघर्ष बराबर चलता रहा और चम्पा ने अनम के ष मामलों में भी हस्तक्षेप किया। १३७१ में चम्पा के बेड़े ने अनम की राजध पहुँचकर उसे लूटा। चम्पा के सम्राट् चे-बोंग-नग ने अनम में आतंक फैला दिय और १३=६ में पुनः अनमी सेना को हराया। मासपेरो के मतानुसार चम्प इतिहास का यह अति उत्कर्ष का काल था। " पर चे-बोंग-नग की मृत्यु के बा

७३. मासपेरो, पृ० १६२ । सिडो, पृ० ३८१ ।

७४. सिंडो, ए० हि०, पु० ३८२।

७५. मिंग वंश के इतिहास में न्गोन्त-न्गो-छो ने जिसे बन्या की किंबदिन के अनुसार बिनासूर कहा गया है, अनम के विरुद्ध १३६१-१३६० ई० के बीर कई बार संघर्ष किया। इसका शासनकाल कदाजित १३६० ई० से आरम्भ है। इसने १३६१ ई० में द-लि का बन्दरगाह सूटा, १३६८ में क्वंग-नम में बनो हराया, १३७१ में टॉकिन पर आक्रमण किया और हनोई को घेरा। १३७१ बिन-डिन से अनमियों को हराया। अनमी सचाद ब्रान-बुए-सोन की मृत्यु के टॉकिन पर पुन: आक्रमण हुआ और हनोई सूटा गया। १३८० में न्छे अन और हुआ को लूटा गया। स्थल मार्ग से १३८४ में टॉकिन पर आक्रमण हुआ और १३ में बर्मों को एक नयी सफलता मिली और कम हुंग बेन तक पहुँचे। एक कम से पति के विश्वासवात से अनम की स्वतन्त्रता बच गयी। मासपेरो, कम्पा, २०१-११। सिडो, ए० हि०, ए० ३६४-६।

भी नामक सेनापित ने अन्या पर अधिकार कर अपना वंश चलाया । इसकी समानता श्री अयिसिह वर्मदेव पंत्रम श्री हरिजाति वीरसिह चन्यापुर से की जाती है जिसने मृषु वंश चलाया। उसने १३६०-१४०१ ई० तक राज्य किया और उसके बाद श्री मृषु विष्णुजाति वीर अद्रवर्मदेव-इन्द्रवर्मन् ने ३२ वर्ष राज्य किया । १९ १४०२ के अनमी आक्रमण में इसके सेनापित को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और अन्त में चन्या को सम्पूर्ण क्वंग नम तथा क्वोंग निय देकर संधि करनी पड़ी । चम्पा का आधा देश अनम के अधिकार में चला गया । पर चीनियों के साथ अनमियों के संघ के फलस्वरूप अनियों की पराजय हुई और ये दोनों प्रान्त पुनः चम्पा को वापस मिल गये । १४२९ में उसने कमेरों (कम्बुज देश) पर विजय प्राप्त की और विष्मु-हुआ में विष्णु की अर्ति स्थापित की । १९२० में इसकी मृत्यु हुई और इसका पढ़ोसी देशों के सम्बन्ध मैतीपूर्ण रहे । १४४० में इसकी मृत्यु हुई और इसका भतीजा महाविजय गद्दी पर बैठा । चीन के सम्राट् की ओर से भी उसे मान्यता प्राप्त हो गयी, पर अनम के साथ उसका १४४४ तथा १४४४ में संघर्ष हुआ ।

१४४६ में प्रनिमयों ने चय्मा पर आक्रमण कर उसकी राजधानी विजय को घेर लिया और महा कुई ले नामक उसके चाचा ने घोखे से महाविजय को अनिमयों के हाब बन्दी करवा दिया। पर वह स्वयं भी देशदोही होते हुए अधिक समय तक राज्य न कर सका। उसका छोटा भाई क्वी दो उसे गद्दी से उतारकर १४४६ ई० में स्वयं राजा बन बैठा। १४५७ ई० में उसका वध कर दिया गया और वन ल-व न्युयेत (चीनी पत्र लू ये जो विजय का जामाता था) को चीन के सम्राट् ने मान्यना प्रदान की, पर अनम के साथ पुनः संघर्ष हुआ। अपने छोटे घाई वन-ल-त्र-अन के पक्ष में उसने १४६० में अपना सिंहासन छोड़ दिया। उपने छोटे माई वनम के विरुद्ध अमि-वतापूर्ण नीति अपनायी जिसके फलस्वरूप चम्पा द्वारा अनम के साथ संघर्ष ने जोर

७६. सिडो, ए० हि॰, पृ॰ ३६६ । मिंग बंश के इतिहास में इसे चेंग प ति लें (चम्पाधिराज) और अनम बृशान्तों में वे दिय लें कहा गया है।

७७. बु॰ इ० का॰, ४, पृ॰ ६८७। सिंडो, ए० हि॰, पृ॰ ३२७।
७८. मासपेरो ने कम्पा के अन्तिम शासकों का इस प्रकार उल्लेख किया है—
बि खें (बीनी पि-कै विजय) जो इन्प्रवर्मन् का प्रतीका था (१४४९-१४४६), क्यि-कै (बीनी कूए-सै) जो इन्प्रवर्मन् का पुत्र था (१४४६-१४४८), क्यि-को (बीनी कूए-येवू) छोटा माई (१४४६-१४५८), बन-स-स-स्नू-येत (बीनी पन-सू-ये) जो विजय का यामाता था (१४४८-१४६०), बन-स-त्र-तो-अन (बीनी पन-सो-कू-सिसअन) माई (१४६०-१४७१)। मासपेरो, 'बस्पा', पृ॰ २३०-२३६।

पकड़ा ! १४७१ में अनम की सेना चम्या में चुत नयी । अनिमीं ने सम्पूर्ण अमरावती पर, जो चमों ने १४०७ में पुन: प्राप्त कर ली थी, तथा विजय पर पूर्ण-तया अधिकार कर लिया । केवल कौठार और पंढुरंव में एक चम सेनापित कौनित ने अपने को सम्राट् भोषित किया तथा अनिमयों के साथ सिक्ष की और चीनी सम्राट् की ओर से भी मान्यता प्राप्त कर ली । इस वंश्व के तीन राजाओं ने १४४३ ई० तक राज्य किया, जब कि यहाँ से चा-कु-पुन्तों ने अन्तिम दूत चीनी सम्राट् के पास भेजा था । इसने अनिमयों से स्वतंत्र होने का प्रयास किया, पर चम्पा को अपनी सीमित स्वतन्त्रता से भी हाथ धोना पड़ा । अनिमयों ने सम्पूर्ण चम्पा पर अधिकार कर लिया । उनकी सीगा फनरेज नदी तक पहुँच गयी । चम्पा की राजधानी वल-चन्नर चली गयी । १७वीं-१०वीं जताब्दी में खन-हुआ और फनरंग निकल जाने पर १०२२ में अन्तिम राजा पो-छोंग कुछ व्यक्तियों सहित कम्बुज चला गया और इस प्रकार चम्पा का भारतीय इतिहास समाप्त हुआ ।

#### शासन-व्यवस्था

विशाल चम्पा राज्य के शासन-प्रबन्ध पर मुख्यतः स्थानीय लेख ही प्रकाश डालते हैं। चीनी स्रोनों से भी सम्राट्की चर्चा, दंड-व्यवस्था इत्यादि की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि लेखन-सामग्री पूर्ण रूप से इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी इसके भाषार पर हम शासन-व्यवस्था के बुछ धंगों का उल्लेख कर संकेंगे। जैसे, सम्राट्, उसका चुनाव, गुण तथा प्रधिकार, प्रभिषेक, प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन-प्रबन्ध, न्याय तथा सेना-व्यवस्था, दंड, भीर भन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क । भारतीय होने के नाते यहाँ के मन्नाट् भारतीय शामन-पद्धति को बदल न सके और वे धर्मशास्त्र के पूर्णतया जाता थे । उनकी विचारधारा पूर्णतया भारतीय थी जिसके ब्रन्तर्गत सम्राट् देवता स्वरूप था भीर प्रजा की रक्षा करना उसका परम कर्त्तव्य था। धार्मिक होना सम्राट् के लिए प्रावश्यक था और उमे वर्णाश्रम व्यवस्था की परम्परा को भी स्थापित रखना था। 'महती देवना ह्येया नररूपेण तिष्ठति' के रूप में उसे अपनी प्रजा की मान्यता और भक्ति प्राप्त थी तथा ब्राह्मण भी उसके चरण स्पर्श करते थे। ब्राह्मण पुरोहिताग्रसनकात्म नरपतिकृत् जुष्ट चरणारिकतः। इसका उल्लेख केवल एक ही लेख में है। इसलिए यह कहना कठिन है कि यह प्रया सर्वथा मान्य थी जब कि भारत में राज पुरोहित को ऊँचा स्थान प्रदान किया जाता था। भारतीय परम्परा ने चम्पा की शासन-व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप डाली थी और इस सम्बन्ध में हमें उसके प्रत्येक अंग का अंकन करना होगा।

सम्राट् तथां उसका स्थान

भारत की भाँति चम्पा में भी राजकीय शासन-व्यवस्था बराबर रही । गणतंत्र के लक्षण केवल बो-चन के लेख में सभा के उल्लेख 'आज्ञापितं सवित राजवरेण' तथा जनता द्वारा समय-समय पर सम्राट् के चुनाव से प्रतीत होते हैं । जैसे, १७४७ ई० में जय क्ष्रवर्मन् की मृत्यु के पक्ष्यात् उसके पुत हरिवर्मन् को चुना गया । (नं०

१. मजुमबार, 'बम्या', लेख नं० ३०, यद २।

२. वही, नं० १, यृ० १।८ ।

३. बही, पूर १६३, यह घटना शक संर १०६६ में हुई ।

७५) माइ-सोन के एक लेख में प्रकाशधर्म की सिद्वासन देने का उल्लेख है। र पर बैठने के बाद उसने थी विकान्सवर्मा नाम धारण किया । श्रीविकान्स क त्युवास्तविश्वयामिथेकनाचा । सम्राट् द्वारा भपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन उल्लेख माइ-सोन के शक सं० १००३ के लेख में मिलता है। हरिवर्मा ने श ज्येष्ठ पुत्र पुल्यक के राजद्वार में जम्या पर राज्य करने के लिए सब लक्षण पार भ्रतः साध् पूरवों द्वारा उस ह वर्षं के बालक का अभिवेक हुआ। पर जयइन्द्रव देव अभी बालक ही था। और जैसा कि माइ-सोन के जयबन्द्रवर्मन द्वितीय शक सं० १०१० के लेख से प्रतीत होता है' उसे शासन सम्बन्धी झच्छाई भीर बुर का ज्ञान था । प्रतः समस्त सेनापतियों, बाह्मणों, ज्योतिषियों, बिह्नानों तथा उत्स मध्यक्षों और श्री हरिवर्मदेव की रानियों ने पुल्यक श्री यवराज महासेनाप कुमार पोब को जो इन्द्रवर्मन का चचा था, सम्राट चुना । उसमें राजवकवरि के लक्षण पाये जाते थे. तथा अच्छे बरे कार्य का ज्ञान था । वह कर्त्तव्य-परायण मत्यता, उदारता तथा साधता से परिपूर्ण था भीर उसमें भेदमाव का अभाव थ श्री जयइन्द्रवर्मदेव स्वयं उपर्यक्त व्यक्तियों सहित उपहार लेकर ग्रमने चचा के प गया और उससे सम्राट होने की प्रार्थना की । इस परम बोधिसत्व के नाम से उर पाँच वर्ष राज्य किया और उसके बाद पूनः श्री जयदृन्द्रवर्मदेव चम्पा का सम्राट् हुम्र

सम्राट् होने के लिए राजकीय वंशज पिता भयवा माता की भीर के भ्रतिरि कुछ गुणों तथा व्यक्तित्व का होना भावश्यक था। चंकवर्ती के लिए ३२ गु भीर चिह्नों का होना भनिवार्य था। एक लेख में सम्राट् के लिए ३३ चिह्नों होना भावश्यक लिखा है। सुन्दरता में उसकी कामदेव भथवा विष्णु से तुल की गयी है। सत्कान्तों कामतुल्यो धराधरतमुणकान्ति कोमल शरीर। अप भूरता और वीरता का प्रमाण सम्राट् भपने युवा-काल में ही दे दिया करते थे, शामनकाल में भी वे युद्ध की भीर से विमुख न होते थे। रिरणों माधवों थो। प्र

४. बही, मं० १२, यू० १६ (१४)

प्र. मजुमदार, 'बम्पा', नं० ६२, पृ० १६२।

६. वही, नं० ६४, यु० १६८।

७. बही, नं० ६४, पृ० २१०।

द. **बही,** मंठ १४, पूठ २१० ।

E. बही, नं० ६२, पृ० १६२, पश ३ ।

१०. बही, नं० २४, पू० १३ ।

११. बही, भंक ६२, वृक १६२ ।

के हित के लिए वं अपनी कूरता और विद्वता का परिचय देते थे। अक्रति हित-मझीप्सन् सन्तनोत्यात्मतेखो । भ शक सं० १०६२ के जयइन्द्रवर्मन् के लेख<sup>११</sup> में सम्राट् के विषय में लिखा है कि संसार की भलाई के लिए उसने शासन किया। सम्राट् के पाम एक बड़ी सेना (प्युवल) थीं तथा वह सब प्रकार के सस्त्रों का प्रयोग कर सकता था । वह सास्त्रों में भी पारंगत वा भीर व्याकरण, ज्योतिष तथा महायान दर्भन का उसे विमेष ज्ञान था। धर्म शास्त्रों में विशेषतया नारदीय भीर भार्ग-बीय में उसे विशेष रुचि थी। इनके ग्रतिरिक्त शासन-व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे साम, दाम, भेद भौर दंड (भ्रयवा उपप्रदान) का भी प्रयोग करना पहता था। " वह काम, कोघ, लोभ, मोह, मद तथा मात्समें से ऊपर वा (नं० ६५) ग्रीर राजनीतिक के 'वङ्गुच्यामिप्राय' वाडगुच्य समृहेशः कौटिल्य ७.९। को पूर्णतया समझता था। । मनु द्वारा निर्धारित १८ मार्गो (सनु आर्मा) का भी वह प्रमुसरण करता था। (१ इनके साथ-साथ सम्राट् में धार्मिक रुचि का होना प्राव-अयक था। चम्पा के लेखों में प्रायः वहाँ के सम्राट् द्वारा देवता की मूर्ति-स्थापना, ग्रयवा मन्दिरों के लिए दिये गये दानों का ही उल्लेख है। योग, ध्यान और समाधि तथा यज्ञ द्वारा वह व्यक्तित्व रूप से इस संसार भीर परलोक में सुकर्मी द्वारा ख्याति प्राप्त करता था । मुनियों, यतियों तथा बाह्मणों को दान (नं० २४) तथा पुण्य धार्मिक कृत्यों द्वारा वह प्रपनी संघार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता था। 19 सम्राट् की-सहायता के लिए मंत्री, सेनापति, तथा श्रन्य उच्च पदाधिकारी रहते थे। धार्मिक विषयों के लिए ब्राह्मण, ज्योतियी, राजपुरोहित तथा राज संस्कारों के प्रधान परामर्श-बेते थे। १४

सम्राट् न्यायाधीश के रूप में

संप्राट् न्यायाधीश के रूप में अपराधियों को उचित दंड देता था। इस सम्बन्ध म धर्मशास्त्रों का उसे उचित ज्ञान था। सज़ाट् के गुणों में इसका पहले ही उल्लेख

१२. बही, नं० १२, प्० १७, पद १०। नं० ७२, प्० १७६।

१२. वही, नं० द१, पृ० १६६ । इस सम्बन्ध में बस्या के अन्य शासकों की बीरता का गुजराम भी किया गया है । देखिए, लेख नं० ३०, ६२, ७२, ६४ ।

१४. वही, नं० ६२, ६४।

१४. वही नं ६४ । इस सम्बन्ध में देखिए कौटिस्य अर्थसास्त्र (७.१)

१६. बही, गं० ६४ (४), पू० १७१।

१७. बही, मं० २४, पू० २८।

१६. बही, नंव ६४, पूर्व १७०। टूंग-याको १११०, पूर्व ११४।

हो चुका है। मनु के धर्मकास्त्र के धतिरिक्त नारदीय और भार्मवीय धर्मकास्त्रों का भी भनुसरण किया जाता था। न्याय के सम्बन्ध में कुछ चीनी स्नोतों से भी सहायता मिलती है। कुछ अपराधों के दंढ में मनुष्य की स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति का अपहरण हो जाता था और साधारणतया बेंत लगाये जाते थे जो ५०, ६० तथा १०० तक लगते थे। चोरी के दंढ में उँगलियाँ काट ली जाती थीं और व्यभिचार के दंढ में दोनों व्यक्तियों को फाँसी की सजा दी जाती थी। खून करने के अपराध में, बन्दी या तो मृतक के सम्बन्धियों को दे दिया जाता था जो उसे मार डालते थे अथवा वह हाथी के पैर से कुचलवा कर मार डाला जाता था। कभी-कभी जंगली पशुम्रों द्वारा किसी अपराधी की परीक्षा ली जाती थी। शेर अथवा षड़ियाल प्रादि अपराधी को छोड़कर चला जाय तो वह व्यक्ति निर्दोष समझकर छोड़ विमा जाता था। है

#### सैनिक प्रबन्ध

वस्या के इतिहास में अनम तथा कम्बुज से बराबर संघर्ष होता रहा। अतः जम्पा की सेना के लिए पूर्ण रूप से मुस्जिजत होना आवश्यक था। सेना का नेतृत्व महासेनापित और सेनापित करते थे और उनके नीचे अन्य छाटे सरदार भी होते थे जो सम्राट् के प्रति वफादारी की अपाय पहले ले लेते थे इसी प्रकार के व्यक्तियों को कम्बुज में 'सज्जक' कहा जाता था। ' सैनिकों को सम्राट् की और से सहायता मिलती थी तथा में कर से भो मक्त थे। युद्ध में पैदल सेना तथा हाथियों के अतिरिक्त घुड़सवार भी थे। हुआ-वि के भद्रवर्मन् तृतीय के अक सं० = ३१ के लेख में तेज बृदने वाले थोड़ों की टापों से उटती हुई धूल और खून से सनी लाल भूमि का उल्लेख है और चारों और हाथियों को चिधाड़ से युद्ध मेरी भी फीकी पड़ जाती थी। ' भारत की भाँति कम्या में भी सेना का मुख्य और अग्र अंग हाथी थे और ये अधिक संख्या में थे। स्थल के अतिरिक्त जलसेना और जहाजों का बेड़ा भी तैयार किया जाता था और युद्ध में नौ-सेना का भी प्रवन्ध था। अनिमयों तथा चम्या के बीच युद्धों में नौ-सेना ने कई बार महत्त्वपूर्ण कार्य किया। नगर-रक्षा के लिए भी समुचित प्रवन्ध रहता था। ऊँची दीवारों तथा कोने पर पत्थर के बने मचानों से नगर की भाव्यों से रक्षा की जाती थी। ईसवी की पाँचवीं अताब्दी की पुस्तक लि-यि-की में

१९. हूंन-पाओ, १६१०, पू० २०२-३ । अनुमदार, 'सुवर्णक्वीप', पू० १५१ ।

<sup>ं</sup> २०. मजुमदार, कम्बुज लेख मं॰ १६०, पु० ४२२, यह २४।

२१. मजुमबार, धम्या ३१, पृ० ११४ यद, १७ ।

इस विश्वय पर कुछ प्रकाश डाला गया है। कियो—सू को २४८ ई० में जीतने के बाद उसकी रक्षा का समुचित प्रवन्ध किया गया था। राजधानी से ७० मील उत्तर में होने के कारण चीनी सेना को रोकने के लिए वह अग्र चौकी थी। इसके चारों भोर बचाब के लिए किले की २० फुट चौड़ी और १० फुट ऊँची भीत थी और अन्दर प्रवेश के लिए १३ फाटक थे। बाहर तीर फॅकने के लिए दीवार में छेद थे। ईट की दीवार पर ४०-८० फुट ऊँचे लकड़ी के मचान थे। इस किले के अन्दर चम्पा की रक्षा का सैनिक सामान रहता था। १२

#### प्रान्तीय शासन

चम्पा देश तीन मुख्य प्रान्तों में बँटा हुआ था। उत्तरी भाग, प्रमरावती, (वर्तमान-ववंग-नम) था जिसमें चम्पापुर और इन्द्रपुर नामक दो मुख्य नगर थे। इन्द्रपुर की समानता डोंग-डुम्रोंग से की गयी है । बेन्द्रीय प्रान्त विजय था (वर्त्तमान 'विन-दिन्ह) भौर इसका मध्य नगर विजय बहुत समय तक चम्पा देश की राज-धानी भी रहा । दक्षिणी भाग पांडरंग था (वर्त्तमान फन-रंग तथा विन-थवान) जिसमें कौटार सम्मिलित था, परं कभी-कभी यह स्वतन्त्र प्रान्त भी हो गया था। इनके लिए एक शासक तथा एक सेनापति नियक्त किया जाता था । पो-नगर के हरिवर्मन् के लेख में हरिवर्मदेव द्वारा उसके पूर्व पूल्याश्री विकान्तवर्मा को पांड-रंग का शासक नियुक्त किया गया । श्री पांड्रंग पुराधिपत्यन्वत्वा । श्रीर इसकी रक्षा के लिए महायम्पति पद प्राप्त सेनापति की नियक्ति की । प्रान्तीय प्रदेशो का केन्द्रीय शासन के विरुद्ध खडे होना ग्रस्वाभाविक न था। पो-क्लों-गरै लेख के ब्रनुसार अपाय के प्राप्त एक नया शासक निर्वाचित कर लिया था । पर पर-मध्वरवर्मदेव ने अपने भतीजे युवराज महासेनापति के नेतृत्व में एक सेना भेजकर तथा एक का स्वयं नेतृत्व करके ६७२---१०५० ई० में उसको जीत लिया । जिल्बा-पापकपाण्ड्रंगनुगणान् । प्रान्त के अन्तर्गत बहत-से छोटे प्रदेश थे और एक चीनी क्रोत के अनुसार हरिवर्मन् । इतीय के समय में इनकी संख्या ३८ थी । 'प प्रत्येक प्रदेश में नगर और ग्राम थे जिनमें कोई ७०० परिवार से ग्रधिक नहीं रहते थे। प्रान्तो भौर प्रदेशों में बहत-से पदाधिकारी रहते थे जिनकी संख्या ५० के निकट थी।

२२. बु० इ० फ्रा०, १४ (६), पू० १४ । अनुमहार, सम्पा, पू० २६ । २३. मणुमहार, 'सम्पा', नं० २६, पू० ६२ । २४. मणुमहार, 'सम्पा', लेख नं० ५३, ५४, पू० १४७ से । २५. सही, पू० १४६ ।

इनका कार्यं कर क्यूल करना तथा बासन-सम्बन्धी अन्य कार्यं करना था। इनका बेतन जानीर के रूप में भूमि की पैदाबार या तथा जनता द्वारा इनका पालन होता था। 'बेप्टि' अथवा बेनार का भी चलन था।

राज्य की श्राय भूमिकर से होती थी जो उपज का है भाग था। श्रीर कभी-कभी घटा कर यह कै भी होता था। खड्मागेऽपि स्वामिना दश भागे नाबु-गृहीता देवस्थः । ' मन्दिरों के लिए कर माफ कर।दया जाता था। ' भूमि के भतिरिक्त भागत निर्यात के माल पर भी कर लगता था। बन्दरगाहों में भाने वाले जहाजों पर राज्य कमंचारी जाकर माल के दें भाग को कर के रूप में ले लेते थे। '

### अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क

चम्पा के कुछ लेखों में कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क पर भी प्रकाश पड़ता है। सम्प्राट् के लिए राजनीति के मुख्य अंग साम, दाम, दंड, भेंद का जानना तथा प्रयोग करना आवश्यक था। भिल, शल, और तटस्य की श्रेणी में विभिन्न राज्य रखे जाते थे। कम्पा मे दूसरे देशों से राजदूत आते थे। क्न-वियों के लेख में राजदार संजे जाते थे। न्हन-वियों के लेख में राजदार नामक एक व्यक्ति का उल्लेख हैं जिसे दो बार चम्पा के सम्राट् ने राजनीतिक कार्य ने जावा भेजा था। इसने चम्पा के चार सम्राट् जयसिहवर्मन्, उसके पुत्र जय-शक्तिवर्मन्, भद्रवर्मन् तृतीय और उसके पुत्र इन्द्रवर्मन् तृतीय के समय मे अपने पद को सुशोभित किया था। एक राजदूत के लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है वे सब राजदार में थे। वह धीमान्, गंभीर (स्वनयोपेकः) धार्मिक (अम्बंः) और

#### २६. वही, लेखा नं० ४ (अ) ६।

२७. इन्द्रबमंदेव द्वारा भी भाग्यकान्तेश्वर मन्दिर का कर माफ कर दिया गया था। (गं० ३३) कु-युआन लेख। भी जयसिंहबमंदेव ने भी इन्द्रपरमेश्वर, भी हरोमादेवी तथा भी कापरमेश्वर और भी क्द्रोमादेवी के मन्दिरों के कर माफ कर दिये ने (गं० ३६ स) बॉग-बुऑग लेख। अन्-ने-लेख के अनुसार स्थिवर नाग पुरुष द्वारा प्रमुदित लोकेश्वर के मठ के लिए भी इन्द्रवर्मन् ने छूट देवी भी। गं० ३७।

२८. बही, पूर १५०।

२६. वही, लेख मं० ६२, ६५।

३०. वही, लेख नं० ४२, पृ० १२६, यब १।

३१. बही, नं॰ ४३, प्० १२६।

राजनीति में कुमल (कुमलनीतिसान) तथा अपने सम्राट् के प्रति भक्ति की भावना रखता या तथा निःसंकीच उसकी प्राप्ताप्रों का पालन करता था (भूपशासनन-चारमामबदरयन्तमक्तितः)। वह सम्राट् का प्रिय नायक भी था (नुपतेरित-बल्लको नायकोऽयम्) (पद ७) भौर जावा की प्रथम याता में अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर भाया था, बबद्दीपपूरं भुपानकातो कृतकर्मणि, गत्वा यः प्रतिपत्तिस्यः सिद्ध-थालां समागमत।। (पद =)। इस उच्च पद पर यह बराबर रहा (यहत प्रमृतीलम-बत) ग्रीर भद्रवर्मन के समय में पूनः जावा गया भीर कार्य में सफल हुआ (बबड़ी-पपूरं भूयः क्षितिपानुमत्या द्विवारमपि यो गत्वा सिद्धयात्वामुपागमत्) (पद ११)। उसे सम्राट् ने 'मकालाधिपति' की उपाधि दी । राजनीति के विशेष मध्ययन के कारण वह सम्राट् को भच्छे ग्रीर बुरे का परामर्श देता था (कम्मींपचितात्ममावः क्षितीरानीतिप्रतिबद्धवृद्धिः, इष्टेब्बनिष्टेषु नराधिपस्य बित्प्रकतुं खलु कियः समर्थः) (पद १४) । विभिन्न देशों में जानेवाले तथा वहां से चम्पा झानेवाले दूतों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए बहुत-सी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक था । हो-क्वें के लेख में बाजाजयेन्ट्रपति के विषय में लिखा है कि वह दूसरे देशों से बाये हुए सन्देश को एक क्षण में देखकर ही पढ़ लेता था, यह केवल उसके कठिन परिश्रम का ही फल या (सर्व्यदेशान्तरायातम् भूक्सन्देशमागतम् । निरीक्ष्यैकक्षमं बेसि निश्रोवार्यमतीहवा) । ११

उपर्युक्त बृत्तान्त से यह प्रतीत होता है कि चम्पा के शासन-प्रबन्ध में सम्राट् का प्रमुख हाथ था भौर अपने गुणों तथा लक्षणों से वह अपनी प्रजा पर नियंत्रण रखता था। शासन-व्यवस्था में कुमार सेनापित तथा मंत्रियों का भी यथाक्रम स्थान था भौर वे सम्राट् को परामर्श देते थे। दंड-व्यवस्था कठिन थी। विदेशों से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए धीमान् भौर अनुभवी व्यक्ति थे जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग पूर्णतया होता था। धर्मशास्त्रों और अर्थशास्त्रों का पूर्णतया व्यावहारिक ज्ञान था। शासन-व्यवस्था में धर्म का मुख्य स्थान था और सम्राट् के लिए धार्मिक प्रवृत्ति का होना आवश्यक था। चम्पा के इतिहास में जो इतने संवर्ष हुए, राज्य बदले तथा विदेशियों के भाक्रमण हुए, तो इस सब राजनीतिक प्रशान्ति का मुख्य कारण उसकी भौगोलिक परिस्थित थी।

# सामाजिक व्यवस्था

रतीय भौपनिवेशिकों ने चम्पा में भपनी सामाजिक परम्परा को कायम रताय भाषानभाषामा प्रभाज के मुख्य ग्रंग थे भौर उनके पारस्परिक वैवा-हिक सम्बन्धों का उल्लेख हमें कई लेखों में मिलता है। समाज का स्तर ऊँचा था भौर वणिक अथवा व्यापारी लोग भी धन-सम्पत्ति के कारण अपनी प्रतिष्ठा बनाये हए थे। यह कहना कठिन है कि पराजित चम अथवा वहीं के आदि-निवासियों को शुद्दों की श्रेणी में रखा गया या नहीं। वास्तव में चम्पा के सम्राट् अपने भारतीय नाम और धर्म की वेदी पर देशभक्ति का बलिदान न कर सके। इसीलिए चम्पा के लेखों में वहाँ के राजवंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रपने देश की गणगाया गायी गयी है। (स्वामी जाननी जुमिप्रसाव)। र एक लेख में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा गूदों का उल्लेख है। श्री जयइन्द्रवर्मन् देव रूपी सूर्य या चन्द्र के सामने कमल या कमलिनी की भाँति बाह्मण, क्षतिय, वैश्य तथा गृद्ध खिल उटते थे। बाह्मण और पूरोहितों का उच्च स्थान था, पर एक लेख में ब्राह्मण, पुरोहित तथा क्षत्रिय भौर भन्य राजाओं द्वारा सम्राट् के चरण छूने का उल्लेख है। (ब्राह्मणपुरोहिताग्रासनझबान्यनर-पतिवृत्वजुष्टचरणारिवन्वः) । बाह्मण तथा क्षतिय एक दूसरे के अधिक निकट थे श्रीर उनका वैवाहिक सम्बन्ध हो जाता या । लेखों के धनुसार राजकीय कुट्म्बों में नद्रवर्मन् का पिता एक प्रसिद्ध काह्यण था भीर उसकी माँ मनोरथवर्मन् (क्षतिय) की कन्या थी। (बौहिबीतनयोमी मुब्हिजात-प्रवरात्मकः)। रद्भवर्मन् को इसीलिए ब्रह्म-क्षत्रिय-कुल-तिलक कहा गया है। दसी प्रकार प्रकाशधर्म की बहन का विवाह नत्यकौशिक स्वामी से हुआ था भीर उनके पुत भद्रेश्वरवर्मन् ने ब्राह्मण भीर क्षत्रिय कुलों को देदीप्यमान किया । क्षत्रं कुलं क्राह्म कुलं हि निरन्तरं यः प्रकटीचकार ।

- १. मजमबार, 'कम्पा', लेख गं० ३१ अ, पद २३।
- २. बही, मं० ६४, पू० १७२।
- ३. बही, मं० ३०, पद २, पृ० ७२।
- ४. वही, मं० १२, पद ३।
- थ. वही नं० ७, पर ३।
- ६. बही, मं० १२, पब १३ ।

एक भीर लेख मे जय हरिवंमंदेव को ब्रह्मक्षातिय कुलज कहा गया है। भीर इसी सम्राट् के दूसरे लेख' में इसे केवल अविय लिखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का वैवाहिक सम्बन्ध साधारण रूप मे होता था। भीर उससे उत्पन्न सतान 'ब्रह्मकविय' मथवा 'क्षविय' कहलाती थी । इसी प्रकार कम्बुज में भी बाह्यणों और क्षत्रियों में विवाह होते थे। क्षत्रिय सम्राट् भववर्मन् की भगिनी का विवाह बाह्यण मोमशर्मन् के साथ हुआ या और अपने पातिव्रत धर्म के कारण इसको तुलना अरुखती से की गयी है। यशोवर्मन् की माँ इन्द्रदेवी अगस्त नामक बाह्मण की दशज थी, जो बार्य देश से कम्बुज बाया था। परमेश्वर जयवर्मन् क्रितीय का विवाह भास्वामिनी नामक एक बाह्मणी से हआ था। 1º नरपति-देश (बहादेश) से भाये हार एक बाह्मण हृपीकेश ने प्रभा नामक कन्या से विवाह किया था भौर उसकी छोटी बहन जयवर्मन् भप्टम की सम्राजी थी। ११ जयवर्मन् मप्तम की ढोनो रानिया ब्राह्मणी थी। घन यह प्रतीन होना है कि सुदूरपूर्व में गये हुए श्रीपनिवशिकों ने वर्ण-व्यवस्था को कायम रखा। इन्द्रवर्मन के एक लेख मे उसे 'ब्रह्मक्षत-प्रधान' कहा गया है भौर उसने वर्णाश्रम व्यवस्था को उसी प्रकार रखा। (वर्णव्यवस्थितिस्तुरनगरीव राजधान्यासीत्) १२ पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार की रकावट न थी। चम्पा श्रीर कम्बुज के राजवशों में भी बराबर सम्बन्ध स्थापित होता रहा। फुनान मञ्चाट् इन्द्रवर्मन् की पुत्री श्री भर्वाणी का विवाह चम्पा के जगद्धर्म के माथ हुमा था। १३

#### शिष्ट समाज

ब्राह्मणो का समाज मे श्रेष्ठ स्थान था, यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र मे सम्राट् को देव स्वरूप देकर सर्वोच्च माना गया था। ब्राह्मण श्रीर क्षतियो मे भी कुछ श्रेष्ठ पद प्राप्त कर नेते थे श्रीर सम्राट्की श्रीर से उन्हें कुछ श्रीधकार, मान श्रीर

७. मजुमहार, 'चम्पा', लेख नं० ७२, पू० १७८।

द्ध. बही, मं० ७४, पृ० १६२-३ ।

ह. मजुमदार, कम्बुज लेख नं० १३, पृ० १६।

१०. बही, मं० १४८, ए० ३५९।

११. बही, नं० १६०, पूर् ४४१।

**९२. बही, नं० २३, पद २, पृ० ४५**।

१३. बही, गं० १२, प्० १६।

प्रतिष्ठा का पद भी मिलता था । ग्लै-स्मोब के इन्द्रवर्षन् प्रथम के लेखिए में पुरोहित, धग्रास (धारो बैठने वाले), बाह्यण, पंडित तथा तापस (तपस्वी) राणीं का कम रूप से उल्लेख है। इस लेख में परम पूरोहित का नाम भी भाया है। एक भन्य लेख में भद्रवर्मन द्वारा धाज्ञा-महासामंत को सम्राट् की बोर से धन, मान भौर कुछ ब्रधिकार प्राप्त करने का उल्लेख है। (श्रीसंपर्द विचित्रार्वधीरबीकप्रसा-बतः । अमात्योऽबाप वश्वाका महासामन्तसंत्रकः) । (१ सम्राट् से प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत वह शीश पर माला रख सकता था (मालाशीयों), माथे में उत्तम तिलक (उत्तमधीवंरतिलकविः), सम्पूर्ण कानों में ग्राभूषण (कर्षमूवा समस्ता), सबसे सुन्दर कर्णाभूषण । (श्रेष्ठकर्णावतंसोऽपि) सुन्दर बसन (युगलबसनं), सुनहरा कटिबन्ध। (रक्पकाञ्ची गुणधीः), सुनहरे म्यान में एक प्रच्छी कटार (सत्वड्गो यनमकोशोपि क), चाँदी का ऐसा ख्वेत भाजन और निरान्ड (रजतनिमं माजनं वा बिराण्डं), मयूर पंख का एक छल (मायूरण्छलं), जलझारी भीर पाल (भूगारकलशिवयमः) भीर चाँदी का दंड लगी पालकी (बोलिका रौप्यवंडर), र वह रखता तथा उसी में वह सम्राट् के पास बैठता था ग्रीर उसके अपर मयूरपंखों का छत्न सुन्नोभित होता था ग्रीर सैनिक तथा वाद्यवृत्दक उसके साथ चलते थे (बाईस्सह बलैरस्यास्वावतरित पुनरिषं श्रेयः) (१ । इसी प्रकार से ब्राज्ञा महासामन्त के भाई ब्राज्ञा जमेन्द्र-पति को, जो अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध या और जिसने अभिलेखों की रचनाएँ भी की थीं, सम्राट् भद्रवर्मन् की भोर से इसी प्रकार की मान-प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। तीसरे भाई ने धार्मिक क्षेत्र में अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया था और कई भाषात्रों का ज्ञान होने के कारण वह सरलता से विभिन्न देशों से माये सदेशों को पढ़ लेता था। शिष्ट वर्ग के कुछ श्रन्य व्यक्तियों का भी उल्लेख इन लेखों में है। जयसिहवर्मन् प्रथम के दण्डवासभट को भी सम्राट् की भोर से 'ईप्रवरकल्पं' और 'श्री-कल्पं' की उपाधियौ प्रदान की गयी थीं।<sup>१८</sup> पाव्क्लुज् पिलि राजद्वारः ने 'झकाल-धिपति' की उपाधि जयसिहवर्मन् से पासी भी। १९

१४. बही, नं० २४ अ, ब, पू० ५५।

१४. बही, मं० ३६, पर १६, पू० ११४।

१६. बही, पब २०।

१७. वही, पव २१।

१८. वही, नं० ३४, पृ० ६४ ।

१६. बही, मं० ४३, यू० १२६ ।

इसी लेख में त्यक वृद्धकुला वंश का भी उल्लेख है जो शुद्ध वंश की थी. (सा स्वड् वृद्धकुलावाः पौद्धी समसृद्धि शुद्धवंशा वा)। 10 इसका राजकुल में सम्बन्ध था।

शिष्ट समाज के श्रांतिरक्त जम्मा की सामाजिक व्यवस्था में दास-दासियों का भी स्थान था। बहुत-से लेखों में मन्दिरों में दास-दासी श्रमण करने का उल्लेख है। 'रे सभी देशों के होते थे। पो-नगरस्थ जयपरमेश्वरवर्मन् प्रथम के लेख में सम्राट् के देवी-मन्दिर के प्रति दान में ५५ जम, छमेर, जीनी और स्थामी दामों का उल्लेख है। पो-क्लोड् वे के लेख में दासी, राजदूत, दिवदित, अंगार, ऋिंद नामक बालक दास तथा वायुदेव नामक दास व्यक्ति का उल्लेख है। इसी लेख में जब (मलय अथवा जावा) और यवन (अनम) दासियों का भी उल्लेख है। बास्तव में यह युद्ध के पश्चात् अपहृत व्यक्तियों का उल्लेख है। युद्ध के पश्चात् ये अपहृत व्यक्ति, दास-दासी के रूप में विजयी सम्राट् को मिलते थे। इन् व्यक्तियों को सम्राट् मन्दिरों को श्रमित कर देते थे। पंडुरंग के विद्रोह को दवाने के बाद परमेश्वर देव धर्म महाराज की श्रधीनता वहाँ की ग्राधी जनता ने श्रमीकार की थी। 'प

#### कुदुम्ब, विवाह तथा सियों का स्थान

चम्पा के लेखों से तत्कालीन वैवाहिक प्रधा तथा म्त्रियों के सामाजिक स्थान का भी पता चलता है। ये लेख या तो चम्पा-सम्नाट् ग्रथवा राजकीय वर्ष के व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, ग्रतः जनसाधारण के सामाजिक स्तर का पता इनसे लगाना कठिन है। वो-चन के लेख से सामूहिक कुटुम्ब-प्रणाली का संकेत मिलता है। श्रीमारं ने भपने पुत्रों, भाइयों तथा और सम्बन्धियों के साथ सामूहिक रूप से धनवितरण किया तथा उनके लिए ही उसने दान दिया था (प्रिविहतिसर्व विसृष्टं मया तदेवं भयानुकार्स भविष्यरिप) कुटुम्ब में केवल पैतृक रूप से ही प्रधिकार प्राप्त न थे, पर मातृसम्बन्धियों को भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। पृथ्वीन्द्रवर्षन् के बाद उसके

२०. बही, यद ४।

२१. बही, नं० २६, ४६, ६६, ११०।

२२. वही, मं० ४८, प्० १४४।

२३. बहा, मं० १११-११४ ।

२४. मजुमबार, चम्बा, पु० ७६ ।

२४. बही, नं० १, पृ० २, यंवित १४-१४।

दो भांजे सत्यवर्मन् भौर इन्द्रवर्मन् सिहासन पर बैठे । भौर इन्द्रवर्मन् के बाद उसकी बहित का पति भौर फिर भांजा गद्दी पर बैठा । इन्द्रवर्मन द्वितीय के बाद उसकी स्त्री का आंजा सिंहासन पर बैठा। दिइनसे यह प्रतीत होता है कि स्त्रियों और बहिनों के वंशज भी सिहासन पर बैठ सकते थे और उनका कूट्रम्ब में अधिकार था, पर इसे स्त्रियों की पुरुषों के ऊपर प्रधानता का संकेत नहीं मानना चाहिए। वास्तव मे पुरुषों का स्त्रियों के ऊपर पूर्णतया अधिकार था, बहविवाह प्रथा भी वर्जित न थी और स्त्रियों के मादर्श ऊँचे थे (परिशद भावा साध्यी)। रें एक लेख में नारिकेल भीर कम्ख नामक दो कुलों का उल्लेख है। कदाचित् इसी प्रकार के भीर भी कुल रहे होंगे भीर विवाह-सम्बन्ध भी कुल के बाधार पर होते थे। प्रकाशधर्म की बहिन ने सत्यकौशिक स्वामी नामक बाह्मण से विवाह किया था और उसके पुत्र महेश्वरवर्मन् ने बाह्मण तथा क्षत्रिय वंश को देदी प्यमान किया । यद्यपि लेखों में वैवाहिक संस्कार का बुतात नहीं मिलता, पर चीनी स्रोत से इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। 14 मध्यस्य स्वर्ण, रजत भीर मणि लेकर कन्या के घर जाता था भीर फिर शभ महतं में वर पक्षवाले बाजों की ध्वनि करते हुए कन्या के यहाँ भाते थे और मंत्रों के साथ पूरोहित उनका विवाह करा देता था। लेखों में ब्राह्मणों के श्रतिरिक्त पूरोहित वर्ग का भी उल्लेख हैं भीर शुभ संस्कार के सम्बन्ध में तिथि, करण, मुहुर्त, नक्षत दिवस और लग्न का भी उल्लेख है। ३० पति-पत्नी के रूप में दोनों का सम्बन्ध प्रेम और कर्त्तंब्य पर ब्राधारित था । जयसिंह ने अपने सौन्दर्य से अपनी स्त्रियों को ब्रपनी धीर मोह लिया था (स्निग्धीकृता शेषकलबवर्गः)।<sup>३१</sup> विवाह संस्कार के अन्तर्गत वर-वध् सदैव के लिए एक सूत्र में बँध जाते थे। 137 चम्पा के सम्राट प्राय: बहविवाह करते थे जिसका कारण राजनीतिक मित्रता स्थापित करना था । जयसिंहवर्मन ततीय की

२६. पूर्व संकेतित हो चुका है।

२७. मनुसवार, 'बम्पा', नं० ३८, पू० ११०।

२८. ट्रंग-वाओ १९१०, पृ० १६४ से । मनुमसार, 'बम्या', पृ० २२६ से :

२१. मनुमदार, चम्पा, गं० ३०, पृ० ७२।

३०. बही, नं० २४, पु० ४१ से।

३१. बही, नं० ३६, पूर्व १००, पर ६।

३२. यो-नगर के एक लेख (गं० ६७) में सम्राट् इन्त्रवर्गदेव तथा सम्राज्ञी भी परम-रत्न स्त्री की कन्या सुर्यदेवी का ओड-रसुनन्वन नामक एक कुमार के साथ सर्वव के लिए वैवाहिक सूत्र में बेंधने का उल्लेख है और इन दोनों ने यो-नगर की वेबी को बहुत-सा दान विया था। रानियों में परमेश्वरी देवलिदेव की कन्या थी और तपस्वी यवद्वीप-कुमारी थी। इनके अतिरिक्त उसकी सम्राज्ञी का नाम भास्करी देवी था जिसका पुत्र हरिजित सिहासन पर बैठा। विवाहित रानियों के अतिरिक्त 'अन्तःपुर विलासिनी'<sup>१६</sup> स्मियां सम्बाट् के मनोरंजन का साधन होती थीं।

# वेशभूषा तथा अलंकार

इस सम्बन्ध में लेख, चीनी वृत्तान्त तथा चम्पा के कुछ कला के प्रतीक प्रकाश हाल सकते हैं। हरिवर्मन् के विषय में एक चीनी दूत ने (१०७६ ई०) में लिखा है कि सम्राट् सुनहरे कड़े हुए कौशेय वस्त्र पहनता था और ऊपर से एक लम्बा कुरता, जो सात सोने की लड़ियों से बैंधा होता था। उसका मुकूट सुनहरा था जिसमे मात प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वह ताँबे की चप्पल पहनता था। जिस समय वह बाहर निकलता था तो उसके पीछे-पीछे पचास पुरुष और दस स्त्रियाँ सोने की थालियों में तांबुन और सुपारी लेकर ध्वनि करती चलती थी। " पो-नगर के एक लेख (मं० ३०)<sup>१५</sup> में विकांतवर्मन के विषय में लिखा है कि एक सफेद छत सम्राट् के ऊपर रहता या भौर उसका शरीर मुकुट, कटि सूब, हार भौर कुंडलों से अलंकृत रहता था जिनमें माणिक तथा अन्य रत्न जड़े रहते थे (कुंडलभरित भूतितन्प शोमितोः)। एक लेख में युगलवसन का उल्लेख है। ३६ शरीर को अलंकृत भीर सुगंधित करने के लिए सुर्गधित चदन और मुख्क का प्रयोग किया जाता था। 35 एक लेख में जयसिंह वर्मन् प्रथम की मामी के विषय में लिखा है कि वह गन्ध बनाने, पुष्पों के सजाने तथा कपड़े बनाने में प्रवीण थी (गंधे पुष्पनिबंधवस्त्र रचनास्वेवं विदग्धा...)। 10 चम्पा के सम्राट् की वेशभूषा का वृत्तान्त एक अन्य स्रोत में भी मिलता है। इसके श्रनुसार उसका श्रन्तर-वासक मलमल का रहता था जिसमें लेस या सुनहरा किनारा रहता था। सुनहरे लम्बे कुरते पर एक सोने की मणिफूलों से जड़ी पेटी बाँधी जाती थी ग्रीर उसके जूतों में भी मणिया जड़ी रहती थीं। " कलात्मक चित्रो में केवल

```
३३. मजुमदार, धम्पा, लेख नं० २४, प्० ४४।
```

३४. टंग-पाओ १६११, पृ० २५०।

३५. मबुमदार, जम्पा, लेख नं० ३०।

१६. मही, लेखा नं० ३६, पू० १९१।

३७. वही, नं० २४, पु० ४९।

३व. बही, मं० ३६, पद ८, पूर १००।

इ. टूंग-पाओ (१६९० पू० १६३-४), मजुमबार, चम्पा, पू० २६९ ।

निचला भाग ढका हुमा दिखाया गया है। इसमें एक सम्बे सहँगे अथवा छोटे पेटीकोट का प्रयोग होता था। बस्तों में बेलबूटें कढ़े रहते थे। कमर पर एक वेटी बांधी जाती थी। एक दुपट्टें का भी प्रयोग किया जाता था। व्यात भीर दास केवल लँगोटी ही पहने दिखाये गये हैं। पर चीनी स्नोत के अनुसार चम नोग रंग-बिरंगे वस्त पहनते थे। वे अपने बालों को भी विभिन्न प्रकार से सँवारते थे और ऊँचे जूड़े को अलंकृत भी करते थे। वे मुकुट का भी प्रयोग करते थे। प्रायः उच्च वर्ग वाले ही जूतों का प्रयोग करते थे। लेखों में आभूषणों के द्वारा शरीर को अलंकृत करने का भी उल्लेख है। विकान्तवर्मन् का शरीर मोने के आभूषणों—मणि, मुक्ता, वैदूर्य से ढका रहता था। हरिणांक बीप्त बैदूर्य मुक्ताबली लम्ब हारक। किरोट (मुकुट), किटसूत्र (करधनी), कुंडल तथा हार, तथा माणिक मुक्ता और अन्य मणियों का प्रयोग होता था। पर मनोर जन

मनोरंजन के साधनों में गायन तथा वादन प्रचलित था । चम्पा की शिल्पकला में बहुत-से सुन्दर नृत्य-चित्र पत्थरों पर अंकित हैं जिनसे इस क्षेत्र में प्रवीणता का पना चलता है। " माइ-सोन के ६७० ई० शक सं० ६०० के लेख में युवराज महासेना-

४०. मजुमदार, चम्पा, पृ० २२९ । चम कला में पुरुषों को छोती पहने तथा दुपट्टा ओढ़े दिखाया गया है । डोंग-दुओंग के बृद्ध की मूर्ति में चुन्नद भी बड़ी सकाई से दिखायी गयी है । स्टर्न : आर्ट दु चम्पा, चिन्न नं० ५६ (अ) मौली या मुकुद बढ़ा ही मुन्दर होता था और यह भी तरह-तरह का बनता था (वही नं० ५४, ५६) । टूरेन के संग्रहालय में प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सुच्याकार मुकुट पहने है (बही नं० ५६) और मोतियों की मासाओं से उसका शरीर-अलंकृत है ।

४१. स्टर्न, आर्ट डू बम्पा, चित्र ४२, मं० २।

४२. मजुमदार, 'कम्पा', लेख नं० ३०, पद २।

४३. वहीं, नं० ३०, ३६। अस कला में जिन आभूवणों को पहने विखाया गया है वे हार, बाजूबंद, कंगन, कटि (कर्धनी) तथा नूपुर हैं। वेखिए, स्टर्म, अस्या, चित्र ५६, ६२ इत्यावि।

४४. बाह्यबादन के बिलों में बांसुरी बजाने के दो जिल (माइ-सोन ई० १; स्टर्न नं० २२ ल), (माइ-सोन स १ नं० १४) प्रमुख हैं। दूसरे जिल में एक व्यक्ति हाथों से मृबंग के सामने जाब प्रवस्तित कर रहा है तथा एक जन्म व्यक्ति, जिसका अपरी जाग टूटा हुआ है, जांच पर बांधा हाथ रखे तथा बांधे पर की उठा कर और बाहिने को मोड़कर नृत्य की एक मुद्रा में जिलत है।

पित द्वारा श्री सासनभद्रेश्वर के मन्दिर के निमित्त नर्तक श्रीर गायकों का उल्लेख है। " यहीं से प्राप्त एक श्रन्य लेख में कुशल नर्त्तक वा गीतकारों (गायक) का उल्लेख है जो हरिवर्मन् की सभा को सुश्रोभित करते थे। इसी लेख में "विदग्धपरव' से वाद्यवादन का भी पता चलता है। सूर्यदेवी के पो-नगर के लेख में " राजकुमारी और उसके पित द्वारा पो-नगर की देवी के मन्दिर के निमित्त नर्तिकयों को श्रीपत करने का उल्लेख है। इनसे प्रतीत होता है कि नृत्य तथा बाद्यवादन भीर गायन में पुरुष तथा स्त्रियाँ भाग लेती थीं तथा मृदंग और वीणा का नृत्य के साथ में प्रयोग होता था। " नृत्य के कई चित्र चम कला में भी मिलते हैं और इसमें पुरुष तथा स्त्रियों के मनोरंजन के सन्य साधनों मे भारत की भीति त्योहार तथा पर्व भी मनाये जाते थे भीर संवत् चैत्र से श्रारम्भ होता था। नव वर्ष के दिन एक हाथी नगर में छोड़ जाता था। आषाढ़ में नावों की दौड़ होती थी। " चैत्र का नव वर्ष भारतीय है और बहुत-से पर्व प्रायः भारतीय थे, पर इनमें से कुछ के देशीय होने में मंदेह नहीं, जैसा कि मासपेरो का विचार था।

#### दैनिक जीवन

सामाजिक जीवन सम्बन्धी अन्य विषयों में भोजन, भाजन तथा दाह-सम्काण्यर भी कुछ लेख प्रकाश डालते हैं। भोजन के लिए घान और तंडल का उन्लेख मिलता है। " गेहूँ की पैदावार नहीं होती थी क्योंकि किमी लेख में उल्लेख नहीं है और वावल ही वमों का मुख्य भोजन था। भोजन पकाने तथा खाने के लिए सोने, बाँदी, काँसे तथा तास्र के बरतनों का प्रयोग होता था। लेखों में वाँदी के रंगे हुए बरतन (कदावित नक्काणी किये हुए) (क्यां रास्रत भाजन स्थमिवंश्वीरिजन-तञ्चालतरे) से तथा सोने के धूपदान (कनक-धूपधारण) और सोने के ताम्बूल रखने के पास (ताम्बूल-भाजने) का उल्लेख है। धूप से बचाव के लिए छातो का भी प्रयोग होता था और सुनहरे छस्न (कनकछन्ने) भी बनने थे। पर यह प्रायः

```
४४. मजुमवार, चम्पा, लेख नं० ५६।
```

४६. वही, नं० ६२, पद ४, प्० १६२।

४७. बही, स्टर्न ६७, पू० २१३।

४८. स्टर्न, 'आर्ट बू बम्या', बिल नं० ४२, ४४, ४१, ६२।

४६. मनुमबार, चम्पा, वृ० २२६।

४०. वही, लेख गं० ४६, यह ४७।

५१. वही, नं० ६०, पृ० १४८।

सभाट् भौर देवी-देवताधों के लिए ही बनाये जाते थे। भारत की भाँति अम्पा में भी शव का दाह-संस्कार किया जाता था भौर राख तथा हड्डियों को नदी में वहा दिया जाता था। भैर

#### आर्थिक जीवन

लेखों और चीनी स्रोतों से चम्पा के माधिक जीवन पर भी प्रकाश पहता है। जनता का मुख्य उद्योग कृषि या और क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए नहर भीर बाँध का समुचित प्रबन्ध था । श्री विकान्तवर्मन् ने श्री सत्यमुखलिन देवता के लिए नहर के ऊपर बांध बनवा दिया (प्रजालस्य संबर्ण)। भेर कदाचित यह देवता के निमित्त भमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए किया गया होगा। एक अन्य लेख में " जयपरमेश्वरवर्मन द्वितीय के श्री चम्पेश्वर और स्वयमत्पन्न देवताओं की अपित भूमि-क्षेत्रों की नहरों को पूनः ठीक करवाया । राज्य की ब्रोर से ब्राम में कोठार (कोष्ठागार) थे जिनमे घान्य जमा किया जाता था। शंकर नारायण के प्रति इन्द्रवर्मन द्वारा दिये दानों में श्री पवितेश्वर ममौय के कोष्ठागार तथा भवनामपूर के दो कोष्ठागार सम्मिलित ये। " विकान्तवर्मन् ने अदराद्रम, कुमारद्रम, दूरोटाकद्रम, तथा पौभ्रहैम्मन्डल के बुरा कोष्ठागार श्री महादेवेश्वर को अपित किये थे। भ कृषि के भ्रतिरिक्त व्यापार भीर उद्योग पर भी समस्ति व्यान दिया जाता था। सीनी स्रोतों के अनुसार " बहाँ पर रेशम के कपड़े पाले जाते थे और कपास भी पैदा किया जाता था । चम कपडों पर सोने, चाँदी, मोती और मणि जड़ने का कार्य भी सफलता से कर लेते थे । गन्ध के ग्रतिरिक्त चटाई भीर ताड़ के पंखों से टोकरियाँ इत्यादि भी बना लेते ये भौर सुन्दर भ्राभूषण भी बना लेते थे। मणि, मुक्ताभों का अच्छा व्यापार था और वे सुन्दर बरतन भी बना लेते थे। हाथी दाँत का काम भी यहाँ होता था और बारहिंसगे की सींगों का प्रयोग ये जानते थे । चम अच्छे नाविक थे और वे जहाज भी बना लेते थे। लेखों से अनुपात और मान का भी पता चलता है। मान में 'पण' और 'कट्टिका'का प्रयोग होता था (एतव् भारे संख्येयरक्तकल-

प्र. वही, पु० २३० t

प्रइ. बही, संख नं॰ २६ (स), पृ॰ ७९।

प्रथ. बही, लेख मं० ६९, प्० २६ ।

४४. बही, लेख मं० २४ (ब), पु० ४४।

५६. बही, मं• २६ (व), पू॰ ७१।

५७. मजुमबार, जम्पा, पृ० २२३।

बौतं तस्तवणं सिततरकत्तवीत अवोधिसति कहिकामाने)। प्राप्तिय मान है, पर कट्टिका का उल्लेख भारतीय साहित्य में कहीं नहीं मिलता। इन दोनों का अनुपात में प्रयोग होता था।

### शिक्षा और साहित्य

लेखों से शिक्षा भीर साहित्य पर भी प्रकाश पहता है। चम्पा के शासकों तथा उच्च वर्ष के व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर ऊँचा था। संस्कृत भाषा तथा साहित्य ने वहाँ अपना स्वान बना लिया था । चम्पा के सबसे प्राचीन माइ-सोन लेख में भद्र-वर्मन के विषय में लिखा है कि वह चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता था (बातुव्वेंग्रं राजा-नम्)। " इन्द्रवर्मन् तुतीय षट् मीमांसा तथा बौद्ध तर्क, पाणिनि व्याकरण काशिका सहित, पाख्यान तथा शैवियों के उत्तरकल्प का ज्ञाता और विद्वानों में सब विषयों का मर्मन्न या (भीगांसा बटतक जिनेन्द्रसुम्मिसकाशिका व्याकरादिकोषाः, जाख्यान शैवस्तव कल्पमीन:पटिष्ठ एतेब्बिति सत्कबीनाम् )। (° हरिवर्मन् के माइ-सोन के शक सं० १००३ के लेख से पता चलता है कि बहस्पति की भाँति वह भी सब शास्त्रों का जाता था। (शास्त्रे शास्त्रेऽधिको वाक्पतिरिव)। (१ और उसकी विद्वता के सामने नाना विषयों के ज्ञाता भी (नाना ज्ञान विदोषि) प्रपना मह नहीं खोल सकते थे। जयइन्द्रवर्मन् चत्र्यं भी व्याकरण, ज्योतिय तथा महायान तर्क का पूर्ण ज्ञाता या ग्रौर इनके ग्रीतरिक्त नारदीय तथा भार्मवीय धर्मशास्त्रों में वह पारंगत था। १२ जयडन्द्रवर्मन कुमार हरिदेव भी सम्पर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था और विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों का उसे ज्ञान था। 13 शासकों के ग्रतिरिक्त ग्राजा जये-न्द्रपति ग्रमात्य सम्पूर्ण शास्त्रों का जाता था (सकलशास्त्र समर्थ बृद्धि), ग्रीर विभिन्न देशों के संदेशों को वह एक क्षण में समझ लेता था (निरोक्ष्येककणंबेति)। कवियों की परम्परा के ब्राधार पर यह मान भी लिया जाय कि उन्होंने ब्रपने राजाओं का खूब बढ़ा-बढ़ाकर गुणगान किया है, फिर भी उपर्युक्त विषयों के उल्लेख से उनके

```
प्रद. बही, लेख मं० ६०, पू० १४८ ।
```

५६. बन्या, लेख मं० ४, पू० ६।

६०. बही, लेख नं० ४४, पद ३, पू० ४४।

६१. बही, लेख नं० ६२, पू० १६२, वर ३।

६२. बही, लेख नं० ८१, पृ० ११६।

६३. वही, तं० १४, प्० २५०।

६४. वही, मं० ३६, वर २४-२४, पृ० ११४-१४।

सम्भान पर सवस्य प्रकाश पड़ता है। लेखों से पूर्णतया विदित है कि भारतीय साहित्य चम्पा पहुँच चुका था और वेद, पट् दर्शन, रामायण, महाभारत, बौद्ध दर्शन, बैक्णव तथा शैव धार्मिक साहित्य, व्याकरण और काशिका, ज्योतिष, मनु तथा नारद के धर्मशास्त्र, पुराण और संस्कृत काव्यों का यहाँ अध्ययन होता था। रामायण तथा महाभारत के पात युधिष्ठिर, दुर्योधन और यूयुत्सु , दशरथ के पुत्र राम तथा कृष्ण , धनंजय पांडुपुत्र का उल्लेख लेखों में है। तिपुरासुर का वस पाया कृष्ण के उत्तरकांड के शान का पता चलता है। वे शैव तथा वैप्णव धार्मिक साहित्य के शाता भी थे। शाझा-नरेन्द्र नृपवित्र शैवधर्म सम्बन्धी सभी प्रन्थों का शाता था। कि इन्द्रवर्मन् तृतीय का समात्य भी धार्मिक साहित्य में पारंगत था (शास्त्री शास्त्रक्षसदिस)। कि क्षिमं शास्त्रों में मनुस्मृति के स्रतिरिक्त नारदीय तथा भागांवीय धर्मशास्त्र प्रकलित थे। लेखों से प्रतीत होता है कि कि कि संस्कृत काव्यशास्त्र के शाता थे और उन्होंने क्लेख तथा अनुप्रास का प्रयोग किया है। उन्हें सलंकार शास्त्र का भी पूर्ण शान था और विभिन्न सलंकारों का लेखों में प्रयोग किया गया है। भारतीय पुराणों के साधार पर बम्पा में पुराणार्थ श्राथवा अर्थ पुराण शास्त्र नामक व्याख्या की गयी है।

सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में चम्पा भारतीय श्रंशदान प्राप्त किये हुए था और इसका हमको लेखों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय परम्परा ने उस देश में अपनी गहरी छाप डाली थी जिसने स्थानीय क्षेत्र को दबा दिया। यह सच है कि चम्पा की स्थानीय संस्कृति नष्ट न होकर

```
६४. बही, नं० ४१, पृ० १२३।
```

६६. बही, नं० १२, प्० १६।

६७. बही, नं० ७४, पृ० १८३।

७०. बही, मं० १८, पूर ३६।

७३. बही, नं० ४६, यह ४, यू० १४० ।

७४. बही, नं० ६५ (ब), पू० १७१।

७४. बही, नं० ७४, पू० १८६।

७६. वहीं, मं० ७२, पृ० १७६।

भारतीय संस्कृति का ही शंग बन गयी। लेख केवल शासक तथा उच्च प्रधिकारी बर्ग के व्यक्तियों से ही सम्बन्धित है, इससे यह कहा जा सकता है कि चम्पा के साधारण निवासियों के दैनिक जीवन, माचार-विचार में कोई परिवर्तन न हमा हो, पर वास्तव में यह मानना पढ़ेगा कि भारतीय संस्कृति की ग्राधारशिला मजबूती से वहाँ जम चुकी थी घौर धार्मिक क्षेत्र में इसका विशेष रूप से स्थान है। शैव, वैज्यव तथा बौद्ध के अभिलेख उक्त देश में अपने धार्मिक विचार तथा प्रगति पर प्रकाश हालते हैं।

# धार्मिक जीवन

म्या का धार्मिक जीवन भारतीय परम्परा के बाधार पर एक देवता के प्रति भनित, उसके ब्रन्य स्वरूप तथा सहिष्णुता की भावना को लेकर विस्तृत था। यरापि बौद्ध धर्म का प्रवेश यहाँ चौथी शताब्दी में हो चका था, जैसा कि इलियट के मतानुसार वो-बन के लेख से संकेत होता है, यद्यपि लेख में बद शयवा बौद धर्म का कही उल्लेख नहीं है, पर शंव मत और उसके अन्तर्गत भद्रेश्वर स्वामिन की उपासना ही राजकीय धर्म माना जाता था । इस देश की स्थानीय धार्मिक भावनाओं का भी बाह्यण धर्म मे समागम हमा । यहाँ पर वैदिक धार्मिक परम्परा भीर यज्ञ इत्यादि को स्थान न मिला, पर कदाचित् इससे वे भनभिज्ञ न थे। वहाह्मण धर्म में भी भैव मन ने चम्पा के घामिक इतिहास में सदैव मान्यता भीर प्रमुख स्थान प्राप्त किया, पर शिव के अतिरिक्त विष्ण, बह्या तथा अन्य ब्राह्मण देवता और बौद धमं के महायान मत ने भी अपना अंशदान दिया । चम्पा का धार्मिक जीवन बास्तव में कम्बज देश की परम्परा से मिलता-जलता था। मन्दिरों की स्थापना चम्पा के सम्राटों ने अपने नाम पर की थी भीर देवताओं की मूर्तियों को भी उनके नाम के मागे ईश्वर लगाकर संबोधित किया जाता था। श्रे भद्रवर्मन द्वारा भद्रेश्वर की मृति भीर उनका मन्दिर चम्पा के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इस धार्मिक जीवन के प्रमुख शंगों में शिव, उनकी उपासना तथा स्वरूप, शैव देवी-देवता, विष्णु तथा वैष्णव मत, वैष्णव देवी-देवता, बह्या भीर विमृति, बाह्यण मत से सम्बन्धित ग्रन्य देवी-देवता तथा बौद्ध धर्म पर प्रकाश हालने का प्रयास किया जायगा।

- १. हिन्दूइन्म एंड बौद्धिन्म ३, पृ० १४८।
- २. देखिए, बोर्नियो में कोटि अथवा कूटेई प्रान्त से प्राप्त यूप और उन पर अंकित लेख, जिनका विवरण पहले ही विया जा जुका है। माइ-सोन के प्रकाशधर्म के लेख से प्रतीत होता है कि शास्त्रों के अनुसार अश्वमेघ से अधिक कोई पुष्य देने वाला कार्य नहीं है और झाह्मण की हत्या से अधिक कोई पाप नहीं है (बह्महत्यास्वमेद्याभ्यां न परं पृष्यपापयोरित्यागमाविति प्रतिशातम्) नं० १२, ५० २१, पद २७।
  - ३. भारत में भी दानी राजाओं द्वारा अपने नाम के आगे ईश्वर लगाकर

शिव और शैव मत

कम्बुज की भाँति चम्पा में भी शिव की उपासना ही राजकीय धर्म के हप में परिणत हो गयी। भट्टवर्मन् (भद्रेश्वर) , शंभुवर्मन् (शंभुभद्रेश्वर) , इन्द्रवर्मन् (इन्द्रभद्रेश्वर) , इन्द्रवर्मन् (इन्द्रभद्रेश्वर) , स्व्रवर्मन् (इन्द्रभद्रेश्वर) , स्वर्मदेव, (प्रकाशभद्रेश्वर, भद्रमलयेश्वर, भद्रचम्पे श्वर, मंडलेश्वर, भद्रपुरेश्वर), इन्द्रवर्मन् (इन्द्रकान्तेश्वर), हरिवर्मन्(हरिवर्मेश्वर), जयहरिवर्मन् (जयहरित्निगेश्वर), उत्पद्दर्वमन् (जयहरित्निगेश्वर), अयहर्व्वर्मन् (जयहर्व्वर्मन् (जयहरित्नगेश्वर)), अयहर्व्वर्मन् (जयहर्व्वर्मन् (जयहर्विनगेश्वर)), अयहिंहवर्मदेव (जयसिंहवर्मितगेश्वर) , प्रवादि राजाओं ने भ्रपने नाम के साधार पर पूज्य देवताओं की शिवस्त्रितमें मन्दिरों में स्थापित कीं। सम्पा के लगभग ६० प्रतिभन लेखों में शिव की उपासना कही गयी है, पर इनके भ्रातिरक्त विष्णु (३), ब्रह्मा (५), बुद्ध (७) तथा शिव-विष्णु (२) की उपासना का भी कई लेखों में विवरण है। माइ-सोन भौर पो-नगर के मन्दिरों का निर्माण शिव की मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए ही हुमा था। एक लेख के अनुसार सम्पा राज्य की उत्पत्ति ही शिव के द्वारा हुई थी। प्रविव ने उरोज को सम्पा राज्य स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। प्रविव को

स्थापित मूर्ति को संबोधित किया गया है। जैसे चंदेलसम्राट् पृथ्वीदेव ने पृथ्वी-देवेरवर की मूर्ति स्थापित की। एपीग्राफिया इंडिया, १, पू० ३६। विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों ने अपने नाम पर लोकेरवर और जैलोकेरवर की मूर्ति भी स्थापित की। बाम्बे गजेटियर, १ भाग २, प्० १६०।

```
४. मजुमदार, 'चम्पा', लेख, नं० २।
```

- प्र. वही, नं० ७।
- ६. बही, नं० २३।
- ७. वही, नं० ३०।
- वही, नं० ३६ ।
- E. वही, नं० ४४ ।
- १०. वही, नं० ७४।
- ११. वही, नं० ६१ ।
- १२. वही, नं० ११२।
- १३. वही, नं० ११६।
- १४. मनुमदार, लेख मं० ६४, यू० २११।
- १४. बही, मं० ३१, पृ० ७६, यद १०।

ही लिम्ति में मेष्ठ स्यान दिया गया है भीर भपने भति प्रभाव से ही उन्हें देवताओं का ईश माना गया है (बस्व प्रधावातिशवात् सुरेशवैमुत्वमान्धोऽति वसोभिरेव)। !! इसी लेख में वे बय्या के रक्षक माने गये हैं जहाँ सभी धर्म प्रचलित वे (बम्यापुरी **र्हारातसञ्जंधर्यामपालयत् पावनसारमृतः) । " लेखों में शिव की विशानता, उनके** भोलापन, उग्न स्वरूप तथा तपस्वी रूप के विभिन्न नाम मिनते हैं। १८ महेश्वर (४), महादेव (६), भ्रमरेश (१०), ईश्वरदेवाधिदेव (३२), परमेश्वर (३६) से उनका मन्य देवताम्रों पर माधिपत्य; ईमान (२०), ईशानदेव ईशानेश्वर (१२), ईशानेश्वरनाथ (१७) से उनका बृहत् स्वरूप; शंभु (२२), शंकर (२⊏), शंकरेश (३८) से उनका भोलापन तथा शर्व (७६); भीम (१७). उप रुद्र (२४), महारुद्रदेव (३६) से उनका उग्र तथा ध्वंसारमक स्वरूप प्रतीत होता है। शुली (७), भव (१७), पशुपति (१७), वामेश्वर (२०), योगीश्वर (५६) से उनकी तपस्वी भीर रचनात्मक प्रवृत्ति का ज्ञान होता है । देवत्व स्वरूप के प्रतिरिक्त शिव की लिग रूप में भी उपासना की जाती थी और उन्हें देवलिंगे-श्वर (४३), महालिगदेव (३२), शिवलिगेश्वर (३३), महाशिवलिगेश्वर (३६) इत्यादि नाम दिये गये हैं। इन सबसे यह प्रतीत होता है कि चम्पानिवासी शिव के विभिन्न नामों तथा गुणों मे अनिभिन्न न थे और उन्हें उनके रचनात्मक, पालक तथा ध्वंसात्मक स्वरूप का पूर्णतया ज्ञान था । विकान्तवर्मन् के एक लेख में शिव के माठों नाम; शर्व, भव, पणुपति, ईशान, भीम, रुद्र, महादेव तथा उग्न का उल्लेख है ।<sup>१९</sup> शंभुवर्मन् के माइ-सोन के लेख में शंभुभद्रेश्वर द्वारा भूः मुदः तथा स्वः नामक विलोकी की रचना (सुष्टं येन वितयमिखलं मुर्मुवः स्वः) तथा संसार के पापरूपी श्रंधकार को श्रान्त के समान नष्ट करने (येनोत्खातं मुजनदुरितं बह्मिनेबान्धकारम्) ग्रौर मनादि रूप में (नादिनं चान्तम्) चम्पा राज्य की सुख प्रदान करने का श्रेय दिया गया है (चम्पादेशे जनयतु सुखं शम्भुमद्रेश्वरोऽयम्) i° विभिन्न लेखीं में उनके अन्य गुणों का गुणगान किया गया है । वे संसार को नष्ट भी करते हैं और

> सत्वं भीमानुरोजस्फुटतरसुयसाः भीनिधिः क्माञ्च बाहि । ...प्राष्ट्रां राज्यञ्च गुजकरणरजस्सम्भुमहेस्वरस्य ॥

१६. वही, यब १४।

१७. वही, पब १६।

पूछ, इस नामों और लेखों की संख्या कम कप से एक साथ दे दी गयी है।

१६. मजुमबार, 'जम्या', लेख नं० १७, पृ० ३४ ।

२०. वहीं, नं० ७, पूर ११, पद २०, २१।

मनुष्य के अन्दर कर्म की भावना को नष्ट करके संसार के भावगमन से भी मुक्त करते हैं। मुनि, यति भी शिव का ही घ्यान करते हैं, जो भादि पुरुष हैं, विपुर-विजयी हैं (अनक्षुरुराखिस्तपुर जयो योगिषिः साध्यः)। शिव के स्वरूप का वर्णन भी हमें लेखों में मिलता है, जैसे जटाधारी, विनेत वाले, और उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई है (सिनभस्म), योग, जप और हुंकार से उन्होंने अपने शरीर को पवित्र कर लिया है। शिव, चारण तथा यस उनके उपासक हैं। कामदेव को भ्रमने तीसरे नेत्र से भस्म कर देना और पुनः जीवित करना, विपुर राससं का नाश करना अरे और उपमन्यु की कथा जिसमें शिव को विष्णु और बह्या से ऊपर माना है और जिसका उल्लेख अनुशासन पर्व में हैं तथा बह्या और विष्णु द्वारा लिंग की गहराई का पता लगाने का विष्णु प्रयास हैं।

चम्पा मे शिव की उपासना मानुषिक तथा लिंग रूप में की जाती थी। मनुष्य के रूप में जटाधारी शिव के शीश पर मुकुट है और विखरे वालों की लटें कंधे पर हैं। सर्प ही शरीर पर आभूषणों का स्थान लिये हुए हैं। माइ-सोन के मन्दिर में मिली शिव की मूर्तियाँ साधारण हैं और वे खड़ी हुई दिखायी गयी हैं, पर शिव की बैठी मूर्तियाँ भी मिली है। नन्दी के माथ तथा तांडव नृत्य करते हुए भी शिव की मूर्तियाँ मिली हैं। अववर्षन दारा स्थापित माइ-सोन के शिवलिंग ने चम्पा के इतिहास में राजकीय स्थान प्राप्त कर लिया था। " ४७६ और ५७६ ई० के बीच में इस मन्दिर को कृष्ण वर्ण के विदेशियों ने जला दिया था, पर शम्भुवर्मन ने इसे

२१. बही, मं० ३२, पू० ८६, पद १।

२२. बही, नं० २४ (व), पृ० ४४। 'जयित महासुरपुरत्रयावमह्नेविविध-विक्रमोऽपि । सितभस्मप्रभाव-योगाविजप-हुंकार-निर्मलतर-शरीर-प्रदेशस्य ॥'

२३. वही, नं० ४१, पू० १२२, पद २ १ नं० ३६, पू० ६६. पद १ । अनंगत्वमुपागतोऽसौ यस्माद्धरांगः युनरेव कामः ।

२४. बहर, नं० ९७, २४, ३२।

२५. बही, नं० १७ । अनुशासन, अध्याय १४ ।

२६. बही, नं० ३६।

२७. स्टर्न, आर्ट डु बम्या, बिल नं० ४४, ६२ (नृत्य करते हुए नं० ४६) व्यानमुद्रा में ।

२८. मनुमदार, 'कम्पा', पृ० १८०।

पुनः बनवा दिया और उसके बाद से बराबर वम राजाओं ने इसके लिए धन और भूमि का दान दिया। प्रकाशधर्म तथा इन्द्रवर्मन् द्वितीय नामक वम्या के सम्राटों ने भद्रवर्मन् और संभुवर्मन् द्वारा किये गये भूमिदानों की पुष्टि के धितिरक्त राजकीय मन्दिर के लिए बहुत-सा दान दिया। के संभु भद्रेक्दर के नाम से माइ-सोन के भन्दिर के जिस शिवलिंग को सम्बोधित किया जाने लगा, उसकी स्थापना के विषय में दैवी भावना जाग्रत हो उठी। ५७५ ई० के एक लेख के भनुसार शिव ने स्वयं यह लिंग भृयु को दिया या जिससे उसको उरोज ने पाया। ११वीं शताब्दी से शंभुभद्रेक्दर श्री ईशानभद्रेक्दर नाम से प्रसिद्ध हुए, उरोज ने इसी लिंग की स्थापना की थी (श्रीशानभद्रेक्दर मन्दिराकं परे: पुरोरोजकृतम्)। र वस्पा के शासक अपने को उरोज का भवतार मानकर इस मन्दिर की समय-समय पर मरम्मत कराते थे तथा इसे दान देते थे। लिंग को ढकने के लिए सोने का कोश दिया जाता था जिस्में बहुमूल्य मणियाँ लगी रहती थीं। शंभुभद्रेक्दर भववा श्री ईशानभद्रेक्दर चम्या के इतिहास में राजकीय देवता माने जाते छे।

माइ-सोन के मन्दिर में स्थापित शिवलिंग के झितिरिक्त पो-नगर में शंभु के मुखलिंग ने भी राजकीय देवता का स्थान प्राप्त कर लिया था। इसकी स्थापना दवीं शताब्दी के एक लेख के झनुसार विचित्तसगर नामक एक राजा ने द्वापर में की थी (संस्थाप्यते, भूतले, विख्यातो नृपितिब्बिच्चसगरी नाम्ना स राजाधिकः)। १९ इसका उल्लेख इसी मन्दिर की सुहावटी पर अंकित विकान्तवर्मन् द्वितीय तथा जय-इन्द्रवर्मन् तृतीय के लेखों में भी मिलता है। १९ सत्यवर्मन् के शक सं० ६६६ (७७४ ई०) के लेख से ज्ञात होता है। कि नरभक्षक जावानियों ने जहाजों पर आकर इस नगर को क्षति पहुँचायी, मन्दिर को नष्ट कर दिया और लिंग को उठाकर ले गये। सत्यवर्मन् ने उनका पीछा करके उन्हें हरा दिया, पर न तो लिंग और न लूटा हुआ कोश ही मिला और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। सम्राट्ने एक नये शिवलिंग तथा अन्य शैव मत से सम्बन्धित देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित कीं। इस

२६. मजुमबार, 'बम्पा', लेख गं० २२, पू० ४१, पद २।

३०. बही, नं० १७, नं० ३१।

३१. बही, नं० ७३, पू० १६१, पर ३।

३२. बही नं० २२, पु० ४९।

३३. बही, नं० २६ (अ), पू० ६७, नं० ७१, पू० १७७।

३४. बही, मं० २२, प्० ४२।

लिंग का उल्लेख भागे १२वीं कताब्दी तक मिलता है, किन्तु यह संभुभद्रेश्वर की भाति राजकीय देवता का स्थान नहीं प्राप्त कर सका ।

## शैव देवी-देवता

शिव की उपासना के साथ-साथ भ्रन्य शैव देवी-देवताओं का भी उल्लेख मिलता हे। उमा (नं० ४, २२), गौरी (२६), भगवती (२६, ८०), महाभगवती देवी (३६), महादेवी (३२) मातुलिंगेश्वरी (६७) तथा भूमीश्वरी (५०) इत्यादि नामों से शिवशक्ति की उपासना की जाती थी। जावानी इस मूर्ति को भी मन्दिर से उठाकर ले गये थे। ५१७ ई० में हरिवर्मन् ने देवी की एक नवीन पत्थर की मूर्ति स्थापित की भौर बाद में इस पर सुनहरा पत्तर मढ़ा गया। १९ ६१८ ई० में इन्द्रवर्मन् ने इस देवी की सुनहरी मुर्ति स्थापित की, जिसे १४४ ग्रीर १४७ ई० के काल मे कम्बुज के सैनिक उठाकर ले गये और पूनः ६३५ में पत्थर की मृति स्थापित हुई (पून: शैलमयों कीत्यें कीठारे तामितिष्ठिपत्) र तथा समय-समय पर चम्पा के शासकों ने इसके लिए दास, दासी, धन भीर भूमि का दान दिया । परमेश्वरवर्मन ने १०४० में ", परमबोधिमस्य ने १०६४ में, रें हरिवर्मन् ने ११६० में पीर जय-इन्द्रवर्मेन सप्तम ने ११६७ में " भगवती कौठारेश्वरी के लिए दान दिये। जय परमेण्वरवर्मन् ने १२३३ में पो-नगर की देवी के लिए भूमि भौर दास-दासियों को ग्रीपित किया । कदाचित् थोड़े समय बाद देवी की मूर्ति किसी प्रकार नष्ट हो गयी थी भौर जयबन्द्रवर्मदेव की पुत्री कुमारी सूर्यदेवी ने धन देकर भगवती कौठारेश्वरी की एक नयी मृति बनवायी थी। भ शिव भौर शनित के सम्मिश्रण से भईनारी इवर रूप स्थापित हुन्ना। डोंग-डुन्नोंन में ऐसी एक मूर्ति भी मिली जिसमें स्त्री का रूप क्यक और पुरुष का मुश्र से संकेतित है, माथे पर तीयरा नेत्र है। " उमा और भगवती की कई मितयाँ मिली हैं।

```
३४. वही, नं० २६, पू० ६७।
```

३६. बही, नं० ४७, पू० १४३।

३७. वही, नं० ४४ ।

३८. बही, गं० ६४।

३६. बही, नं० ७६।

४०. बही, नं० ५०।

४१. वही, मं० ६७-६८ ।

४२. मनुमवार, 'बम्या', पू० १८१, पामातिये; आई० सी० २, दृ० ४१३।

शिवत, दुर्गा तथा उमा के अतिरिक्त गणेश का भी लेखों में उल्लेख है और उन्हें विनायक कहा गया है। भी पो-नगर में उनका एक और भाइ-सोन में वो मिन्दर बने। भगवती और कार्तिकेय के साथ अन्य मिन्दरों में भी उनकी मूर्तिमाँ मिली हैं। इस देवता को अधिकतर बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया है, पर माइ-मोन में गणेश की खड़ी हुई अवस्था में भी एक मूर्ति मिली। स्थूल शरीर और गजमुख वाले गणेश के बायें हाथ में एक पाल और दाहिने में कदाचित् मोदक अथवा कोई और पदार्थ है। वे जनेऊ भी पहने हैं। माइ-सोन के गणेश के एक हाथ में पाल और तीन अन्यों में माला, लेखनी और छोटे दानों की माला है। भ कार्तिकेय अथवा कुमार की भी उपासना चम्पा में की जाती थी, इनके कई स्थानों में उल्लेख हैं। भी स्थापित की गयी। कुमार को शत्रुनाशक योखा माना गया है। दि इनकी कई मूर्तियाँ भी पायी गयी हैं। अ इनके अतिरिक्त शिव और उमा के वाहन नन्दी का भी उल्लेख मिलता है और उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। से लेखों तथा प्राप्त मूर्तियों से प्रतीत होता है कि शिव, उमा, दुर्गा, पार्वती, कुमार, कार्तिकेय, गणेश तथा नन्दी का भी धार्मिक जीवन में स्थान था।

#### बैष्णव मत

शैव मत प्रधान होते हुए भी, वह बैष्णव मत को चम्पा के धार्मिक जीवन में व्यक्तिगत प्रभाव स्थापित करने से नहीं रोक सका । कुछ लेखों में विष्णु की उपासना कही गयी है। '' विष्णु को ग्रन्थ नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे पुरुषोत्तम (१९), नारायण (२४), हरि (२३), गोविन्द (३६), माधव (नं० ६२),

४३. बही, लेख नं० २६, प्० ६९।

४४. मजमदार, 'बम्या', पु० १६१। मासपेरो, 'बम्पा', पु० ११।

४४. वही, नं० ६, २४, ३६, ३६ ।

४६. वही, नं० ६, पू० १४।

४७. बही, पृ० १६२, पामातिये आई० सी० २, पृ० ११७-१९८ । एक जिल १२०, १२२ ।

४८. मासपेरो, 'बम्पा', पृ० ११ । स्टर्न आर्ट हु, खम्पा, जिल १४ ।

४१. मजुमहार, 'जम्मा', लेख मं० ११, १७, २१ इस्पादि, बेखिए मासपेरी, सम्पा, पृ० ६-११।

विक्रम (नं० २३) भीर विभ्वनाकान्त (१२१)। संसार के पालक रूप में वे भ्रादि-भन्त से परे माने गये हैं (भगवत: पुरुवोत्तमस्य विष्णोरनावै:)। " चतुर्वाहुधारी नारायण के क्षीरसागर में शेवनाग की शय्या पर विश्राम करने तथा प्रसुर और मुनियों द्वारा उपासना करने का उल्लेख इन्द्रवर्मन के ग्ले-लमीव के एक लेख में मिलता है। इसी लेख में उनके गोवर्धन पर्वत को उठाने, मध्, कंस, असूर, केश, चाणुर, अरिष्ट तया प्रलम्ब को नष्ट करने का भी उल्लेख है। "र चम्या के कुछ शासकों ने अपने को विष्णु का सवतार भी माना है। वटाऊ-टवल के लेख में जयहरिवर्मन् की विष्णु का ग्रवतार कहा गया है<sup>भर</sup> भौर उसके पुत्र श्री जयहरिवर्मन् शिवानन्द की कीर्ति राम भीर कृष्ण से भी ग्रागे बढ़ गयी थी (यत्कीतिरिद्धां यदुराजकीति रामस्य कीतिञ्च पूनजिगाय) । भ चम्पा में विष्णु की चतुर्वाह वाली मूर्तियाँ भी मिली हैं। बएन हुआ की मूर्ति पद्मासन में है। उनके हाथों में गदा, पद्म, चक्र और शंख दिखाये गये हैं और वे जनेऊ पहने हैं। जो अन्य मूर्तियाँ मिली हैं वे अधिकतर पद्मासन मे हैं।" इसके झतिरिक्त गरुड़ पर भ्रासीन विष्णु तथा अनन्तशय्या विष्णु की मूर्तियाँ भी मिलीं। वासुकि की घनन्तशय्या पर विष्णु लेटे हैं घीर उनकी नाभि से कमल निकला है जिस पर बह्या ध्यानावस्था में बैठे दिखाये गये हैं। " गोवर्धन उठाते हुए भी विष्णु की मूर्ति मिली है। "

पद्मा और श्री के नाम से लक्ष्मी का उल्लेख भी चम्पा के लेखों में मिलना है" और वहाँ पर भी ये अपनी विचलित अवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। इन्द्रवर्मन् तृतीय के एक लेख में उनकी तुलना शीर्य के कारण विष्णु से की गयी है, पर

```
५०. बही, नं० ११, पू० १४, यह ६।
```

४१. बही, मं० २४, पू० ५६।

प्रर. बही, मं० ७४, प्० १६३।

ध्र- बही, नं० ७४, पु० १८४, वब ह ।

४४. मजुमदार, 'जम्या', यु० १६४ । पार्मातिये, आई० सी०, यु० ४४४, चित्र १७ ।

५५. स्टर्न आ० हु०, 'बन्या', बिस्न २२ (स) ।

४६- मजुमबार, 'जम्या', पू० १६४।

४७. बही, नं० १२, १२, ४४।

चम्पा लक्ष्मी की भाँति विचलित न थी। (अम्पाभूमिर्नलक्ष्मीरिव अंखला) । भगवती कौठारेक्वरी की भाँति चम्पा में लक्ष्मी की मूर्ति का भी इतिहास है। पहले शंभुवर्मन् ने इसकी स्थापना की थी और ७३१ ई० में पुनः सम्राट् विकान्तवर्मन् ने उसे स्थापित किया था। भ इसी लेख में उनका जन्मरथान कैलाश बताया गया है। लक्ष्मी की कई मूर्तियाँ चम्पा में मिली। ' डोंग-डुफोंग मन्दिर की कछोटेदार डाटों में भी लक्ष्मी की प्रतिमाएँ अंकित हैं। वे दो हाथियों के बीच बैठी हैं और उन पर वे अपनी सूँडों से पानी छिड़क रहे हैं। देवी के कहीं पर चार भौर कहीं दो हाथ दिखाये गये हैं और उनके हाथों में संख, चक्र भौर गदा है।

विष्णु के वाहन गरुड़ से चम मनभिज्ञ न थे। वह विष्णु के साथ बाहन के रूप में तथा स्वतंत्र रूप में भी दिखाया गया है। चम्पा में पक्षी के मुख और सिंह के अरीर के रूप में यह दिखाया गया है। इसके हाथ में सप् भी है जिनको मक्षक की भौति वह दौतों से चबा रहा है। <sup>६६</sup>

## ब्रह्मा तथा त्रिमृतिं

बह्मा अथवा चतुरानन या चार मुखवाले बाह्मण देवता का भी कई लेखों में उत्लेख मिलता है<sup>18</sup> और इन्हें 'स्वयमुत्पन्न' भी कहा गया है। यह विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर बैठे हैं, एक हाथ में चक है और दूसरे में बड़े मुँह वाली बोतल है।<sup>61</sup> चो-दिन्ह के लेख के अनुसार, जयपरमेश्वरवर्मन् ने अपने सेनापित राम-देव को स्वयमुत्पन्न देवता की मूर्ति स्थापित करने का आदेश शक सं० १९४५ (१२-३३ ई०) में दिया था। <sup>18</sup> इसके लिए सम्राट् के अतिरिक्त युवराज नन्दभद्र, सेनापित

४८. वही, नं० ४३, पू० १२६, पद २ ।

५६. वही, नं० २१, पृ० ३८, पद ८-६।

६०. पामांतिये, आई० सी० २, पू० ४२१, ४२२। मालपेरो, 'बम्या', पू० ११। मजुमबार, 'बम्या', पू० १६४, ६६।

६१. मासपेरो, चम्पा, पृ० ११ । पामांतिये, आई०सी० २,पृ० २६२, ४२१, २७ चित्र १२७, १२८ । मजुमबार, चम्पा, पृ० ११६ ।

६२. मजुनदार, चन्मा, नं० १२, पृ० २४, पद २४ । नं० ६२, पृ० १६२, पद ३ । नं० ६६, ६१, ६२ । मासपेरो, चन्मा, पृ० ६, ११ ।

६३. स्टर्न, बा० हु॰, चम्या, चित्र नं० २२ (स) ।

६४. मजुमदार, चम्पा, लेख नं० दर, पु० २०७।

स्रीभमन्युदेव तथा सम्राट् इन्द्रवर्मन् ने भी दान दिया था। भ माइ-सोन के मन्दिर में बहुग की केवल दो मूर्तियाँ मिली हैं। स्वतंत्र रूप से चम्पा के धार्मिक जीवन में बहुग का गिव भौर विष्णु की तरह इतना महत्त्वपूर्ण स्थान न था, पर लिमूर्ति के रूप में इन दोनों देवताओं के साथ इन्हें मान्यता बहुत पहले से प्राप्त थी। चम्पा के इतिहास में विष्णु भौर शिव की प्रधानता अनग-अलग समय पर रही। पामांतिये के मतानुसार १२वीं शताब्दी के बाद चमों का झुकाव विष्णु की ओर होने लगा। भ शंकर-नारायण के रूप में शिव-विष्णु का संमित्रण भी हुआ जिसमें आधी मूर्ति शिव की भीर साधी विष्णु की है, पर ऐसी कोई मित नहीं मिली है।

### अन्य ब्राह्मण देवी-देवता

विमूर्ति के बह्मा, विष्णु, महेश के मिनिरक्त ग्रन्य बाह्मण देवतामों की भी उपासना की जाती थी। 'एकं सब् विभा बहुधा बबन्ति' की भावना के अन्तर्गत सभी देवता मनुष्य को भवसागर से पार लगा सकते हैं। इन्द्रवर्मन् द्वितीय के डोंग-इम्रोंग के बीद्ध लेख में इन्द्र, बह्मा, विष्णु, वासुिक, शंकर, ऋषि, सूर्य, चन्द्र, वरुण, अग्नि तथा भ्रम्यद (बुद्ध) की उपासना का उल्लेख है। माइ-सोन के भद्रवर्मन् के लख में उमा, महेश्वर, बह्मा भीर विष्णु की स्तुति के बाद पृथ्वी, वायु, आकाश, अप नथा ज्योति (श्राम्न) को नमस्कार किया गया है। ' अन्य देवताओं में मुख्य (सुरेश) बूत्र का हनन करने वाले (बृत्रस्य हन्ता), तीनों लोकों के जन्मदाता, धर्म के साथ उनकी रक्षा करते हैं। " चन्या के बहुत-से राजाओं ने इसी देवता के नाम पर अपना नामकरण किया भीर स्वयं भी अपने को इन्द्र माना। " चन्या में दो मूर्तियाँ इन्द्र की प्रनीत होती है, क्योंकि उनके साथ इन्द्र का हाथी ऐरावत भी है। य यम को चम लेखों में धर्म प्रयवा धर्मराज माना है। " चन्द्र और सुर्य को भी देवताओं की

```
६५. सही, नं० ६२, ६६ ।
६६. सही, पृ० १६६ मोट ।
६७. सही, नं० २४ ।
६७. सही, नं० ३१ ।
६८. सही, नं० ४, पृ० ४ ।
७०. सही, नं० १२, १६, १७, २२, २३ । मासपेरो, सम्पा, पृ० ५, १६ ।
७१. सही, नं० ३० ।
७२. ममुमदार, सम्पा, पृ० २०१ ।
```

सेणी में रखा यया है और वन्द्र के सन्नु राहु का भी उल्लेख है। " मूर्य का वन्द्र के साथ कई लेखों में उल्लेख है और इनकी दो मूर्तियाँ माइ-सोन में मिली जिनमें सूर्य का वाहन घोड़ा भी उनके साथ है। " धनपति कुबेर सथवा धनद का भी उल्लेख कई लेखों में मिलता है। " भीर प्रकाशधर्म ने ७वीं सताब्दी में इसका एक मन्दिर स्थापित किया या। इसकी उपासना धन-प्राप्ति और विषदाओं को हटाने के लिए की जाती थी (सम्बद्धंयत्थोशधनं पायाच्याहिततस्सवा)। " इसे एकाक्षपिगल भी कहा गया है क्योंकि देवी द्वारा इसका एक नेल्ल दूषित कर दिया गया था (वेच्या वर्शनदूषितः)। " प्राप्त, यामुकि तथा सरस्वती का भी उल्लेख लेखों में मिलता है। " इन देवताओं के भितिरक्त ऋषि, निद्ध, विद्याघर, चारण, यक्ष, किन्नर, गन्धवं और धप्सराओं का भी उल्लेख है। " ट्रेन के संप्रहालय में नृत्य करनी प्रप्तरा की एक बहुत सुन्दर मूर्ति है। इनके अतिरिक्त चमों को दैत्य भीर अमुर भी विदित थे और इन श्रेणियों में उप, राक्षम, प्रेत और पिशाच थे जिनके वीभत्स रूप से उनके प्रति इर की भावना थी। चम कला में भी नागों के साथ इनको स्थान मिला है।

## बौद्ध धर्म

साह्यण धर्म के शिव तथा अन्य देवी-देवताओं की उपासना के स्रतिरिक्त चम्पा में बाद ने भी अपना स्थान बना लिया था और इसका जनता पर काफी प्रभाव था। जिन (२८), लोकनाथ (३७), लोकेश्वर (३१), सुगत (३७), डामरेश्वर (१२३), स्वभयद, अभयद (३१), शाक्यमुनि, श्रीमताभ, बज्रपाणि, वैरोचन (३७) तथा परमुदितलोकेश्वर (३७) नामो से बुद्ध की उपासना की जाती थी। जन्म-जन्मान्तरों के बुद्धों के बाद परमलोकेश्वर (बुद्धसन्तानवं बरम्) की उत्पत्ति ससार के मनुष्यों को मोक्ष दिलाने के लिए हुई (अहं लोकेश्वरं कर्तूं अगतां

```
७४. वही, नं० ७४।
```

७५. वही, नं० २३, ४२।

७६. आई० सी० २, पू० ४३०। मनुमदार, 'सम्पा', पू० २०२।

७७. मसुमदार, सम्पा, लेख मं० १२, १३।

७८. वही, नं० १४, पू० २७, पश २।

७६. वही, नं ं ३१।

द्मा. वेखिए, ऋम से मं॰ २३, ४६, २४, ३४, ४६, २३, २४, ३९, २४, २४, ४६ ३

**८९. स्टर्न, आ० वृ सम्पा, चित्र ५१ (व) ।** 

स्यां विमक्तये )। (र कर्म भीर उसी के भाघार पर पूनर्जन्म की भावना के भनुसार मार की सेना से बचने के लिए केवल लोकेश्वर का ही सहारा है और इन्हीं के द्वारा परम श्रेष्ठ मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह भावना विशेष रूप से जनता में फैली हुई थी कि कर्म के आधार पर ही स्वर्ग और नरक मिलता है। बौद्धों ने चम्पा में राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। बढ़ की मतियाँ, मन्दिर तथा बौद्ध विहारों की स्थापना एवं निर्माण समय-समय पर हए। वकुल के शक सं० ७५१ के लेख के अनसार जिन (बद्ध) भौर शंकर की प्रतिमाएँ समन्त नामक एक व्यक्ति ने स्थापित कीं, पर लेख उसके पूत स्थविरबुद्ध के निर्वाण के समय में लिखा गया। व लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर की मूर्ति ५७५ ई० में श्री जयइन्द्रवर्मन ने स्थापित की थी श्रीर भिक्षसंघ के लिए विहार का भी निर्माण किया गया था। " मृत्यूपरान्त इन्द्रवर्मन् को परमबुद्धलोक नाम से संबोधित किया गया। एक अन्य लेख में "भद्रवर्मन् नामक चम शासक ने नामपूष्प के सम्मान में मन्दिर और विहारों का निर्माण कराया था। इन्द्रवर्मन ततीय के शक सं० ६३३ के न्हान-व्य लेख में<sup>टर</sup> पौव क्लूज पिलिः राजद्वार नामक व्यक्ति और उसके पूत्र स्कृति पौ बल्ल धर्मपाब द्वारा ६३० में शिव के एक मन्दिर (देवलिंगेश्वर) और ६३३ में अबलोकितेश्वर के नाम पर बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। इस लेख से लोगों की धार्मिक उदारता का परिचय मिलता है। धवलोकिनेश्वर, धरिमाध तथा बज्रधात, पद्मधात और चक्रधात भादि नामों से प्रतीत होता है कि चम्पा मे महायान मत ही प्रचलित था। इत्सिंग के मतानसार यहाँ के बौद्ध प्रार्थसम्मिन निकाय तथा कुछ सर्वास्तिबाद निकाय के माननेवाले भी थे। (° एक लेख में प्रसिद्ध बौद्ध सूत्र 'ये धर्मा हेतुप्रभवाः'<sup>८६</sup> का भी उल्लेख है। चम्पा में बुद्ध की कई मतियाँ तथा मन्दिरों के श्रवशेष भी मिले हैं। बौदों का डोंग-डुशोंग प्रमुख केन्द्र था। वर्ष श्रन्य स्थानों से भी बद्ध की मृतियाँ तथा मिट्टी के पक्के खिलौने मिले हैं जिन पर दागव

```
८२. मसुमदार, चम्पा, लेख नं० ३१ व पद ४।
```

**दर्श मनुमदार, चम्या, सेच नं०** २८, पृ० ६५ से ।

स४. बही, नं० ३१, पु० ७४ से ।

<sup>=</sup>४. बही, नं० ३७, पू० १०४ से।

<sup>=</sup>६. बही, नं० ४३, पु० १२६ से।

८७. तककुसु, प्० १२।

दद. मजुमबार, चम्पा, लेख नं० १२६, पृ० २२६।

इ.ट. देखिए, महाँ से प्राप्त प्रसिद्ध वाँद्ध प्रतिमा । स्टर्न; आ० दु० चम्पा,
चिक्र नं० ५६ (अ) ।

(स्तूप), अवलोकितेश्वर तथा तारा की प्रतिमाएँ अंकित हैं। भूमिस्पर्श तथा धर्मचक प्रवर्तन मुद्राओं में भी बुद्ध की मिट्टी की छोटी प्रतिमाएँ मिली हैं। लेखों तथा प्राप्त मूर्तियों से प्रतीत होता है कि महायान मत ने चम्पा में अपना स्थान बना लिया था और इसके प्रसार में इन्द्रवर्मन् सप्तम का बड़ा हाथ था और उसने स्वयं महायान मत के अन्थों का गूढ़ रूप से अध्ययन किया था। चम्पा में बौद्ध स्तूप के कोई अवशेष नहीं मिले हैं।

चम्पा के धार्मिक जीवन में उदारता और सदभाव की भावनाओं ने समस्त धार्मिक प्रवृत्तियों को यथाक्रम स्थान दिया । वहाँ के सम्राटों ने भी इसके मन्तर्गत खले हृदय से विभिन्न धर्मों के लिए दान दिया तथा मन्दिरों की स्थापना की। प्रकाश-धर्म ने शिवलिंग की स्थापना की, विष्ण के मन्दिर का निर्माण किया। " इन्द्रवर्मन की शिव और लोकेश्वर की उपासना का वर्णन एक ही लेख में मिला है। "विष्णु और शंकर का सम्मिश्रण भी नारायण के रूप में हो चका था। लोगों का कर्म और पूनर्जन्म में पूर्णत्या विश्वास था भौर जैसा कि इन्द्रवर्मन का विचार था, राजकीय पद की प्राप्त करना उसके पूर्व जन्म के तप के कारण हुआ। कर्म के फल को लेकर स्वर्ग और नरक की भावना ने चमों को प्रभावित कर लिया था । रौद्र, महारौरव और प्रवीय (नं० ३३) के नाम से नरक की यातनाएँ पूर्ण रूप से विदित थी । युगों में कलियुग का प्रवेश हो चका था भौर इसीलिए कलियग के प्रभाव से बचने के लिए सदाचार के मार्ग का अनुकरण करना आवश्यक था। विभिन्न विचारधाराओं के साथ-साथ राजकीय धर्म शैवमत था और इसीलिए ६० प्रतिशत चम लेखों में शिव के प्रति दिये गये दानों तथा मन्दिर-स्थापना का उल्लेख है। शिव की शक्ति की उपासना भी प्रनिवार्य थी। कौठारेश्वरी देवी प्रमुख शक्ति की प्रतीक थी। इन दोनों की मृतियों और मन्दिरों का निर्माण तथा पूर्नीनमाण हुआ तथा विदेशी जुटेरों ने भी इनको चम्पा से लुटकर ले जाना ही अपना ध्येय समझा । चम्पा के मन्दिर भौर विहार पूर्णतया सम्पन्न वे भौर उन्हें सार्वजनिक, राजकीय तथा सभी स्रोतों से धन, भूमि, दास, दासी इत्यादि का दान मिलता था और वे राजनीतिक अस्थिरता के समय में भी अपना धार्मिक कृत्य सुचार रूप से करते रहे।

<sup>.</sup> १०. मजुमदार, चम्पा, लेख नं० १०, १२, ११। ११. बही, नं० ३१ (अ), पद २०। नं० ३१ व पद ४।

#### कला

विशाल नहीं हैं। उनमें शिल्पकला की बारीकी भी नहीं है, पर उनकी बनावट अपने ही ढंग पर हुई है। हो, कला की प्रेरणा धर्म से ही मिली और उसके प्रसरण में वहाँ के राजाग्रों का ही हाथ था। यह सार्वजनिक न होकर राजकीय ही थी। इसी लिए मन्दिरों का निर्माण केवल राजधानियों अथवा केन्द्रीय स्थानों में ही हुआ और राजनीतिक परिस्थिति का कला के उतार-चढ़ाव में बढ़ा हाथ रहा। इसका प्रसरण भी उत्तर से दक्षिण की भोर हुआ और कमशः माइ-सोन, डोंग-डुओंग और पो-नगर में मन्दिर बनाये गये। यह बात सच है कि प्रारम्भिक मन्दिरों के निर्माण में भारतीय प्रभाव अधिक है। धीरे-धीरे चमों ने अपनी बृद्धि तथा कुशलता का परिचय इन मन्दिरों के निर्माण में दिया। परिपाटी एक ही थी, पर समय-समय पर विकास होना ग्वाभाविक था। इसीलिए प्रारम्भिक काल के मन्दिर कई शताब्दी बाद के मन्दिरों से बाहरी स्वरूप में भिन्न प्रतीत होते हैं। मन्दिरों के निर्माण में केवल ईटों का ही प्रयोग हुआ है। डाग तथा कोने पर पत्थर काम में लाया गया है। लकड़ी का भी प्रयोग होता था। मन्दिरों का मुख्य डार अधिकनर पूर्व की श्रोर है तथा वे ऊंची मेटी पर बने हैं।

### मन्दिरों का सूक्ष्म परिचय

देवस्थान के, जो चम्मा में 'कलन' के नाम से प्रसिद्ध है. बीच में देवता की मूर्ति का स्थान है। साधारण रूप से मन्दिर धनाकार हैं, पर उनकी ऊँचाई, लम्बाई-बौड़ाई से फ्रांक है। लम्बाकार भाग में, जिससे ऊँचाई का संकेत है, तीन दिशाओं में चार पाइलस्टर या नक्काणी किये चौकोर खम्मे बने हुए हैं। इनके बीच में नकली फ्रांले या पोर्च (इमोड़ी) हैं भीर ईंटों पर खोदकर मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। छत के ऊपर का भाग शुण्डाकार (पिरामिडल) है भीर तीन मंजिल ऊँचा है, जिसमें ऊपर के भाग कमशः नीचे से छोटे होते जाते हैं भीर उनमें नीचे के बाहरी भाग का रूप प्रत्येक मंजिल में छोटा होता चलता है। ऊपर का शिखर नौ भयवा कमल की तरह है। मन्दिर के बाहरी भागको अलंकृत करने के लिए मकर, तोरण, हंस, जिनके पंख फैले हुए हैं, तथा भप्तराएँ प्रदक्षित की गयी हैं। ये धलंकृत विभूतियाँ भूरे पत्थर की बनी हैं भीर मन्दिर की लास ईंटों से पूर्णतया थिक हैं। मन्दिर का भान्तरिक भाष साधारण है। यह चौकोर स्थान है और इसकी दीवारें सीघी है, किन्तु इन पर चिकनी पालिश की हुई है।

धन्दर की छल के ऊपर एक सुख्याकार (कोनिकल) गुम्बज है। इस गर्भगृह में केवल एक ही द्वार है जो पूर्व की भोर है और तीन भोर भाले है जिन पर प्रदीप रखा जाता था। द्वार के आगे एक बन्द श्रोसारा है जिसके शागे एक बड़ा द्वार है जिसके बाज और सोहबटी पत्थर के हैं और उसके ऊपर इंटों श्रथवा पत्थर का बना एक दिलहा (टिमपानम) है, इन पर शिल्पकला के सुन्दर चित्र खुदे हुए हैं। गर्भगृह अयवा देवस्थान तथा श्रोसारा एक ही नीव पर बने है पर बाहरी द्वार पर चढने के लिए सोपान हैं। द्वार के नीचे का भाग नथा ऊपर की कार्निस पर सुन्दरता से हारों की बेल पत्यर पर काटकर बनायी गयी है। दो कार्निसों के मिलने के स्थान पर पत्वर को रखकर मजबती कर दी गयी है जिसको सुन्दरता के साथ मकर प्रथवा श्रप्सरा का रूप दिया गया है। कार्निस के चारो किनारो पर चार छोनी-छोटी बर्जियाँ हैं जो मन्दिर का सुक्ष्म रूप हैं और ऊपर चलकर ये क्रमण: छोटी होती जानी है। इनमें नकली द्वारों के स्थान पर माले बने है और दीवारों पर खड़े बल के नक्काशीदार चौकोर खम्भे (पाइलम्टर) अब चार से तीन हो जाते है। एक दूसरे खम्भे के बीच में चित्र खुदे हुए पत्थर लगे है। तीसरी मंजिल से इन खम्भों की संख्या दो श्रौर कभी नहीं भी रहती है भौर किनारे पर बर्ज भी नहीं है। मन्दिर के उत्पर के शिखर ली प्रथवा कमल के प्रतिरिक्त श्रामलक का रूप भी लेते है जैसा उड़ीसा के मन्दिरों मे देखने को मिलता है। इन मन्दिरों का वृत्तान्त मुध्म रूप से देने के पश्चात विभिन्न केन्द्र और उनके मन्दिरों की तिथि तथा विकास पर विचार करना ग्रावस्यक है।

## कठात्मक रूप से मन्दिरों का विभाजन

पामांतिये तथा स्टनं ने चम्पा के मन्दिरों को बनावट में विकास के आधार पर कई श्रेणियों में बाँटा है। एक स्थान पर भी समय-समय पर मन्दिर बनाये गये जिनका प्रमाण उन मन्दिरों पर अंकित लेखों से मिलता है। केवल माइ-सोन में ही कई श्रेणी के मन्दिर मिले है और एक ही श्रेणी के कई मन्दिर है। इन मन्दिरों का

१. 'आबंटिर डेस्कुपतिब डेंस मानूमेंट्स बम स डो लों नम' (अनम के बम प्राचीन स्थानों की बृत्तान्त सहित सुची), पेरिस १६०६, १६१८ इसी ग्रन्थ के आधार पर डा० मजुमबार ने अपने ग्रन्थ 'बम्पा' में कला का अध्याप लिखा। पामांतिये के विचार इसी पुस्तक के उद्धृत हैं। वेखिए मजुमबार, बम्पा, पृ० २३५ से। २. आर्ट इ बम्पा (बम्पा की कला), पृ० ४ से।

निर्माण अपने ढंग पर हथा भीर एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं और न किसी मन्दिर को बढ़ाने का ही प्रयास किया गया। प्रत्येक मन्दिर का व्यक्तिगत स्वरूप भागे चलकर नहीं बदला भीर न उसमे किसी प्रकार का उलट-फेर ही किया गया। पामांतिये के मतानुसार कला श्रीर बनावट तथा लेखों के बाधार पर चम्पा के मन्दिरों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। र प्रथम श्रेणी में प्रारम्भिक मौलिक कला के मन्दिर हैं जो सातवीं से दशवी शताब्दी के हैं और जिनमें कलात्मक नवीनता और वास्तविक श्रेरणा प्रतीत होती है। इस श्रेणी में माइ-सोन का अ9 (७वी णताब्दी के आरम्भ का मंदिर) तथा पो-नगर के फ भीर भ ( = 9 ३ भीर = 9 ७ ई० ) मन्दिर रखे गये हैं। दसरी श्रेणी के मन्दिर सातवी और नवी शताब्दी के बीच में बने। इनकी छत नीची है जिससे ये धनाकार प्रतीत होते हैं, जैसा कि होग्र-लाई का मन्दिर है भीर इस श्रेणी में माइ-सोन का ई॰ मन्दिर (ब्राठवीं शताब्दी का ब्रारम्भ), पो-नगर ई॰ (६वीं शताब्दी का तीसरा भाग) तथा डोंग-डग्रोंग का सबसे प्राचीन भाग है। तृतीय श्रेणी में सम्मिश्चित कला है (१०वीं शताब्दी), डोंग-डम्रोंग का म्र मिन्दर इसी का प्रतीक है। इसमें उपर्यक्त दोनों कलामों का मिश्रण है। ११वीं शताब्दी के शास्त्रीय कला में केवल माइ-सोन ई० ४ मन्दिर रखा गया है और उसमें स्थापत्य कला के सिद्धान्तों का पालन किया गया है। मन्दिरों के ऊपर का भाग शण्डाकार रूप मे 9०वी से १४वी मनाब्दी में बनाया गया और इसमें बंग-मन मन्दिर (६०० ई० लगभग), पो-नगर मन्दिर (११४५ ई०) तथा यव मोज मन्दिर (१४वी शताब्दी का भारम्भ) रखे गये हैं।

उद्भूत (डिराइब्ड) कला (१२, १७वीं शताब्दी) के ब्रन्तर्गत स्वतंत्र रूप से मन्दिरों का निर्माण हुमा ब्रीर कलासिद्धान्तों का पूर्णतया पालन नहीं हुमा है। इनमें माइ-सोन का (ब, १।१११४ ई०, माइ-सोन ग, ११५७ ई० पो), क्लों-गरै (१४वीं शताब्दी) और पो-रोम (१७वीं शताब्दी का मध्य भाग) के मन्दिर है। इन ६ श्रेणियों के मन्दिरों में प्रथम नीन को मौलिक तथा प्रधान और ब्रन्तिम तीन को सहायक माना गया है। ऐसा पामांतिये का मत है।

स्टर्न के मतानुसार वस्पा के मन्दिरों को जिन श्रेणियों में रखा जा सकता है वे ऋमशः प्राचीन पद्धति, होअ-लाई, होग-डुयोंग, माइ-सोन, माइ-सोन ग्रीर विन-

३. मजुमदार, चन्या, पू० २५७ से।

४. आ० च०, पृ० ४। स्टर्न ने स्थापत्य कला के विकास पर ही अपने विचार विस्तृत रूप से प्रकट किये हैं। पृ० १३ से।

डिन्ह के मध्य के युन, विन-डिन्ह तथा अन्तिय युन की हैं। ये श्रेणियों केवल स्थानों के आधार पर हैं। इन दोनों फासीसी विद्वानों ने लेखों के आधार पर मन्दिरों की तिथि निर्धारित की और फिर मन्दिरों की बनावट, सजावट तथा ऊपरी स्वरूप को ध्यान में रखकर उनमें समानता और विभिन्नता दिखाने का प्रयास किया है। मैंडेलाइन हलाड ने भी अपने ग्रन्थ में विस्तृत रूप से इस विषय का अध्ययन किया है तथा स्थापत्य कला के विभिन्न अगो द्वारा इससे सम्बन्धित चोकोर खम्भे (पाइलस्टर), तीनो और के नकली द्वार, उनकी मेहराबे (आरकेडिंग), ऊपर की कार्निस, सुहावटी अथवा फलक, किनारे के मकर-मुख, मन्दिर के ऊपरी भाग का रूप, छोटी मेहराबे, किनारे के बुज, अलकुन विभूतियाँ, मनुष्य, देवता, पण्ण, पक्षी, गरुड, मकर, इत्यादि का विस्तृत रूप से वृत्तान्त दिया है। शिल्पकला का चित्रण उन मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित है जो सुहावटी, फलको-दिलहो, मन्दिरों के किनारों, मेहराबे तथा आलों में बैठायी गयी हे। मन्दिरों में बहुत-सी मूर्तियाँ भी मिली जो पत्यर पर खुदी हुई हैं तथा अलग से भी रखी है। इस अध्याय में ऐतिहासिक कम से पहले प्रमुख स्थानों के मन्दिर तथा उनकी विशेषता और फिर शिल्पकला पर विचार किया जायगा।

## माइ-मोन के प्राचीन मन्दिर

माई-मोन के मन्दिर टूरेन से २९ मीन दक्षिण, दक्षिण-पूर्व य देवो ले की घाटी मे है। एक मीन के घे ने यहाँ बहुत-मे मन्दिर झलग-झलग समय में बनाये गये। ये सब मैव मत से सम्बन्धित है। झ ९ तथा अन्य मन्दिरों में म्नानद्रोणी तथा झ ९० और ई ९ में बड़े लिग पाये गये। झ ९, ब ४, फ ९ तथा झ ४, ब ९ और कदाचित् स ९ में भी शिव की मृतियाँ मिली। इनके झितिरक्त गणेश और म्कन्द की भी मूर्तियाँ कमण ब ३ ई ४, तथा ब ३ के सम्मुख मिली। झ स्थान के सवशेषों में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवी-देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली जो मन्दिरा के फलको पर शिल्पकला की मुन्दर प्रतीक है।

पामातिये के मतानुसार प्राप्त लेखो के श्राद्वार पर मदिन्दों की तिथि

४. आर्ट्स डुल एशिया आसियन २, ल एशिया ६ सुद-ईस्ट (एशिया की प्राचीन कला, भाग २ ) । ब्रिलण-पूर्वी एशिया । पेरिस १६२४, प्० ६८ से ।

६. पामांतिये, आई० सी० १, अध्याय ७, पृ० ३३७-४३८ । समुमदार, 'सम्पा', पृ० २४० से । स्टर्न, चिन्न नं० १३-१६, जिसमें माइ-सोन के विभिन्न मन्विरों का स्थान, निर्माण और उनकी बनावट दी गयी है ।

७. मजुमदार, 'बम्पा', प्० २४७।

को निर्धारित किया जा सकता है। शंभवर्मन की कला (६-७ शताब्दी) से सम्ब-निव्यत संदिरों से अप. अर-७. बडे. ब४. ब७-६. बपप-पडे. सप-४. दप. द४. द६. ई 9 है। प्रकाशधर्म, विकान्तवर्मन के मन्दिरो (७-१०वी शताब्दी) की कला के मन्दिरों से पूर्वार्धकालीन ग्रद-१३, ग्र१, बह तथा फ़ है, भीर उत्तरार्ध युग मे स७, ग्रर, स६, ई७ तथा फ३ है। हरिवर्मन (११वी शनाब्दी) की कला के अन्तर्गत द२, ई॰ तथा ई॰ हैं तथा १२वी शताब्दी के जयहरिवर्मन की कला के आधार पर वंत. वंत. दर तथा ग. ह. क और ल मन्दिर है। माइ-सोन के प्राचीन मन्दिरो मे अप तथा उसी के सहायक अर-अर के मन्दिर है। ये सब मन्दिर एक मेढी पर बने हैं और जिस ग्रहाते मे वे है उसके चारों भीर ईटो की दीवारे हैं। प्रवेश करने के लिए पश्चिम की मोर विशाल फाटक है जिसमें दो मोर प्रवेश द्वार भीर ऊपर बढ़ने के लिए नीचे से दोहरी सीढियाँ है। ब्रहाते के ब्रन्दर विभिन्न कला परिपाटी के तथा बाद के समय के अन्य सहायक मन्दिर है. जिनमे अ १० उत्तर की ओर तथा म ११, १२, १३ कमश पश्चिम और पूर्व की ओर है। मृश तथा उसके सहायक मन्दिर म २-७ तक एक कास के रूप में फैले हुए हैं। ये ६॥ फूट ऊँचाई की मेढी पर बने है और इनमें पहेँचने के लिए पश्चिम की ओर से जीना लगा है। मन्दिर की दीवारों में बाहर की मार निकले चौकीर खम्भे (पाइलस्टर) है और मलकृत करने के लिए बेल-बटो का प्रयोग किया गया है। किनारे की दीवारो के नकली दार बाहर की भीर बढ़े हए दिखाये गये है । ऊपरी भाग मे मन्दिर का छोटा नमना है भ्रोर नीचे तीन भालों में मातियाँ है । ऊपर शिखर तक पहुँचने के लिए तीन मचान है जो त्रमश छोटे होते गये हैं श्रीर एक दूसरे के बीच मे कॉनिस की कई तहे तथा बीच मे मन्दिर का छोटा आकार है। इस मन्दिर में किनारे पर बर्जियाँ नहीं है। दीवारों में चौकोर खम्भे (पाडलस्टर) बाहर निकले दिखाये गये है। पहले मचान मे बाहर की और एक असूर का मुख प्रदर्शित है तथा किनारे पर मकर है।

माइ-सोन के अन्य सहायक मन्दिर २-७ अलग-अलग धरातल पर बने हैं। इनका आकार भी अ १ की तरह है, पर अ ६ मे शुण्डाकार छते नही है। ब वर्ग के मन्दिरों में ब १ पत्थर का बना है, पर इसकी बनावट सुन्दर उग से नहीं की गयी है। ब ४ मिन्दरों में ब १ पत्थर का बना है, पर इसकी बनावट सुन्दर उग से नहीं की गयी है। ब ४ मिन्दर इस वर्ग के अन्य मन्दिरों से भिन्न है। ई वर्ग के मन्दिरों में ई १ माइ-सोन के अन्य मन्दिरों से भिन्न है। इसका गुँबज ईटों का नहीं है, क्यों कि दोवारे बहुत पतली है और इसकी छत टाइलों की बनी है। मन्दिर का अन्दर का भाग चौकोर है और चार कोनों पर लकडी के खम्भे है। इस वर्ग के अन्य मन्दिरों की भौति इसका द्वार पश्चिम की ओर है। बीच में लिंग रखने के लिए पत्थर की एक बैठकी (जलहरी) है जिस पर शिल्पकला के सुन्दर नमूने खुदे हुए हैं। ई वर्ग के अन्य सहायक मन्दिर भी समय-

समय पर बने भीर इन सबको घेरने के लिए एक दीवार बनायीं गयी तथा दक्षिणी भाग में प्रवेश द्वार है। केवल ई ५ का द्वार पूर्व की ओर है। माइ-सोन के मन्य वर्ग के मन्दिरों में कोई विशेषता नहीं है भीर इसलिए उनका विवरण देना मनावश्यक है। डोंग-इओंग के मन्दिर

यह मन्दिर माइ-सोन के दक्षिण पूर्व में १२-१३ मील की दूरी पर क्वंग-नम प्रान्त में स्थित है, जो चम्पा के प्राचीन इतिहास में अमरावती के नाम से प्रसिद्ध था । ३२८ गज लम्बे ग्रीर १६४ गज चीड़े वर्गाकार क्षेत्र में यह मन्दिर है ग्रीर एक नीची ईंटों की दीवार से इसे घेरा गया है जिसके पूर्वी भाग में प्रवेश-द्वार है। यहाँ से इन्द्रवर्मन् द्वितीय के शक सं० ७६७ (८७५ ई०) के प्राप्त लेख में एक बौद्ध मन्दिर ग्रीर लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर के ग्रापित विहार की स्थापना का उल्लेख है । उसकी विधवा रानी हरदेवी राजकूल ने यहाँ पर बहुत-से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की थीं। 10 यहाँ की इमारतें विभिन्न काल में बनवायी गयीं। मुख्य मन्दिर चम्पा के ग्रन्य मन्दिरों की भाँति है। बाहरी दीवारों में नकली द्वार ग्रन्य मन्दिरों की अपेक्षा प्रधिक बाहर की भीर बढ़े हुए हैं। इन ढ़ारों को चौकोर खम्भों (पाइल-स्टर) से अलंकृत किया गया है और इनमें सुन्दर मूर्तियाँ बैठायी गयी हैं। मन्दिर के भन्दर के श्राले काफी बड़े हैं। प्रवेश का द्वार पूर्व में है जिसके नीचे सोपान हैं, पर पश्चिमी नकली द्वार के नीचे भी सीढ़ियाँ हैं। मन्दिर के आगे सहन की दीवारों में भी श्रलंकृत ईटों के स्तम्भ हैं। मुख्य मन्दिर के चारों ग्रोर चार ग्रन्य सहायक मन्दिर भी हैं जो एक ही सतह पर बने हैं। डोंग-डुम्रोंग में तीन सहन हैं। यहाँ के मन्दिरों की विशेषता मेहराव<sup>!१</sup> में भ्रलंकृत पूष्प हैं और इसकी बाकृति शंकू के समान (कोनिकल) है।

पों-नगर के मन्दिर १२

खन-होम्र केचू लामो गाँव में प्राचीन पो-नगर के मन्दिरों के मवशेष हैं। यह मन्दिर उत्तर से दक्षिण की ब्रोर दो पंक्तियों में एक पहाड़ी पर स्थित है।

द. पामांतिये, आई० सी० १, अध्याय द, पू० ३३१-४३द । मजुमसार, सम्पा, पू० २४द से । स्टर्न, पू० १६ ।

६. मजुमबार, धम्या, लेख नं० ३१, पू० ७४ से।

१०. वही, नं० ३६, पृ० ६८ से।

११. स्टर्न, पृ० १७ । हलाड, पृ० ७१ ।

१२. पामातिये १, पृ० १११-१३२ । मधुमदार, अम्पा, पृ० २५१ से ।

सामने की पक्ति में प्रधान मन्दिर है और उसके दक्षिण में व और स ! पीछे की पंक्ति मे फ, ई और द मन्दिर है । उनके अतिरिक्त कुछ अन्य इमारतो के अवशेष भी हैं । प्रधान मन्दिर अब भी अच्छी दशा में है । पहले यह मन्दिर लकड़ी का रहा होगा और इसमे मुख्य लिंग स्थापित था तथा इसका सम्बन्ध विचिन्न सागर से था । विदेशियों ने इसे ७७४ ई० में जला दिया और दस वर्ष बाद सत्यवर्मा ने एक नये मन्दिर का निर्माण किया और उसमे नये मुख्य लिंग के अतिरिक्त अन्य देवी देवताआ की मृतियों भी स्थापित की ।' मुख्य मन्दिर का निर्माण ५९७ ई० तक अवश्य हो गया होगा वयों कि शव स० ३२६ (६९७ ई०) का दूसरा लेख इसी के द्वार पर अकिन मिला । इसमे मेनापित पार द्वारा भगवती की एक पत्थर की मूर्ति की स्थापना तथा धण्डक लिंग, गणेंश (विनायक) तथा श्री मलदाकुठार नामक एक स्थानीय देवना के लिए तोन मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख है । यह कहना विठन है कि किन मन्दिरों के निर्माण का इन लेखों से सम्बन्ध है ।

मुख्य मन्दिर श १ बिलकुल साधारण है, किन्तु यह श्रच्छी दशा में हे श्रीर चम्पा के गाचीन मन्दिरों का एक सुन्दर उदाहरण है। बाहर का भाग बहुन ही साधारण है तथा दिखावटी नकली द्वार का श्राकार नुकीली कमानीदार महराव की तरह हे जिसके ऊगर छोटी मेहराब बनी है, तथा बीच में मुकुट पहने एक मनुष्य अपने हाथ छाती पर रखे दिखाया गया है। उपर की छन ओर शिखर के बीच में चार अग है। इनमें बीच के शाले नकनी ढार का छाटा रूप लिये हुए हैं। मन्दिर के श्रान्तरिक भाग में भुण्डाकार गुम्बज है। मन्दिर में उमा की एक सुन्दर मृति है। पी-नगर का मन्दिर कुछ बानों में दूमरों से भिन्न है। इसके नकली ढारों की बनावट अन्य मन्दिरों के बैसे ढारों की भाँनि नहीं है। इसके उपर नुकीली कमानी के श्राकार की मेहराब है जो उपर की श्रोर नमश छोटी होती जाती है। इसकी छन में भी कई परने नहीं है, यह एक शुण्डाकार गुम्बज का रूप लिए हुए है। यहा के फ मन्दिर में नकनी ढारों के स्थान पर शिल्प कला के प्रतिन मिनते है।

अन्य स्थानों के मन्दिर

होग्र-लाई फन-रग में उत्तर में न्होन सोन के गाव में ये मन्दिर मिले हैं जो श्रधिकनर खडहर के रूप में हैं। ये स्थापत्य कला के सुन्दर प्रतीक प्रतीत होते हैं। स्टर्न के मतानुसार<sup>१</sup> होग्र-लाई के मन्दिरों के चौकार खम्भो तथा मेहराबो

१३. मजुमदार, चम्पा, लेख नं० २२, पृ० ४१ से ।

**५४. वही, नं० २६, पृ० ६३ से ।** 

१४. वही, पु० ४८ ।

की नक्काशी उच्च भेणी की कला की खोतक है। बड़ी और छोटी मेहराबों को सुन्दरता से पेड़ की डाल और उससे निकली शाखाओं के रूप में अलंकृत किया गया है। मन्दिर की दीवारें विलकुत्त सीधी नहीं हैं, पर बाहर की ओर शुकी मालूम पड़ती हैं। मन्दिर का भोसारा भी आने को बढ़ा है और इसमें नकती द्वार बने हुए हैं। पो-हें सन्दिर "

फनतिएट के निकट थिएन-छन नामक गाँव के पास पहाड़ी पर एक बन्य श्रेणी के तीन मन्दिर हैं। इन तीनों मन्दिरों का द्वार पूर्व की भोर है। मुख्य मन्दिर ऊँची सतह पर है और इसके उत्तर-पूर्व में एक बन्य मन्दिर के अवशेष हैं। इससे नीचे उत्तर की भोर तीसरा मन्दिर है। मुख्य मन्दिर में किनारे पर बुजियाँ नहीं हैं और न कार्निस की जोड़ों पर पत्थर का प्रयोग है। इस मन्दिर का द्वार कम्बुज के मन्दिरों से बहुत मिलता है। फरग्यूसन ने इस प्रकार के मन्दिर की समानता धम्मेक स्तूप से की है। "

## पो-दम मन्दिर

फनरी नगर के निकट फु-बिएन गाँव से दो मील उत्तर में एक पहाड़ी पर ६ मन्दिर मिले हैं। इनमें मुख्य मन्दिर में बड़ी कारीगरी की दूई है। एक छोटे मन्दिर की ऊपरी मंजिल की छतें झुकावदार (कर्ब्ड) हैं और उसकी समानता बोरोबुदूर के छोटे जावानी मन्दिरों से की जाती है। 4

## पो-रोम मन्दर'

इस वर्ग का मन्दिर, जिसमें एक मुख्य तथा उसके साथ में एक और इमारत है, विन्ह-युमन के हाऊ-शन्ह गाँव में एक चट्टान पर स्थित है। मन्दिर बहुत ही साधा-रण है। इसके कोने के बुजं शुण्डाकार हैं। हलाड के धनुसार थह चम्पा का सबसे बाद का मदिन्द है जिसका निर्माण १७वीं शताब्दी में हुमा होगा। इसके द्वार पर शंकित लेखों से इसकी पुष्टि होती है। सहायक इमारत में कुछ चित्रकला के चिक्क भी मिले हैं।

१६. पार्मातिये १, पृ० २६, जिल्ल १-३। अजुमदार, जन्या, पृ० २५४।

१७. हिस्ट्री आफ इंडियन एग्ड ईस्टर्न आर्कीटेक्बर,बाव,१,पू०७२,बिझ१६।

१८. पार्वातिये १, पूर्व १० से बिल ६-७ । मजुमबार, 'बस्पा', पूर्व २१४ ।

१६. पामांतिये, वहीं, पूर्व ६१ से, विस द-१० । मधुमवार, बही ।

२०. पृ० ४-४ ।

## पो-क्ज़ोंग-गराई?

यहाँ का मुख्य मन्दिर, बहाँ से कन-रंग का श्रम्छा दृश्य दिखाई पड़ता है, बड़ी श्रम्छी दशा में है और लेखों के श्राधार पर रे उसका निर्माण-काल जयसिंहनमें वृष्यं (१२८७-१३०७) के समय में रखा जाता है। इस मन्दिर के द्वार तथा नकली द्वार मन्दिर की दीवारों में नहीं बने हुए हैं, बरन् वे शागे निकले हुए बनाये गये हैं। मन्दिर ऊँची मेढ़ी पर बना है। द्वार के ऊपर कमानीदार मेहराब है जो कमश: दूसरी और तीसरी मंजिल में छोटी होती जाती है। प्रत्येक मंजिल के किनारे पर बुजं बने हुए हैं।

#### अन्य मन्दिर

बस्पा में हुंग-चन कुई-होन से दो मील की दूरी पर हुआंग-लोग में भी कुछ मिन्दरों के अवशेष मिले हैं। इनमें प्रथम श्रेणी के मिन्दर की छतें शुण्डाकार हैं और समानान्तर रूप से नीचे से ऊपर छोटी होती जाती हैं। 3 हुआंग-लोग के मिन्दरों में नकली द्वारों के ऊपरी भाग में शिल्पकला का मुन्दर चित्रण है। छत के किनारों पर बुज नहीं हैं और ऊपरी भाग उलटे कमल की आंति हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मिन्दर भी है जिनमें शिल्पकला अथवा बनावट के कारण कुछ विशेषताएँ हैं।

स्थापत्य कला में मन्दिरों के अतिरिक्त गुफाएँ तथा गड़-निर्माण भी उस देश की कारीगरी के प्रतीक हैं। " गुफाओं में बहुत-से लेख अंकित मिले हैं। फोंग- हु की गुफाएँ बहुत बड़ी हैं। प्रवेश-द्वार से १३०० गज तक एक लम्बी सुरंग है और थोड़ी गहराई तक इनमें पानी है। यहाँ पर ३२५ गज लम्बी एक और सुरंग है। यहाँ पर कुछ छोटी मूर्तियाँ तथा बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जिसपर 'सारि-पुत्र' निखा था। इससे यह प्रतीत होता है कि यह बौद्ध भिक्षुओं का स्थान रहा होगा। चम्पा के राज-प्रासादों के अवशेष नहीं मिले हैं, यद्यपि चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि वे बड़े और ऊँचे थे। नगर के बचाव के लिए बनायी गयी दीवारों के अवशेष अवश्य मिले हैं। ६-१० फुट ऊँचाई की मिट्टी और पत्थरों की बनी भीत मिलती है।

२१. पामांतिये, भाग १, पृ० ६१ से, बिस ११-१४ । मजुमदार, पृ० २४४ ।

२२. मनुमबार, 'बस्या', सेख मं० १११-११४, यू० २२० से ।

२३. बही, पु० २४६।

२४. मजुमबार, 'बम्पा', पु० २५६ ।

#### शिल्पकला

यद्यपि चम स्थापत्य-कला को पूर्णतया भारतीय मानना कठिन है, क्योंकि कुछ विद्वान इसे स्थानीय कला का ही प्रतीक मानते हैं, पर चम्पा के मन्दिरों की शिल्पकला तथा स्वतंत्र रूप से निर्मित मृतियों के विषय, भावप्रदर्शन, मुद्रा तथा बनावट में पूर्णतया भारतीयपन प्रतीत होता है। चम कलाकारों ने स्वतंत्र रूप से धयवा भारतीय कलाकारों के सहयोग से इसमें प्रगति दिखायी। कालानुसार स्टर्न ने चम शिल्पकला को स्थापत्य-कला की भाँति तीन भागों में बाँटा है---डोंग-डग्रोंग कला, विन-दिन्ह कला तथा बाद की शिल्पकला। यहाँ पर विभिन्न काल की शिल्पकलाओं का वस्तुत: बुत्तान्त देने की अपेक्षा कला के विभिन्न अंगों-देवी, देवता तथा मनुष्यों के आकार, पशुत्रों की मूर्तियों तथा धलंकृत साधनों के ऋमिक उतार-चढ़ाव तथा पुनः उतार पर प्रकाश डालना स्वाभाविक तथा सरल होगा। चम्पा की मृतियाँ या तो मन्दिरों में लगी हुई हैं अथवा अलग से बनी हैं, जिनमें देवी-देवता, द्वारपाल, सम्राट्, सम्राज्ञी की मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। देवी-देवताम्रों की मूर्तियों में शिव, विष्णु, इन्द्र, विनायक, स्कन्द, सूर्य, उमा, लक्ष्मी इत्यादि की मूर्तियाँ मिली हैं और इनका उल्लेख धर्म के ग्रध्याय में पहले ही हो चुका है। यहाँ पर केवल चुनी हुई कुछ मूर्तियों का कला तथा प्रतिमा-लक्षण के घाधार पर संक्षिप्त वर्णन किया जायगा । इस सम्बन्ध में यह कह देना भावश्यक है कि प्रारम्भिक चम शिल्पकला में वह लावण्य, मुसकान ग्रीर सौम्यता है जो भारतीय मुतियों में पायी जाती है। बाद की मूर्तियों के मुख भारी हैं, शरीर स्थूल है और चेहरे पर मसकान के स्थान पर हिंसात्मक अथवा गम्भीर भावना दिखाई पडती है। सिह, गज, मकर तथा अन्य पशुत्रों का भयानक स्वरूप है। द्वारपाल भी इसी रूप में दिखाये गये हैं। कला में नृत्य को भी स्थान मिला है और कई स्थानों पर नृत्य करती हुई ग्रप्सराएँ भीर वीणा बजाते व्यक्ति दिखाये गये हैं। ये ग्रारम्भिक काल के हैं। कलात्मक दृष्टि से कुछ सुन्दर मूर्तियों का उल्लेख करना झावश्यक है। शिव

शिव की दो खड़ी मूर्तियाँ माइ-सोन के अ ४ और स में मिलीं जो एक -दूसरे से बहुत मिलती हैं। ऊपर का भाग कम रूप से संतुलित है और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। विन-दिन्ह कला के अन्तर्गत क्षप मम वाली शिव की नृत्य करती मूर्ति

२५. 'चन्पा', पृ० ७३ । डा॰ मजुनबार ने चन्पा शिल्पकला को तीन भागों में रखा है; मानबीय प्रतिमाएँ, पशु तथा अलंकृत दिवय, पृ० २६३ ।

बड़ी सुन्दर है। एक हाथ में निश्चल है, दूसरा हाथ टूटा हुआ है। बार्य पैर नृत्य भाव में उठा हुआ है। पैरो में नूपुर है, बाँह में कुण्डल तथा कमन और वसस्थल पर माला है। ये कानो में कुडल पहने हुए है। शीश पर शकु-आकार (कानिकल) का मुकुट है जो मालाओ से अलकुत है। दूसरी मूर्ति विन्ह-दिन्ह से प्राप्त हुई भीर इस समय पेरिस के सम्महालय म्यूजे गिमेह में है। इसमें शिव पदाामन अवस्था में एक पत्थर के पीढ़े पर यैठे दिखाये गये है। वे द्यानावस्था में है और तीसरा नेन भी दिखाया गया है। उनके आभूपित शरीर पर कुडल, किटमून, कगन के अति-रिक्त तपं भी प्रदिशत है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति बड़ी सुन्दर है। शिव के मुख पर मुसकान है और नेवो से प्रतीत होता है कि वे ध्यान-मम्म है। मुकुट पर चन्द्रमा भी अकित है।

### विष्णु

विष्णु के शेषनाग की शय्या पर शयन करने का दृश्य माइ-मोन के ई १ में मन्दिर के बाहरी भाग पर सुहावटी पर प्रक्तित है। विष्णु की नाभि में निकले कमल पर बह्या बैठे हैं। इस दृश्य में लक्ष्मी नहीं है पर दोनों किनारों पर अधं-मनुष्य के रूप में गरह अपने दोनों हाथों में सर्प पकड़े दिखायें गये हैं। यहां पद्मामन पर वैठे हैं। "दून के संग्रहालय वाली विष्णु की मूर्ति भी उल्लेखनीय है। "इसमें ऊपर का भाग बड़ा ही साधारण है। नीचे का भाग एक प्रकार की धोनी में ढका है और कमर में फेटे के अतिरिक्त करधनी भी दिखायी गयी है। शीश-मुकुट साधारण है। माला की कई पिक्तियों के स्थान पर मुकुट सामलक-आकार का है। विष्णु के मुख पर गम्भीरता का आभाम है। उनके छोटी पत्ननी मूछे भी हैं, तथा भवें कमानदार और जुड़ी हुई है। पामानियें के श्रनुसार यह मूर्ति हो-लाई शिल्पकला परिपाटी की प्रतीक है।

## अन्य देवता

अन्य देवताओं की कुछ मूर्तियाँ भी मिली जो कला की दृष्टि से उल्लंखनीय है। डोग-डुओग की एक मूर्ति उल्लेखनीय है। "इसका दाहिना हाथ माधारण रूप से

```
२६. स्टर्न, खिल ६२ (व) ।
```

२७. वहीं, नं १ ४६।

२८. 'सम्पा', बिझ नं० २२ (स)।

२६. वही, मं० ५३ (अ)।

३०. बही, नं० ४४ (अ) ।

दाहिने अंग पर है और बायें में उसने कोई शस्त्र अथवा मूसल घारण किया है। धोती का फेंटा बहुमें साफ दिखाई पड़ता है। ऊपरी भाग में बाहु और वसस्थल पर कुछ बँघा हुआ दिखाया गया है जो आभूषण नहीं प्रतीत होना है। शीशमुंकुट या मौल बहुत भारी है। इस मूनि का भरीर बहुत स्थूल है और मुख का आकार चौड़ी-चपटी नाक वाला है। स्टनं ने इसे कोई देवता माना है, पर लक्षणों से या तो यह द्वारपाल अथवा रक्षक प्रतीत होता है। थममम से प्राप्त एक अन्य मूर्ति किसी देवता की प्रतीत होती है। यह पद्मासन में है, इसका सिर टूटा है और यह प्रतीत होता है कि बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि इसके विभिन्न भागों का संतुलन कम से रहे। यह बिलकुल विकोण रूप में प्रतीत होता है। मूर्ति पूर्णतया आभूषणों से अलंकृत है और भरीर की बनावट भी बड़े ढंग से की गयी है। इसे बिन्ह-दिन्ह परिपाटी के अन्तर्गत रखा गया है और कला की वृण्टि से यह बहुत सुन्दर है।

## बुद्ध की मूर्ति

डोंग-डुग्रोंग से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति साधारण है। " यद्यपि बुद्ध ध्यानावस्था में हैं, पर वे पद्मासन मुद्रा में नहीं है, साधारण रूप से पैर लटकाकर बैठे हुए है। दोनों हाथ घुटनों पर हैं और संघाटी का कोना ऊपर दाहिने कंधे से होकर पीछे गया है। पहनावा उप्णीस और घृंघराले बाल भारतीय बुद्ध की मूर्ति की भाँति विखाये गये हैं। पर इनकी नाक और घोष्ठ बहुत चौड़े हैं और मुख खुला हुग्रा है। चेहरे पर गम्भीरता का भाव नहीं है।

### कुछ सुन्दर चित्र

दिलहों (टिम पानम) पर शिल्पकारों ने अपनी कलात्मक बुद्धि का प्रमाण भी दिया है। जो चित्र अंकित है उनसे प्रतीत होता है कि किसी कथानक अथवा दृश्य को पूर्ण रूप से विस्तृत क्षेत्र में अंकित किया जा सकता था। माइ-सोन स १ मिन्दर में प्रमुख द्वार के दिलहे पर एक सुन्दर चित्र अंकित है। विच में चौकी के आकार (पेडस्टल) में नन्दी बैठा दिखाया गया है और उसके ऊपर शिव नृत्य कर रहे हैं, पर उनका ऊपर का भाग टूटा हुआ है। धुटने अने हैं और बायाँ पैर नृत्य भाव में उठा हुआ है। बायाँ हाथ भी जाँच पर है। मुख्य मूर्ति के दोनों ओर तीन व्यक्ति हैं।

३१. वही, नं० ६२ (अ) ।

३२. बही, नं० ५६ (म)।

३३. स्टर्न, चित्र नं० १४।

दाहिनी भोर सबसे निकटवाला व्यक्ति नाच रहा है तथा भ्रन्य दो क्रमणः तबला भीर बौसुरी बजा रहे हैं। दूसरी भोर सबसे किनारे वाला व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है भीर सिहासन पर बैठी कोई देवी भीर उनके निकट कोई देवकुमार खड़ा है। यह कदाचित् दुर्गा या पार्वती भीर स्कन्द हैं। दोनों भोर पेड़ भी दिखाये गये हैं। उनरी भाग में देवता या भप्तरा भाकाश मे उड़ते हुए दिखाये गये हैं। चम कला का यह सुन्दर नमूना है।

## नर्तकी और नृत्य-दृश्य

चम कला में नृत्य-दृश्य भी अच्छी तरह दिखाये गये हैं। त-किश्रो से प्राप्त एक नतंक और नतंकी की मूर्तियाँ विशेषतया उल्लेखनीय हैं। पे दोनों ही मूर्तियों में भाव-प्रदर्शन सुन्दरता से किया गया है, पर मुद्राएँ भिन्न हैं। नतंकी अपने नृत्य में इतनी लीन हैं कि उसे अपने तन की सुध-बुध गहीं रही है। मोतियों की माला से उसकी किट अलंकृत है। नतंकी की मूर्ति इस समय टूरेन के संग्रहालय में है। माइ-सोन के ई 9 मदिनर के एक खस्भे पर सम चतुर्भुज (रामबाइड) में एक नृत्य-दृश्य में वीच वाला नतंक अपने हाथों और पैरो को एक कोने से दूसरे कोने तन फैलाये और उसका गरीर बड़ा लचीला दिखाया गया है। अन्य दो नतंक संकुचित क्षेत्र में नृत्य अवस्था में दिखाये गये हैं। त-किश्रो से प्राप्त एक नतंक हाथ उठाये और पैरो को मोड़े नृत्य करता दिखाया गया है। वही से प्राप्त एक चीकी के झाकार (पेडस्टल) पर तीन नर्तिकयाँ नृत्य करती दिखायी गयी हैं। वही से प्राप्त एक चीकी के झाकार (पेडस्टल) पर तीन नर्तिकयाँ नृत्य करती दिखायी गयी हैं। वही से प्राप्त एक चीकी के झाकार (पेडस्टल) पर तीन नर्तिकयाँ नृत्य करती दिखायी गयी हैं। वही से प्राप्त एक चीकी के झाकार (पेडस्टल) पर तीन नर्तिकयाँ वृत्य करती दिखायी गयी हैं। वही स्राप्त एक चीकी के साथ एक व्यक्ति बीणा वजा रहा है और दूसरे के झागे दो तबले अथवा मृदंग रखे हैं, माइ-सोन के प्राचीन मन्दिर ई अ में भी एक व्यक्ति बौसुरी बजा रहा है। उसके दोनों हाथों की उँगलियाँ बाँसुरी पर है।

## द्वारपाल, गन्धर्व, नाग और जन्तु

चम शिल्पकला में द्वारपालों, गन्धवं, नाग तथा पशु-पक्षियों को भी यद्म-तल प्रदर्शित किया गया है। इन सबमें हिसात्मक तथा कूरता का भाव प्रदर्शित है जिसे इनसे लोग डरें। नकली द्वारों को भ्रलंकृत करने के लिए द्वारपालों की मूर्तियाँ

३४. वही, नं० ५६ व और स।

१४. वही, जिल्ल नं० ५२।

३६. हलाइ, नं० ३७१, पट ७६।

३७. हलाड, नं० ३७३।

बैठा दी गयी हैं। पत्नु-पक्षियों को भी स्त्रूल कारीर तथा हिसात्मक भावना से प्रदर्शित किया गया है। डॉग-इजुवांग का द्वारपाल ध्वपने स्त्रूल करीर तथा चौड़े मुख और अपने स्त्रूल करीर तथा चौड़े मुख और अपटी नाक के लिए उल्लेखनीय है। माइ-सोन ई ४ और अप-मम के द्वारपाल के ऊपरी घड़ में केवल स्यूल काया और कूर माव की समानता मिलती है। देनों कॉ बेवभूषा और पगड़ी मिन्न हैं। इनके मुख का आकार भी भिन्न है। गज, सिंह तथा मकर मन्दिरों के बाहरी भाग को अलंक़त करने के लिए चितित हैं। मकर-मुख का प्रयोग जावा की भाँति यहाँ पर भी हुआ है और गरुड़ तथा नागों की, समानता समेर कला के उदाहरणों से की जा सकती है। सिहों का कूर वेहरा कदाचित् चीनी अजगर की तरह है। हाथी मलाया तथा हिन्द-चीन के जंगलों-जैसे लिये गये हैं। गरुड भी डमेर कला पर आधारित है।

चम्पा की स्थापत्य तथा शिल्पकला पर भारतीयता की छाप गहरी लगी । विषय भारतीय थे और कलाकारों ने उन्हें मूल रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। मनरावती तथा पल्लव कलाओं का यहाँ बड़ा प्रभाव पड़ा तथा उत्तर भारत की ग्प्त-कालीन कला का प्रभाव भी यहाँ की कुछ मतियों के स्वतंत्र पहनावे में प्रतीत होता है। यह सच है कि चम कलाकारों ने स्वतंत्र रूप से अपने ढंग पर स्थापत्य भौर शिल्प-कलाओं के क्षेत्र में प्रगति दिखायी । खम्भों की कारीगरी तथा नक्काकी बेल-बुटे तथा मालाओं से अलंकृत करने का प्रयास और मेहराब तथा कार्निस को धनंकृत करना सरल बात न थी । ऊँचे शण्डाकार मन्दिरों के निर्माण में उन्होंने ईटों का प्रयोग किया भौर किनारों पर उन्हें पत्थरों से कसा, जिस पर मकरमख सुन्दरता में कटे हुए हैं। मन्दिरों की छत और किनारे के बुर्ज भारतीय नहीं हैं। उनका माकार भी अपने ही ढंग का है, जो समय के साथ प्रगति करते हए पूनः भवनति की धीर अग्रसर हुआ। चम कलाकारों ने निकटवर्ती देशों के साथ सम्बन्ध द्वारा धपनी कला में उनके कुछ शंश उद्धृत किये हैं। भाज भी चम देश के बचे हुए मन्दिर अपने प्राचीन कलाकारों की स्मृति दिलाने के लिए खड़े हैं। अंकोर और बीरोबुद्दर की भारत वे विशाल नहीं हैं, पर उनमें चमों की धार्मिक प्रवस्ति और विश्वास कट-कट कर भग हम्रा है।

३८. स्टर्न, चित्र नं० ४४ । ३८. बही, नं० ६९ व और व ।



मम्बु भी ( बोरोबुद्र )

तृतीय भाग कम्बुज

# भारत और हिन्द-चीन

किण-पूर्व एशिया में बंगाल की खाड़ी ग्रौर जीनसागर के बीच में हिन्दजीन का प्रायद्वीप ईसा की प्रथम शताब्दी से भारतीय संस्कृतिका केन्द्र रहा है। बरमा, स्याम, मलय देश, लाभ्रोस, कम्बुज, कोचीन-चीन तथा भनम के भग्नावशेष भाज भी भपने प्राचीन गौरव के प्रतीत हैं। वर्तमान कम्बज में, जो पहले फ्रांसीसी साम्राज्य का अंग था भीर अब पूर्णतया स्वतंत्र है, ईसा की पहली शताब्दी में भारत से कौण्डित्य नामक बाह्मण ने जाकर फुनान की सम्राज्ञी सोमा से विवाह कर श्रपना राज्य स्थापित कर लिया । १३वीं शताब्दी तक इनके वंशजों का इस देश में राज्य रहा । ब्राह्मण कौण्डिन्य तथा बाद में भारत से गये श्रौपनिवेशिकों के भारतीय रक्त ने स्थानीय रक्त में मिलकर उस देश में नवीन जाग्रति उत्पन्न कर दी । उन्होंने देश के सांस्कृतिक स्तर को बहत ऊँचा किया ग्रीर भारतीय धर्म, साहित्य एवं कला ने देश और वहाँ के निवासियों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। प्राचीन कम्बज देश की सीमाएँ वर्तमान कम्बोडिया से अधिक विस्तत थीं तथा इनके साथ कोचीन-चीन और मेकांग नदी की दक्षिणी घाटी सम्मिलित थी। देश की सम्पन्नता में मेकांग नदी का बड़ा हाथ रहा है और कम्बज देश के लिए कमशः भारत भीर मिस्र की गंगा और नील नदियों की भौति इसका बड़ा महत्त्व है। इसी के कारण देश का वह भाग जहाँ तक इसकी बाढ़ का पानी जाता है, बहुत उपजाऊ है, ग्रन्यया देश का ग्रधिक भाग ऊसर है भीर छोटी-छोटी पहाड़ियों से भिरे होने के कारण उसमें यातायात की सुविधाओं की कमी है। इसीलिए भारतीय भौपनि-बेशिकों ने समद्री मार्ग से जाकर इस देश में अपने पैर जमाये।

१. लेक्लर के मतानुसार मेंकांग अथवा मेखांग को शब्दों का संयुक्त रूप है, 'में' से मा अथवा मुख्य का संकेत है, और 'कांग' कवाचित् संस्कृत गंगा से उद्धृत है। इसलिए मेंकांग का अर्थ 'माता-गंगा' अथवा 'गंगा-माता' है और वास्तव में मारतीय गंगा की मांति इसका कम्युज देश की समृद्धि और सम्पन्नता में बढ़ा हाथ रहा और इसी के किनारे मुख्य केन्द्र स्थापित हुए। आज भी खम्पा की राजधानी नोम पेन इसी के तट पर स्थित है। देखिए, लेक्लेर-कम्युज, पू० २, नोट १। मजुमदार, कम्युज देश, पू० १, नोट १। मजुमदार, कम्युज देश, पू० १, नोट ६। पुरी, जारत और कम्युज, पू० १, नोट ।

#### आदि निवासी

हिन्द-चीन के प्राचीन देशों में न तो भौगोलिक एकता ही थी, और न यहाँ के निवासी ही एक जाति के थे। भीगोलिक तथा प्राक्तन मानव-पथकता ने इतिहास के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला । समद्र के निकट बहुत-से बन्दरगाह थे, पर भीतरी भाग में ऊपर में नीचे की और वहत-सी-छोटी-बडी पहाडियाँ है और बीच में मेंकांग तथा मीनम नदी बहती है । इनके महाने पर का भाग बहुत उपजाऊ है और इसी लिए यही भाग प्राचीन भारतीयसम्कृति का केन्द्र बना और स्रोपनिवेशिको ने समुद्री मार्ग से जाकर सबसे प्रथम यहाँ अपना राज्य स्थापित किया । यही से वे उत्तर की भ्रोर नाइया के किनारे-किनारे बढे। इसीलिए भारतीय संस्कृति की छाप नदियो के महाने के निकट उपजाऊ क्षेत्र में ऋधिक पड़ी । कोचीन-चीन के श्रोसियो नामक स्थान मे प्रो० गैलैंगे ने खदाई कराकर यह प्रदक्षित किया कि भागतीयों के भागमन से पहले यहा पर पापाण यग भी सभ्यता थी। हिन्द-चीन से विभिन्न जातियों के लाग रहते थे और उनकी भाषा की एक दूसरे से मलग थी। तिब्बती, बर्मी भीर मां-हमेर नामक जाति के लोग कदाचित् भारत से ऐतिहासिक युग से पहले यहाँ भाय। निब्बनी-वर्मी मगोल वर्ग के थे जो उत्तरी ब्रह्मा मे बस गये। इनकी समानता पूर्वी भारत की प्रवोर ग्रोर मिसमी जातियों से की जाती है। मो-छमेर व्यक्ति भी अनार्य वर्ग के थे आर कदाचित आयों के भारत में आगमन के कारण वे दक्षिण-पूर्व की ग्रोर चले। मो दक्षिण ब्रह्मा में बस गये ग्रोर वहाँ से मीनम की घाटी होते हुए थे पूर्व की ग्रांर बढकर स्थाम पहुँचे । टमेर कस्बोडिया पहुँचे ग्रीर फिर वहाँ से पश्चिम की ग्रीर बढ़कर वे स्थाम में मो जाति के व्यक्तियों से मिले। चम्पा (वर्तमान अनम) मे चम जानि के व्यक्ति गये और मलय ने अपने नाम पर मलाया बसाया । इमी वर्ग के व्यक्ति मुमाता जावा, बाली तथा अन्य द्वीपो मे जाकर वम गये। चम क्रोर मलय की भाषा एक ही वर्ग की मानी जाती है। रिसट के

२. ए० वि० इ० हि० आ० (१६४०-४७), पृ० ४१ से । भैलैरे के मतानुसार इस नगर की सभ्यता भारतीय थी, पर यहाँ भारतीयों द्वारा अन्य देशों से भी मास लाया जाना था । मिली हुई बीजों में कुछ ईरानी भी प्रतीत होती है ।

३. मजमदार, 'कम्बुज देश' पू० ४। पुरी 'भारत और कम्बुज', पू० २। इस विषय पर विस्तृत रूप से विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं जिनका उल्लेख संक्षिप्त रूप में सिडो ने अपने ग्रन्य में किया है (ए० हि०, पू० २३ से)। यहाँ पर उन पर केवल सुक्ष्म रूप से विचार किया आयगा।

मतानुसार हिन्द-चीन और हिन्दनेशिया के आदिनिवासी जिनमें मों छोर, मलय और चम सम्मिलित हैं, मध्य भारत की भुंडा तथा अन्य अंगली जातियों और उत्तर-पूर्वी भारत की खस जातियों से मिसते-जुलते हैं कलतः भारत ही इन सब जातियों का आदि स्थान था।

## हिन्द-चीन के थाई और उनके उपनिवेश

हिन्द-चीन के भान्तरिक भाग में थाई रहते थे जिन्होंने भागे चलकर स्थाम का नाम थाईलैण्ड रखा। वे मंगोल जाति के ये भीर चीनियों से मिलते-जुलते वे। वे चीन के दक्षिण भीर दक्षिण-पूर्वी भाग से ईसा से तीन शताब्दी पहले दक्षिण की भोर बढ़े भीर टोंकिन तथा युंनान में बस गये। उसके बाद वे कमशः दक्षिण भीर दक्षिण-पश्चिम की भोर बढ़े भीर उन्होंने भ्रपने बहुत-से स्थानीय उपनिवेश स्थापित किये। यह घटना ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों की है। द—६वीं शताब्दी तक वे इरावदी नदी के ऊपरी भाग, सालवीन नदी तक पश्चिम में भीर दक्षिण में

४. वेखिए, बु०इ० फा० ७, पु० २१३ से । सिडो, ए० हि०, पु० २४ । पुरी प्०३। भाषा के आधार पर स्मिट ने आस्ट्रो-एशियाटिक वर्ग का सम्बन्ध आस्ट्रो-नेशियन वर्ग से स्यापित करने का प्रयास किया है तथा एक बहुत आस्टिक क्षेत्र की धारणा की है। हिन्द-बीन और हिन्दनेशिया के निवासी, को उसरी भारत के सस तथा मध्य भारत की अन्य जंगली जातियों से मिलते-जलते हैं, बास्तव में एक ही वर्ग के थे। दिग्स ने स्मिट के विचारों को कढ़िवादी माना है। उनका कथन है कि हिन्द-चीन की खुबाई में प्राप्त अवशेषों से प्रतीत होता है कि वहां के आदिनिवासी प्रोटो-आस्ट्रोलायड, पपूजन, प्रोटो-मेलानेसियन, नेगरिटो तथा प्रोटो-इन्डोनेशियन वर्ग के थे। नेगरिटो के अतिरिक्त अन्य सब डोलीसिफेलिस थे (जरनल-अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी (ज॰ ज॰ जो॰ सो॰), ६४, १६४६, प्० ४४-४७। इस सम्बन्ध में अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। लेबी स्मिट के मत से सहमत हैं (जरनल एशियाटिक, ज॰ ए॰) जलाई-सितम्बर, १६३३, प॰ ४४-४७। पर कोम का कथन है कि पहले बाबा-निवासी मारत में आकर बसे और उसके बाद भारतीय वहाँ गर्ये (हि॰ ज॰ गें॰, प॰ देद)। हारनेस के मतानुसार मलाया के आविनिवासी अपने साथ कोका साथे (ब० ए० सो० बं० ७, १६२०, प० १९६) । बिस्टेड ने हिन्दनेशिया और मों-स्मेर कहानियों में समानता विखाने का प्रयास किया है (बें रा० ए० सो०, मलाया बांब, नं० ७६, पु० ११६) ।

स्थाम तथा कम्बोडिया की सीमा तक पहुँच गये थे। " याई लोगों ने हिन्द-बीन के उत्तरी भाग में बर्मा से पूर्व तथा स्थाम और कम्बोडिया के उत्तर में अच्छी तरह से अपने पैर जमा लिये। इनका एक केन्द्र युंनान और दूसरा टोंकिन या तथा चीनियों से निकट रहते हुए भी ये अपना अस्तित्व बनाये रहे। चीनियों के साथ होते हुए भी इनकी स्वतंत्रता कायम रही। ७वीं शताब्दी में इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जो ६०० वर्ष तक कायम रहा। इसका नाम नन-चो अथवा बिदेह राज्य था और इसकी राजधानी मिथिला थी। बाई जाति के दूसरे अंग ने अनम के उत्तरी भाग में ईसा की दसवीं शताब्दी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया।

लगभग १००० वर्ष के चीनी नियंत्रण के फलस्बरूप टोंकित धौर उत्तरी धनम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक पडा, पर यंनान के बाई, चीनियों के इतने निकट होते हुए भी भारतीय रंग में रॅंग गये थे, जैसा कि विदेह राज्य और उसकी राजधानी मिथिला तथा अन्य भारतीय नामों मे पता चलता है। इन पर भारतीय प्रभाव या तो स्वतन्त्र रूप से पढ़ा धयवा ब्रह्मा में स्यापित हिन्द राज्यों द्वारा हुआ। पिलियों के मतानुसार' नान-वाओं के बाइयों के दो लेखों के प्रक्षर भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं भौर उक्त देश में बहत-से स्थानों के नाम भी भारतीय हैं, जैसे गंधार, विदेह राज्य और उसकी राजधानी मिथिला, जो मिथिला राष्ट्र भी कहलाता था । स्थानीय किंवदन्तियों के अनुसार" भारत से यहाँ बोधिसत्त्व अबलोकितेश्वर आये भौर उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। व्वी शताब्दी में यहाँ के एक नप का जीनी संस्कृति की भीर शुकाव देखकर सप्त भारतीय धर्म-प्रवर्तकों ने उसको पुनः भारतीय संस्कृति और धर्म का अनुसरण करने का ब्रादेश दिया । युंतान में चन्द्रगुप्त नामक एक हिन्दू साधु, जो मगधनिवासी होने के कारण मागधी कहलाता था. अपने अदभत कृत्यों के कारण प्रसिद्ध था । यंनान में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित प्रसिद्ध पीपल-गृहा, बोधि-वक्ष तथा गृहकृट पहाडी भी थी । स्थानीय किंददन्ती के अनुसार यंनान के नप अशोक के वंशज थे और बढ़ ने यहाँ बाकर ता-लि भील के निकट ज्ञान प्राप्त किया था। रमीउद्दीन नामक ग्ररब लेखक

४. बिस्तृत बृतान्त के लिए बेखिए, ट्रंग-पाओ १८६७, पृ० ५३। १६०६, पृ० ४९५। बोश, 'इंडियन कालोनी आफ स्वाम' साहौर १६२७, प्रकृमदार, 'कम्युज देश', प्० ५ से ।

६. बु॰ इ॰ का॰ ४, पु॰ १४२ से।

७. सजुमदार, 'सम्बुज देश', पु० ६।

ने १३वीं शताब्दी में इस देश का बंधार के नाम से उल्लेख किया है और उसके मतानुसार यहाँ के निवासी भारत और बीन से शाये थे। युंनान के बाइयों ने भारतीय संस्कृति को पूर्णस्या अपना लिया था। युंनान के अतिरिक्त इसके पश्चिम और दक्षिण में बाइयों के और भी कई राज्य थे। चीनी स्नोत के अनुसार मनीपुर और असम से पूर्व की ओर ता-सिन नामक एक बाह्यण राज्य था और इससे १५० मील पूर्व चिन्दिन नदी के आने एक दूसरा राज्य था। भारतीय थाई राज्यों ने इरावदी और सालवीन के बीच कोसम्बी नामक एक संघ बना लिया था। इसके पूर्व में कुछ छोटे-छोटे राज्य थे जो गुंनान से कम्बुज और स्थाम की सीमा तक फैले हुए थे। इनके नाम क्रमशः बाल्वीराष्ट्र, स्थेर-राष्ट्र, सुवर्णग्राम, उन्मार्गशील, योनक-राष्ट्र, हरियुन्जय इत्यादि थे।

स्वानीय पाल प्रन्थों में इन राज-वंशों का उल्लेख मिलता है और यहाँ गुप्तकालीन तथा प्रन्य समय की कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं। इन आधारों पर यह निश्चित कप से कहा जा सकता हैं कि मंगोलों से इतने निकट होते हुए भी थाइयों पर चीनी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा, वरन् वे भारतीय संस्कृति में ही रँग यये। इस भारतीय सम्पर्क का उल्लेख चीनी स्रोत में भी मिलता है। चीनी राजदूत चंय-किग्रन ने ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी में बैक्ट्रिया में चीनी कौशेय (रेशम) तथा बौस की बनी चीजें देखीं जो युंनान और शेज-ज्वान से उत्तरी भारत, प्रफगा-निस्तान होती हुई बैक्ट्रिया आयी थीं। स्थल मार्ग से इरावदी की उत्तरी घाटी तथा युंनान होते हुए भारत से चीन के लिए यातायात का मार्ग था और ईसवी प्रथम शताब्दी में इसी मार्ग से दो भारतीय बौद्ध मिक्षु चीन गये थे। उस समय में चीन और पश्चिम एशिया के बीच में युंनान, उत्तरी ब्रह्मा तथा भारत होकर जाने का मार्ग था। इत्सिग ने २० चीनी भिक्षुओं के इसी मार्ग से भारत जाने का उल्लेख किया है और ६९४ ई० में इसी मार्ग से ३०० चीनी मिक्षु धार्मिक ग्रन्थों की खोज में भारत प्राये थे। स्थ

## फुनान और कम्बुज

प्राचीन कम्बुज देश की सीमाओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। साझाज्य के रूप में इसके अधिकार में कम्बुज के अतिरिक्त स्थाम, लाओस और

द. पिलियो, बु० इ० फा० ४, पू० १४२ से । सबुमदार, पू० ४६ ।

एट्डिये, एशियाटिक (इ० ए०) २, प्० ६६ से।

१०. वेखिए, पिलिओ, पूर्व सं १३९ से । मजुमवार, कम्बुल देश', पूर्व ११से

कोचिन-बीत का विशाल क्षेत्र भा गया था, जिसमें मेकांग भीर मीनम के बीच की घाटी सम्मिलित थी । भौगोलिक दिष्टकोण से कम्बज देश से केवल मेकांग की दक्षिण घाटी में स्थित वर्तमान कम्बोडिया भीर कोचिन-चीन का ही संकेत है। भौगोलिक श्रमुविधाएँ होते हए भी भारतीय ग्रीपनिवेशिकों ने प्रकृति पर विजय पायी ग्रीर देश के प्राचीन मन्दिर, जिनमें शंकोरवाट का दिव्य मन्दिर अपनी विशालता और सुन्दर चित्रण के कारण संसार में प्रसिद्ध है, मनुष्य की प्रकृति के ऊपर विजय के प्रतीक हैं तथा प्रपने प्रतीत गौरव की कहानी कहने के लिए प्रस्तुत हैं। इस देश के प्राचीन निवासी **बमेर कहलाते थे<sup>११</sup> जिनका दक्षिण बह्या की इराव**दी और सालवीन निदयों की घाटी में स्थित मों के साथ सम्बन्ध था। स्थाम में ब्रह्मा से आये हुए मों तथा कम्बज के स्मेर जाति के व्यक्तियों का समन्वय हुआ । कौण्डिन्य के नेतृत्व में आये हुए भारतीय भौपनिवेशिकों ने इस देश के निवासियों को नग्न भवस्था में पाया भौर उन्होंने ही इन्हें वस्त्र पहनना सिखाया, जैसाकि चीनी स्रोतों का कथन है।<sup>१२</sup> भारतीयों का भागमन स्वल तथा समद्री मार्ग से हुआ और उन्होंने भपने उपनिवेश स्थापित किये। जीनी यात्री ज्वान यांग (ई० ७वीं शताब्दी) ने समतट (दक्षिण-पूर्वी बंगाल) के भागे पाँच राज्यों का उल्लेख किया है र जिनमें से ई-रांग-न-पू-लो (ईशानपूर) श्रीर मो-हो-चेम-मो की समानता कम्बुज श्रीर महाचम्पा से की जा सकती है। पूर्वी भारत, बह्या तथा हिन्द-चीन के बीच यातायात का मार्ग मध्य यग में भी जारी रहा, जैसा कि बह्या के स्रोतों से पता चलता है। १४ भारतीय समुद्री मार्ग द्वारा ईसा

११. चम्पा के प्राचीन लेखों में इन्हें 'किवर' तथा 'किमर' नामों से सम्बोधित किया गया है। अरब लेखकों ने इन्हें 'कोमर' कहा है। क्सेर और बर्तमान कम्बो- डिया की समानता पूर्णतया निश्चित है। (मजुमदार, 'कम्बुज देश', पृ० १४।)

१२. मजुनदार, 'कम्बुज देश', पू० १५।

१३. नील, 'बुद्धिस्ट रेकार्ड' साग २, पू० २०० (बाटसं, पू० १८७-६६)। चीनी यात्री के अनुसार समतट से उत्तर-पूर्व (दिलाण-पूर्व) को ओर समुद्र के किनारे शि-लि व-त लो (श्री-क्षेत्र) का राज्य है। इससे दिलाण-पूर्व में समृद्र के किनारे कियु-मो-लंग-किय (कामलंका) का देश है तथा इससे पूर्व में ई-शंग-न-पु-लो (ईशानपुर) और इसके सी पूर्व में मो-हो-चेन-पी (महाचम्पा) है। यही लिन-इ भी कहलाता है। इसके दिलाण-पश्चिम में येन-निओ-न-चेऊ (यदन द्वीप) है। विद्वानों ने इसकी समानता दिखाने का प्रयास किया है। बे० आर० ए० स०, १६२६, प्० १४४७।

१४. मजुमदार, 'कम्युज देश', पृ० १६।

की पहली शताब्दी में भी कम्बुज देश तथा हिन्द-बीन के सन्य बन्दरगाहों में जाते हैं। पेरीप्लस के सनुसार ईसा की पहली शताब्दी में भारतीय बन्दरगाहों से मलाया जहाज जाते थे और मलाया की खाड़ी से बीन जाने का भी मार्ग था। टालमी ने हिन्द-बीन, मलाया तथा भन्य द्वीपों के भारतीय नामों का उल्लेख किया है डू लिशंग-वंश के इतिहास (ईसवी ७वीं शताब्दी) में दक्षिण सागर के मार्ग से भारतीय राजदूतों के बीन में जाने का उल्लेख है। एप बीनी स्रोतों में ईसा की तीसरी शताब्दी में भारत और कम्बुज के बीच सामुद्रिक सम्पर्क का उल्लेख है। उस समय तक वहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी।

## कौण्डिन्य का प्रवेश

कौण्डिन्य द्वारा फूनान राज्य की स्थापना का उल्लेख कंग-ताई ने ईसा की तीसरी शताब्दी में किया है। उसने फूनान में प्रचलित किवदित्तयों पर आधारित वृत्तान्त दिया है, जिनके अनुसार पहले कम्बुज का शासन ल्यू-ये नामक एक स्त्री के हाथ में था। हुएन टिएन नामक देवभक्त ब्राह्मण को एक स्वप्न हुआ और एक दैव प्राप्त अनुष को लेकर वह एक व्यापारी के जहाज में विदेश-याता को चला। बायु के झोंकों ने उसे फूनान के तट पर उतार दिया, उसी समय ल्यू-ये सम्बाशी एक नाव में उक्त जहाज को लूटने आयी। हुएन-टिएन चे ने उसी दैवी अनुष का प्रयोग किया और सम्बाशी ने अय से अपने को समर्पित कर दिया। उस समय से हुएन-टिएन उस देश पर राज्य करने लगा। दि इस व्यक्ति के निवासस्थान मो-फू की समानता नहीं की जा सकती की पर हि कहना कठिन है कि वह उत्तरी अववा दक्षिणी भारत से आया था। इसका उल्लेख अन्य लोतों में भी है। बाद के चीनी ग्रन्थों में हुएन-टिएन और ल्यू-ये के विवाह का भी उल्लेख है। दि जम्पा के एक लेख में भी कम्बुज की राजधानी अवपुर की स्थापना से सम्बन्धित इसी प्रकार की कहानी है। बाह्मण

१४. बु० इ० फा० ३, पु० २७१-२।

१६. स्टूडिये एशियाटिक (ए० ए०) २, पृ० २४४ से।

१७. यदि इसे मलाया प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे पर रखा जाय तो फूनान में सीधे भारत से संस्कृति का प्रवेश नहीं हुआ था । नीलकंठ शास्त्री, हिन्दू इन्यत् एन्स, प० २७ ।

१८. मु० ४० फा० ३, यू० २४४, २४६, २६४।

१८. साइ-सोन के प्रकाशधर्म के शक सं० ५७६ के लेख में जी कौण्डिन्य और सर्पकत्या सोमा के विवाह का उस्लेख है। मजुमदार, चम्पा लेख,मं० १२, पू० २३।

द्रोण के पुत्र अस्वत्यामा से प्राप्त एक भाले को कौण्डिन्य नामक बाह्मण ने यहीं गाड़ा था । इस बाह्यण ने नाग-राजकन्या सोमा के साथ विवाह कर उस वंश को चलाया, जिसमें बागे चलकर भववर्गा राजा हुआ और उसने अपने नाम पर भवपूर का निर्माण कराया । कम्बुज स्रोतों में इस राज्य की स्थापना का उल्लेख प्रसरे ढंग से है। इन्द्रप्रस्य का राजा ग्रादित्यवंत्र ग्रपने एक पूत्र से ग्रसंतुष्ट हो गया या, उसने उसको अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। वह वहाँ से कोकयलोक नामक स्थान में गया और वहाँ के स्थानीय शासक को हराकर स्वयं राजा बन गया। राति में एक नाग-कुमारी उसके समीप जलतट पर ग्रायी भौर दोनों ने विवाह-सल में बैंधने का निश्चय किया। नागराज ने अपने जामाता तथा कन्या के लिए समुद्र के जल को पीकर उसके राज्य की सीमा बढ़ा दी तथा उसकी राजधानी का निर्माण कराया। 10 इस सम्बन्ध में कम्बूज के वकसेई चंकीम लेख में भार्य देश के राजा कम्बू स्वयम्म भीर भ्रप्सरा मीरा के संसर्ग से कम्बूज बंश की उत्पत्ति कही गयी है। किवदन्तियों पर आधारित कहानियों और नागकन्या से उत्पन्न पत्लव वंश का उल्लेख दक्षिण भाग के क्षेत्रों से भी ज्ञात होता है। 😎 लेखों के बनुसार अश्वत्यामा के पुत्र स्कन्दशिष्य के नागकन्या के साथ संसर्ग से पल्लब वंश की उत्पत्ति हुई। दूसरे लेखों में स्कन्दशिष्य के पूर्वज का नागकन्या से विवाह होना और उसी के द्वारा उसे राज्य प्राप्त होना वर्णित है। मणिमेख-लाई तथा धन्य तीन तिमल प्रन्थों के अनुसार एक चोल राजा ने नागकन्या से विवाह किया और उनका पूत कांची का पल्लव राजा हमा। " कम्बूज और पल्लव वंश की उत्पत्ति से सम्बन्धित किंवदन्तियों से प्रतीत होता है कि कम्बुज वंश की स्थापना में दक्षिण भारतीय श्रीपनिवेशिकों का हाथ रहा हो श्रीर उन्होंने भ्रपने देश भीर वंश की परम्परा पर भाषारित कम्बूज देश के राजकीय वंश की उत्पत्ति बतायी हो। यह कहना कठिन है कि केवल दक्षिण भारत से ही यहाँ भौपनिवेशिक भाये, क्योंकि उत्तर भारतीय लिपि तथा वहाँ के नगरों, जैसे

२०. मजुमदार, कम्बुज वेश, पू० १६।

२१. मनुमदार, कम्बुज लेख, नं० ६२, पृ० १८४ से ।

२२. बु॰ इ॰ फा॰ ११, पु॰ ३६१-३३। २४पु॰ ४०१ से। मबुमबार, कस्बुज बेस, पु॰ २०। नीलकंठ सास्त्री, हिन्दू एन्पस् एन्स, पु॰ २६ से। हेरोडोटस ने भी सीयियन्स की उत्पत्ति इसी प्रकार से हेराक्लीब तथा सर्पकन्या के, जिसका ऊपरी माग कन्या और निचला भाग सर्प की भाँति बा, संसर्ग से विखायी है।

मिथिला अयोध्या इत्यादि नामों से प्रतीत होता है कि उत्तर भारत से भी यहाँ औपनिवेशिक आये और उन्होंने अपने छोट-छोट राज्य स्थापित किय । इनमें से कुछ का नाम चीनी स्रोतों में भी मिलता है।

लिसंग वंश के इतिहास (५०२-५५६ ई०) में टुएन-सिउन का उल्लेख है। फूनान की दिशाणी सीमा पर कोई ३००० ली की दूरी पर १००० ली के वेरे में यह राज्य था और इसकी राजधानी समुद्र से कोई १० ली की दूरी पर थी। यहाँ भारत और पार्थिया से बहुतायत से व्यापारी झाते थे। यहाँ पूर्व और पिक्चम के व्यापारी मिलते थे तथा बहुमूल्य पदायों की विकी होती थी। अनार की मौति के एक वृक्ष के रस से मदिरा बनायी जाती थी। <sup>१६</sup> वे नामक एक भारतीय ने, को ईसा की पौचवी शताब्दी में यहाँ आया था, टुएन-सिउन का वृत्तान्त दिया है। उसके अनुसार यह फूनान के झधीन था। यहाँ का राजा कुवेन लुएन कहलाता था। यहाँ कोई ५०० हु (कदाबित् वर्णिक वर्ग) कुटुम्ब रहते थे, दो सो फो-तू (कदाबित् वर्णिक वर्ग) और एक सहस्त्र से झिक बाह्यण रहते थे। टुएन-सिउन के निवासी उनके धर्म का पालन करते थे और उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर देते थे। वे धार्मिक प्रन्थों का प्रध्ययन भी करते थे तथा पात्रों में पुष्य और चन्दन देवताओं को सर्पित करते थे। मृत्यु होने पर उनका शरीर पिक्षयों के लिए नगर के बाहर छोड़ दिया जाता था। वाह-संस्कार भी किया जाता था। वाह-संस्कार भी किया जाता था।

उपर्युक्त वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि टुएन-सिउन एक व्यापारिक केन्द्र था जहाँ भारत तथा चीन से व्यापारी झाते थे। भारतीय व्यापारियों के साथ में झाह्यण तथा बौद्ध भी झाकर यहाँ बस गये थे और स्थानीय कन्याओं के साथ विवाह करके यहीं के भंग बन गये। उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को यहाँ फैलाया और सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठाया। भारतीय व्यापारी क्षण धर्म प्रवर्तक के रूप में मलाया तथा हिन्द-चीन के भागों में बराबर जाते रहे और जहाओं के तट के किनारे चलने के कारण समुद्रतट के निकटवर्ती भाग में भारतीय उपनिवेश स्थापित होते रहे जहाँ से वे झागे बढ़े। इन छोटे-छोटे उपनिवेशों की आधारिशला पर विस्तृत राज्य स्थापित हुए जिनमें पहला राज्य फूनान का था, जो कई सौ वर्ष तक कायम रहा। इसका इतिहास भी चीनी झोतों तथा कम्बुज में मिले लेखों के आधार पर लिखा जा सकता है।

२६. बु० ६० फा॰ ३, पु॰ २६३। मजुमबार, पु॰ २२। २४. बु॰ ६० फा॰ ३, पु॰ २७७। मजुमबार, पु॰ २२।

# फूनान का भारतीय राज्य

नितन, जिसकी समानता वर्तमान कम्बोडिया और कोचिन-चीन के कुछ भाग को सिलाकर की जा सकती है, मेकांग की दक्षिण बाटी में प्रथम भारतीय राज्य था, जिसकी स्थापना कौण्डिन्य नामक भारतीय ब्राह्मण ने ईसवी प्रथम भताव्दी में की थी। इसका वृत्तान्त केवल चीनी स्रोतों से प्राप्त है। यहाँ के भ्रादि निवासी अंगली थे और वे नग्न रहते थे। उनकी रानी का नाम ल्यू-ये था जिसको हुएन-टिएन चैन नामक एक ब्राह्मण ने हराकर वहाँ भपना राज्य स्थापित किया और देश में सभ्यता का प्रवेश हुआ। उसी समय से स्तियों को भी कपड़े पहनना सिखाया गया। हुएन-टिएन मो-फू का निवासी था जिसका पता लगाना कठिन है, पर कदाचित् यह ब्राह्मण भारत अथवा मलाया के किसी भारतीय उपनिवेश से ईसा की प्रथम शताब्दी में यहाँ भाया था। हुएन-टिएन के विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। उसके पुत्र के समय में इस राज्य के सात नगरों में स्थानीय शासक थे जो इसके भ्रयीन थे, पर धीरे-धीरे उनकी शक्ति बढ़ने लगी और वही फूनान राज्य के लिए घातक सिढ

- 9. चीनियों ने इसे विजित्त नामों से सम्बोधित किया है। जामोनिये के मतानुसार यह चीनी शब्द है जिसका अर्च 'मुर्शित दक्षिण' है, किन्तु पिलियो इसे स्थानीय नाम का चीनी रूप ही बतलाते हैं। पिलियो ने श्लेगल तथा पारकर के मत का भी खंदन किया है जिसके अनुसार फूनान का प्राचीन नाम 'पो नम' या माम-पो था (बु० इ० फा० ३, पू० २४८-३०३)। कालप्रेन का कथन है कि यह ज्यू-नाम शब्वों को मिलाकर बना है जो डमेर जावा में ब्लाम हुआ और नोम रूप में प्रयोग होने लगा (सिडो, ए० हि०, पू० ६८)। किनो के मतानुसार स्मेर-कुशंग बनाम संस्कृत 'पर्वत भूपाल' अथवा 'शंलराज'के आधार पर चीनियों ने इसका नाम-संस्कृत 'पर्वत भूपाल' अथवा 'शंलराज'के आधार पर चीनियों ने इसका नाम-संस्कृत किया (जू० ए० १६२७ जनवरी-मार्च, यू० १६६)। सिडो के विचार में यह बा-नोम पर आधारित है जो बिक्षण कम्बुज का एक पहाड़ी क्षेत्र है (ए० हि० पू० ६८)। उसके मतानुसार बानोम यहाड़ी के नीचे फूनान की राजधानी व्याधपुर स्थित थी। बु० इ० फा० २६, पू० १२७ से।
- २. पिलियों ने इसकी समानता विकान का प्रयास किया है पर वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका। एट० ए० २, प० २४४, ४६।

हुई। उसके एक वंश्वज हुएन-पेन-हुवेंग ने उन स्थानीय शासकों के स्थान पर अपने पुत भीर पौतों की नियुक्ति की भीर उसने ६० वर्ष की भागु तक राज्य किया। उसका काल द्वितीय शताब्दी का उत्तराई भाग माना जाता है। उसके द्वितीय पुत पन-पन के समय में राज्य का भार फन-मन ग्रथवा फन-ये-मन पर था और तीन वर्ष बाद उसी को शासक चुन लिया गया। " चीनी" स्रोत के प्रनुसार इसने एक विशाल बेड़े की सहायता से पाँच-छ हजार ली तक अपने राज्य को विस्तृत किया। उस समय से यह फूनान का सम्राट् घोषित होने लगा भीर कदाचित इस विशाल साम्राज्य की सीमाएँ सम्पूर्ण स्थाम, लाओस के भाग तथा मलाया प्रायद्वीप तक फैल गयीं। चीनी स्रोत के अनुसार किन्-लिन या सुवर्णभूमि अयवा सुवर्ण देश के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्तुत होते समय वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्य हो गयी। उसने अपने बड़े पुत्र फन-किल-चेंग को सेना का ग्रध्यक्ष बनाकर भेजा, पर इस बीच में उसके भांजे सेनापति फन-यन ने अपने को सम्राट् बोषित कर दिया। पह लगभग २२४ ई० की घटना है। इसका राज्यकाल विशेष महत्त्व रखता है। तीसरी शताब्दी के लेखक चेन-येन,-की-सन-कू-ये के, जिसमें लगभग २२०-२८० तक का इतिहास है, भन्सार इसने २४३ ई० में कुछ देशीय पदार्थ तथा गायक भेंट के रूप में जीन के शासक के पास भेजे। इसी के समय में पश्चिमी भारत के टन-यंग का निवासी

- ३. पिलियो, बु॰ इ॰ फा॰ ३, पु॰ २६४।
- ४. सिडो ने इसकी समानता श्रीमार से की है। इ० हि० क्या १६,पू० ४८४।
- ४- 'ट्सी वंश'का इतिहास' पिलियो, पू॰ सं॰, पू॰ २५७। एक ली लगमग ५७६ मीटर के बराबर था (सिंडो, ए॰ हि॰, पू॰ ७१, नोट ३।)
- ६. पू० सं०, पू० २६६-७। फूनान के प्रायः सभी राजाओं के नाम के आये 'फन' शब्द का प्रयोग हुआ है और खम्या में भी खीमार के बंशजों के नाम के साब में यह जुड़ा है। कदाखित् यह स्थानीय भाषा अथवा बोलचाल में शासक के सम्बोधन करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा अथवा इसकी समानता 'बर्मन्' प्रत्यय से की जा सकती है। मासपेरो, गोयाम् दु चम्पा, पू० ५३, नोट ७। सिडो, हि० रा०, पू० १६, नोट १।
- ७. पिलियो, सं० पृ० ३०३। पिलियो के मतानुसार यह कवाजित् प्रथम दूत था को फनान से थीन भेजा गया था (पृ० ३०३), पर अन्य स्थान पर उसने 'बु० सी' नामक प्रन्य के आधार पर २२५ अथवा २२६-२३१ ई० में एक और दूत भजने का उस्लेख किया है। मसुमदार, कम्बुज देश, पृ० २८, नोट १७।

किंद्य-सिंग-ली भी व्यापार के सम्बन्ध में फूनान पहुँचा और उसने अपने देश का इतना सुन्दर चित्र खींचा कि सम्राट्ने सु-बु नामक एक दूत को भारत भेजा । वह त्यू-की-ली (तकोला) से एक वर्ष में गंगा के मुहाने पहुँचा और फिर नदी के मार्ग से ७००० ली चलकर वह भारत के सम्राट् के यहाँ पहुँचा । सम्राट्ने उसका स्वागत किया और यू-चे-देश के चार घोड़े उस दूत को उसके शासक के लिए भेंट किये । चार वर्ष बाद-सू-बू अपने देश वापस पहुँचा, पर वहाँ परिस्थित बदल चुकी थी । फन-चे-मन के छोटे भाई ने फन-चंग का बध कर डाला था, पर सेनापित फन-सिउन उसे मार-कर स्वयं राजा बन बैठा।

इसके समय में दो चीनी दूत कंग-ताई भौर चू-ियंग फूनान आये भौर उन्होंने दो प्रन्य लिखे जिनमें देश की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। कंग-ताई के प्रन्थ से बाद के इतिहासकारों ने भी बहुत-सा वृत्तान्त अपनी पुस्तकों में उद्धृत किया है। इसमें भारत के विषय में भी येन-सोंग द्वारा प्राप्त कुछ वृत्तान्त लिखा है। इसका कथन है कि भारत का राजा म्यू-लुन कहलाता था भौर उसके देश के दाहिने वार्ये किज वै (किपलवस्तु) भौर ये वै (आवस्ती) इत्यादि छः राज्य थे। लेवी के मतानुसार म्यू-लुन की समानता मुरू वृत्र में की जा सकती है। इस विद्वान् के विचार में इस वंश का कुषाणों से सम्बन्ध था। कंग-ताई के वृत्तान्त के अनुसार इसने देश में नग्न रहने की प्रया को बन्द किया। रि इसके अपने समय में २६८, २८५, २८६ तथा २८७ में चार दूत फूनान से चीन भेजे गये। इसके बाद ३५७ में फूनान से चत्तन अथवा चन्द्र नामक हिन्दू राजा ने एक दूत को कुछ पालतू हाथी देकर चीन मेजा, पर

- दः इसके बुलान्त में भारतीय आचार-विचार और देश की सम्पत्ति का विवरण है। कनान से भारत लगभग, ३०,००० ली दूर वा और आने-जाने में ३-४ वर्ष सगते थे। पिलियो, यू० २७७, मजुमदार, यू० २८।
- ह. फेरंड, 'क्वेन लुएन' (जू० ए० १६१६, पू० ४३१)। तकोला नामक बन्दरगाह के विषय में लेबी का मत है कि इसको समानता टालमी के तकोला से की जा सकती है। सिडो, ए० हि०, पू० ७५।
- १०. पुराषों के अनुसार इसने ३५० वर्ष तक राज्य किया और एक जैन प्रत्य में एक मुश्न्ड राजा की पाटलियुत राजवानी बतायो गयो है। मुश्न्डों का उस्लेख समुद्रगुप्त की इलाहाबाब प्रशस्ति में भी है (बू० ए० जनवरी-मार्थ, १६३६, पु० ६९ से)। सेवी का मत विवादास्यव है।
  - ११. पिलियो सं०, ५० २६८।

कदाचित् चीनी सम्राट् ने भविष्य में इनको न भेजने का आदेश दिया अथवा इनको कौटा दिया । 'र फूनान के इतिहास में पुनः परिवर्तन हो चुका था और ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त अथवा पाँचवीं के आरम्भ में कियाओं चेन जू अथवा कौण्डिन्थ नामक शासक वहाँ राज्य कर रहा था।

#### कौण्डिन्य दितीय

ईसवी ३५७ में चन्तन प्रथवा चन्दन के उल्लेख से प्रतीत होता है कि फूनान में एक भारतीय झासक राज्य कर रहा था जो लेवी के मतानुसार कुषाण वंशीय था। जीनी सथा पुरातात्विक लोतों से झात होता है कि ईसवी जौथी मताब्दी के प्रन्त और पाँचवीं के प्रारम्भ में भारतीयों का दल दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में पहुँच चुका था और उनका चीनियों के साथ सम्पर्क स्थापित हो चुका था। बोनियों के मूलवर्मन् तथा जावा के पूर्णवर्मन् के लेखों से वहाँ भारतीयों के राज्य-स्थापन तथा प्रपनी संस्कृति के प्रसारण का प्रमाण मिलता है। लेवी के मतानुसार समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय ने पल्लव राजवंशीय व्यक्तियों को देश से बाहर जाने को बाध्य किया। तिडो इसका कारण समुद्रगुप्त की उत्तरी भारत की विजय मानते हैं और इसीलिए फूनान में कुषाणवंशीय चन्दन ई० ३५७ में राज्य कर रहा था। रेग यह सच है कि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत से राजकुमारों, बाह्यणों, तथा प्रन्य विद्वानों के नये दल सुदूर पूर्व के विभिन्न देशों में गये वहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति को और

१२. वही प्० २६८, २४४ । लेबी ने चत्तन, चन्चन अथवा चन्द्र को 'चीन स्थान' पढ़ा और इनके मतानुसार इससे देवपुत्र का संकेत या जो कुवाणों की उपाधि भी और कवाचित् नहीं से यह दूत चीन गया, पर पिलियो इस मत से सहमत नहीं है। (बु० इ० फा॰ ३, नोट ४। वेखिए, मनुमदार, पू० ३०, नोट २६)। चलिक को चेनरियन अथवा चन्द्रन नाम से मध्य एशिया के प्रन्य में संवोधित किया गया है और डा॰ मनुमवार ने इसी आधार पर मेहरौलों के चन्द्र की समानता कनिष्क से की (ज॰ ए॰ सो॰ बं॰ १९४३)। यह कहना कठिन है कि चन्द्रन नाम्द से कुवाच-वंशकों का संकेत था। सिडो के मतानुसार पश्चिमी कोचीन चीन में फूनानके ईरानी संसार के साथ सम्पर्क का प्रमाण कसा के क्षेत्र में मिलता है (ए० हि॰, पू० ६३), जैसे सूर्य की मूर्ति का सम्बा चोगा और विष्णु की मूर्ति का मुकुट तथा वालों का सवाव। ओसियो की खुवाई में कुछ ईरानी पदार्थ भी मिले। (ए० वि० इ० आ० १६४०, ७, पू० ५१)।

१३. सिंहो, हि० रा०, पू० द३।

बढ़ावां दिया। लिझंग वंश के इतिहास (ई०५०२-५५६) में किझाओ चेन जू अधवा की ण्डिन्य के विषय में लिखा है कि वह बाह्यण था और भारत का रहनेवाला था। एक दिन उसने फूनान जाकर वहाँ पर राज्य करने के लिए भविष्यवाणी सुनी। वह फूनान के दक्षिण में पन-पन पहुँचा जहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे अपना शासक चुन लिया। उसने वहाँ भारतीय नियम, संस्कार और परम्पराओं का प्रसार किया। उसके एक वंशज चे लि तो प मों (श्री इन्द्रवर्मन् अथवा श्रेष्ठवर्मन्) ने शुंग वंश के सम्राट् वेन (ई० ४२४-४५३) के समय में देकर भेंट ४३४, ४३५ और ४३६ में राजदूत भेजे। प्रथम शुंग वंश के इतिहास में ४३१ अथवा ४३२ ई० में इसी फूनान-सम्नाट् के बम्पा के शासक से टोकिन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए सहायता प्राप्त करने का भी उल्लेख है। एव उसने सहायता देने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

## इन्द्रवर्भन्-जयवर्मन्

श्रीनी स्रोतों में कौण्डिन्य के एक भीर उत्तराधिकारी का भी विवरण प्राप्त है। श्रुंग वंग (ई० ४२०-४७६) के अन्तिम काल में फूनान में जो ये प मो (जयवर्मन्) नामक शासक राज्य करता था। वह कौण्डिन्य वंशज था। उसने व्यापार के लिए कुछ व्यापारियों को कैटन भेजा था। लौटते समय न किंग्र सिएन (नागसेन) नामक एक भारतीय भिक्षु उनके साथ हो लिया। तूफान भाने के कारण उन्हें चम्पा के तट पर उतर जाना पड़ा, जहाँ के लोगों ने उन्हें लूट लिया, पर नागसेन किसी भकार फूनान पहुँच गया। इस सम्बन्ध में जयवर्मन् ने चम्पा के शासक के विरुद्ध एक पत्न जीनी सम्भाट् के पास भेजा। जम्पा में उस समय फूनान से भागा एक

१४. प्रथम शुंग-बंश के इतिहास में इसे बे-लि-य-मो कहा गया है और लि अंग बंश के इतिहास में इसका नाम के लि तो प भो है। देखिए, पिलियो, पू० सं०, पू० २४४, २६१।

१५. पिलियो, पू० सं०, पू० २५५ । फूनान और कम्या में यहले से घनिष्ठ सम्बन्ध या और वे होनों टोंकिन के विरोधी थे। ईसा की तीसरी शताहदी में टोंकिन के बीनी शासक ताओ-हुआंग ने अपने सम्बाद के पास एक प्रार्थनापन्न भेजा जिसमें टोंकिन की ७००० सेना को धटाकर २४२० सैनिकों के रखने पर जोर दिया गया था। उसका कथन वा कि इससे कम सैनिकों से देश पर चम्या की ओर से आक्रमण की संभावना बड़ जायगी। चनों के साथ फूनान के निवासी भी थे और इन होनों ने बीन के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया था। पिलियो, वही।

विद्रोही क्यू-चेऊ-सो नामक व्यक्ति राज्य कर रहा था । फूनान के ज्ञासक जयवर्मन् ने इस विद्रोही चन्पाशासक के विरुद्ध चीनी सम्राट् से सैनिक सहायता मौगने के लिए सोने का नागराज के सिंहासन का एक नम्ना, सफेद चन्दन का एक हाची, दो हाथी दाँत के स्तूप, दो रेशमी वस्त्र, सुन्दर पत्थर के बने दो फूलदान और सुपारी रखने के लिए सीप की एक शराव (तस्तरी) भेंट के रूप में वहाँ भेजी। साथ में नागसेन भी गया भौर उसने फुनान के धार्मिक बाचार-विचार तथा महेश्वर के विषय में चीनी सम्राट् को वृत्तान्त दिया तथा महेश्वर, बुद्ध भीर सम्राट् की प्रशंसा में अपनी एक काव्य-रचना भी भेंट की । चीनी सम्राट् ने भी अपनी भ्रोर से फुनान के शासक के लिए भेंट दी, पर चम्पा के विरुद्ध सैनिक सहायता का उल्लेख नहीं है। ५०३ ई० में एक दूसरा दूत जयवर्मन् की म्रोर से चीन गया भौर सम्राट् ने फूनान के शासक को 'शान्त दक्षिण के सेनापति' की उपाधि प्रदान की। १९ जयवर्मन् के राज्यकाल में ४११ तथा ४१४ ई० में दो और राजदूत चीन गये भीर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध या । फूनान के दो बौद्ध भिक्षु भी चीन में बस गये। उनमें संघपाल प्रयंवा संघवर्मन् (४६०-४२४ ई०) कई भाषाभी का ज्ञाता था, और सम्राट् वू के भादेश पर उसने १६ वर्ष तक बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया। इसमें मन्द्र अथवा मन्द्रसेन ने भी सहयोग दिया जो ५०३ ई० में चीन भाषा था। १º जयवर्मन् की मृत्यु ५१४ ई० में हो गयी भौर उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र रुद्रवर्मन् गद्दी पर बैठा । कहा जाता है कि वह गणिकापुत था भौर भ्रपने छोटे भाई को मारकर उसने सिंहासन प्राप्त किया था।

### रुद्रवर्मन् और फूनान का अन्त

दक्षिण कम्बोडिया के तँग प्रान्त में मिले एक लेख में जयवर्मन् की सम्राज्ञी कुल-प्रभावती द्वारा एक ग्राराम, एक तड़ाम तथा निवास (भ्रालय) के दान का उल्लेख है। <sup>१८</sup> भक्षरों की लिखावट के भ्राष्ट्रार पर सिडो ने इस जयवर्मन् की समानता फूनान के जयवर्मन् से की है भ्रीर उनके मतानुसार थप-मुसी लेख का गुणवर्मन्, जयवर्मन् भ्रीर कुलप्रभावती का पुत्र था जिसे मारकर गुणवर्मन् सिहासन पर बैठा। <sup>१९</sup> एक

१६. विलियो, पूर्व संग, पूर्व २६६ से।

१७. इनके प्रत्यों का उल्लेख चीनी तिपिटक में मिलता है। पिलिओ, पूर्व २८४-५ सिडो, पूर्व १००।

१८. स० प्रे० इ० सु०, भाग ४, पु० ११७ से।

१६. बु० इ० का० ३१, पृ० १ से । यह बैज्बब सेवा है और इसकी लिखावट

लेख में गहवर्मन् के गुणों का उल्लेख है, पर उसके विषय में कोई ऐतिहासिक बहना का उल्लेख नहीं है। इसने ५१७-५३६ ६० के बीच में कोई छः राजदूत चीन भेजे। ५१६ ६० में भेजा गया राजदूत अपने साथ में चन्दन की बनी नुद्ध की मूर्ति और भारतीय मणि-मुक्ता अपने साथ ले गया था। ५३६ ई० में उसने एक जीवित बारहिंसिया तथा बुद्ध का एक लम्बा बाल चीनी सम्राट् के पास मेंट में भेजा। उद्य बर्मन् फूनान का अन्तिम मासक था। उसके बाद लगभग ७५ वर्ष तक इसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि चैन-लो के कासक ने इस पर अधिकार कर लिया था और ६१६-७ में उसके पुत्र ईशा नसेन ने एक दूत चीन भेजा था। फूनान का अस्तिस्व नहीं नष्ट हुमा था। चेन-लो के सासक द्वारा अधिकार करने पर यहाँ का नृप दिलाण में न-छु-न चला गया जिसकी समानता पिलियों ने नक नगर से की है और यह कम्पोट के निकट था। सातवीं सताब्वी तक इसका बस्तिस्व कायम रहा भीर यहाँ से ६१९-६२६ तथा ६२७-६४६ के समय में दो बार राजदूत चीन भेजे गये। "ईित्सग ने भी इसका उल्लेख प

प्राचीन है। गुजबर्मन् के आदेश पर यह लिखा गया था। यह संशव है कि यह जयबर्मन् की सचाती कुलप्रमावती का पुत्र था और जयबर्मन् की मृत्यु के बाद यह सिहासन पर बैठा और इसके सीतेले गाई लिखी-तो-मो (ग्रह्ममंन्) ने, जिसका उल्लेख 'लिअंग-वंश के इतिहास' में मिलता है, इसे मारकर स्वयं राज्य प्राप्त किया।

२०. वही।

२१. पिलिओ, पू० सं०, पू० २७०-१।

२२. चेन ला का उल्लेख सबसे पहले 'सुई बंग के इतिहाल' में निलता है। इसके अनुसार यह राज्य लिन यो के दिलय-पश्चिम में बा और पहले यह फूनान के अधीन बा। उसका शासक अवीय (त्छ ली) बा और उसका नाम बिलसेन (त्छे ती स्थून) बा (पिलिओ, पू० स०, पू० २७२। लिडो, ए० हि०, पू० २१४)। चेन ला का प्राचीन भूगोल, देखिए, बु० ४० का०, १८-६, पू० १-३ (२८, पू० १२४)।

२३. पिलिओ, कूनान, पूर्व संव, पूर्व २७४, २६५ । तिको का कथन है कि चित्रसेन के आक्रमण से कूनान का उत्तरी भाग वहाँ के शासक के हाथ से तिकल गया । कवाचित् राजधानी पर भी आक्रमण हुआ, पर उस पर चेन-ला का अधिकार न ही सका । शतु से रका के लिए कूनान के सम्बाद ने विश्वण में न श्रु न को अपनी राजधानी बनाया । बुरु इर्व कार्व भाग २६, पुरु १३० ।

२४. पिलिओ, पूर्व संव, पूर्व २७४।

२४. तककुषु, इत्सिंग, पूर्व १० ।

किया है। उसके अनुसार चम्पा से चलकर दक्षिण-पश्चिम में पनान नामक स्थान पड़ता है जो पहले फूनान कहलाता था। यहाँ के निवासी पहले नग्न रहते वे और वे बहुत-से देवताओं को पूजते थे। बौद्ध धर्म भी उन्नति कर रहा था, किन्तु एक कुटिल नूप ने इसे बड़ी क्षति पहुँचायी और अब यहाँ बौद्ध भिक्षुं नहीं हैं।

ईसा की ७वीं शताब्दी के बाद का फुनान का इतिहास अंधकारमय है और उसका उल्लेख चीनी स्रोतों में नहीं मिलता । चेन-ला मथवा कम्बुज ही हिन्द चीन में घपना प्रभत्व स्थापित करता । इसका उल्लेख चीनी स्रोतों में भी मिलता है। इसका इतिहास भागे लिखा जायगा। फुनान में हिन्दू धर्म भीर संस्कृति की छाप सबसे पहले पड़ी । भारतीय कौण्डिन्य के आगमन से पहले देश में पाषाण यन की सभ्यता थी, जैसा कि घौसियो नामक स्थान की खदाई में प्राप्त अवशेषों से प्रतीत होता है। ' वीनी स्रोतों के अनुसार भी कौण्डिन्य ने सम्राप्ती सोमा को वस्त पहनना सिखाया और उस समय से भारतीय नियमों तथा संस्कारों को अपनाया गया । ईसा की चौथी शताब्दी में दूसरे कौण्डित्य ने भारत से झाकर यहाँ पुन: भारतीय संस्कृति की स्थापना की। 'शिन वंश के इतिहास' में भी (ई० २६५-४१६), जिसकी रचना फंग-हिम्मन-लिंग (ई० ५७८-६४८) ने की, फुनान का बत्तान्त मिलता है। वहाँ के लोग काले थे भीर नग्न रहते थे। वे साधारण भौर सीधी प्रकृति के थे तथा खेती करते थे भौर स्वयं अपने आभवण भी बना लेते थे। जांदी की बाली में वे भोजन करते थे तथा राज्य को सोना, जांदी, मक्ता भीर गंघ के रूप में कर देते थे। उनके पास पुस्तकों भी थीं और भारत से आयी हुई लिपि" का वे प्रयोग करते थे । उनके विवाह और दाह-संस्कार चम्पा के निवा-सियों की भौति होते थे। 'दक्षिण-त्सी के इतिहास" (४७१-५०१ ई०) में भी ईसा की छठी शताब्दी के भारम्भ का फुनान का इतिहास है। इस बुत्तान्त के भनुसार उच्च कूल के लोग 'सरोंग' नामक एक रेशमी कढ़ा वस्त्र पहनते ये और स्त्रियाँ एक वस्त्र से प्रपना शरीर श्रीर शीश दकती थीं। साधारण व्यक्ति केवल एक वस्त्र

२६. पु० सं०।

२७. पिलिओ, कूनान, पूर्व सं०, पू० २४४। पिलिओ के नतानुसार 'हु' सब्द का प्रयोग मध्य एशिया के लिए हुआ है, पर सभी लिपियों का भारतीय लिपि से सम्बन्ध है। कूनान के संस्कृत भाषा में मिले तीन लेख इसकी पुष्टि करते हैं कि भारतीय लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयक्तन उस देश में हो चुका था।

२८. पिसिको, पूर्व संव, पूर्व २६१ से ।

का प्रयोग करते थे । उनके लकड़ी के मुन्दर मकान थे और व्यापार के लिए =०-६० फट लम्बी तथा ६-७ फुट चीड़ी नावें बनाते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे की लडाइयां भी होती थीं । इनके सम्राट् भीर उसके पीछे स्तियां हाथी पर चलती थीं । चीनी स्रोतों से भौर भी बुत्तान्त मिलता है । जिसके माधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीयों के झागमन से देश का सामाजिक, प्राथिक भीर शैक्षिक स्तर बहुत केंचा उट गया । भारतीय लिपि का प्रयोग तथा पुस्तकों का ग्रध्ययन विशेष महत्त्व रखता है । फुनान से प्राप्त तीन संस्कृत लेख<sup>३०</sup> धार्मिक और साहित्यिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। पहले लेख में विष्णु की उपासना कही गयी है। दूसरे में कुमार गणवर्मन द्वारा विष्णुचक तीर्थस्वामी के लिए दिये गये दानों का उल्लेख है। इसकी स्थापना में वेद, उपवेद तथा वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण भीर श्रृतियों के ज्ञाता साध्यों ने भाग लिया था। इसमें भागवतों का भी उल्लेख है। तीसरे लेख में किसी बौद्ध स्थान के प्रति दिये गये दानों का उल्लेख है भीर बुद्ध, धर्म ग्रीर संघ तथा भार्य संधियों का भी विवरण है। इस बौद्ध लेख में जयवर्मन और उसके पूत रुद्रवर्मन का नाम भाया है भीर उन्हें क्षत्रिय कहा गया है । जयवर्मन का कोपाध्यक्ष (धनानामध्यक्षः) एक बाह्मण या भीर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इन तीनों लेखों तथा चीनी स्रोत के भाधार पर यह कहा जा सकता है कि ईसवी सातवी शताब्दी तक फुनान में शैव (माहेश्वर) ३१, वैष्णव तथा बौद्ध धर्म अच्छी तरह फैल चुका था, भीर भारतीय संस्कृति ने वहाँ प्रपनी गहरी छाप लगा दी थी। कला के क्षेत्र में भी गुप्तकालीन मृति तथा वास्तुकला का प्राचीन ख्मेर मृतियों नथा मन्दिरो पर प्रभाव पहा, जैसा कि प्रसिद्ध फांसीसी विद्वानों? ने सिद्ध करने का प्रयास किया है।

२६. मजुमबार, कम्बुज देश, पृ० ३८-३६।

इ०. सिडो, जा पे हैं इ० सी हैं है, पूर्व १९७ से तथा तुरु इ० फ्रांट ३१, पूर्व १ से । दूसरे लेख से प्रतीत होता है कि 'मिक्त और कर्म' के धार्मिक सिद्धान्तों ने भी अपना स्थान बना लिया था। अवसीर्थ स्वाभी का अवत सन्तुष्ट हृदय से उपासना कर अपने बुष्कृत कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर विष्णुलोक जाता है। 'मुक्तो बुष्कृतकर्म्मणा स परमं गच्छेत् पर्व वैष्णवम्।' मजुमदार, कम्बुज लेख, पूर्व ४, पद १०।

३१. नागसेन ने चीनी सम्राट् के सम्मुख फूनान में प्रचलित माहेश्वर मत का जल्लेख किया और सम्राट् ने उसकी प्रशंसा की (पिलिओ, फूनान, पू० सं०, पू० २५७ से।) मजुमदार, कम्बुब देश, पू० ३२।

३२. बेलिए, पामांतिये (बु० इ० का० ३२, पू० १८३), श्रोसलिये (इ० ए०, माग १, पू० २६७-३१४), बूपो (बु० इ० का० ४१, पू० २३३-२४४), सूसे, इ० इ० ओ० भाग २, पू० ५७८। समुमबार, सुवर्णक्षीय, माग २, पू० ३४७।

# कम्बुज देश का प्रारम्भिक इतिहास

नियार फूनान से चीन के लिए राजदूत भेजा गया और उसके बाद अवीं मतान्यी मे पुन: राजदूत भेजे गये। इनके बीच के समय में फूनान की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी थी। चेन-ला के आक्रमण के फलस्वरूप राजधानी टो-मो से हटाकर दक्षिण में न-फून ले जायी गयी। 'सुई वंश का इतिहास' के अनुसार चेन-ला का राज्य लि-पि के दक्षिण-पश्चिम मे था और पहले यह फूनान के अधीन एक राज्य था। यहाँ का राज्य की शक्ति बढ़ायी थी और उसका नाम चित्रसेन था। उसके पूर्वजों ने अपने राज्य की शक्ति बढ़ायी थी और चित्रसेन स्वयं फूनान का शासक हो गया था। इसके पुत्र ईशानसेन ने ईशाननगर की स्थापना की। चेन-ला से प्रथम राजदूत ' ६९८-७ में चीन मेजा गया। 'सुई वंश का इतिहास' में केवल ४८६-६९ ई० के बीच का ही वृत्तान्त है, पर एक दूसरे चीनी ग्रन्थ 'नान वे' के, जिसमें चेंग-कुभन (६२७-६४६ ई०) का वृत्तान्त है, अनुसार ईशान ने इस काल के भारम्भ में फूनान पर अधिकार कर लिया था। चीनी स्रोतो से फूनान पर अधिकार कर लिया था। चीनी स्रोतो से फूनान पर अधिकार कर लिया था। चीनी स्रोतो से फूनान पर अधिकार कर लिया था। चीनी स्रोतो से फूनान पर अधिकार कर लिया था। चीनी स्रोतो से फूनान पर अधिकार करने का श्रेय चित्रसेन तथा ईशान दोनों को ही है और यह प्रतीत होता है कि चित्रसेन के पहले से ही उसके पूर्वजों ने फूनान पर दबाव डालना आरम्भ कर दिया था और फूनान

- १. पिलिओ, फूनान, बु० ६० फा०, माग ३, पु० २७४। सिढो के मतानुसार इस चीनी सब्द की सवानता कोर ध्याक् अववा बल्माक् से की जा सकती है। इंस्कृपशंसयु कम्बोज (६० कं०) भाग २, पृ० १९०, नोट ४। इसकी राजधानी व्याधपुर थी (बु० ६० फा० २८, पृ० १२७) जो वा नोम के निकट की और वर्तमान प्राई-वेंग के बनाम-नाम गाँव से इसकी समानता की जा सकती है। 'सी वंश' के इतिहास के अनुसार यह समुद्र तट से ५०० ली (२०० किसोमीटर) की दूरी पर या। सगमग इतनी ही दूरी पर ओसियों में खुदाई कराने पर प्राचीन मानावशेय मिले। सिडी, ए० हि०, वृ० ६१।
- २. पिलिओ, बु० इ० क्षा॰ ३, पु॰ २७२ । सिडो इसे मेंकांग के मध्य बाग में बसाक क्षेत्र के बत-कु के निकट रखते हैं। ए॰ हि॰, पु॰ ११४।
  - ३. विलिबो, पूर्व संन, पूर्व २७४ ।

राज्य ब्रीरे-धीरे संकुचित होता गया। अन्त में यह चेन-ला का ही अंग बन गया। चित्रसेन तथा ईशान का उल्लेख कम्बुज लेखों में भी मिलता है। अतः इन स्रोतों के आधार पर देश के इतिहास पर प्रकाश डाला जा सकता है।

## कम्बुज देश के प्रारम्भिक शासक

कम्बुज के प्रारम्भिक शासकों में श्रुतवर्मन् का नाम राजेन्द्रवर्मन् के वैकसाई खंकोन के लेख" में मिलता है । इसमें राजेन्द्रवर्मन की वंशावली श्रुतवर्मन के समय से दी गयी है भौर उसे ही मूल कहा गया है जिससे वह वंश चला (श्री कम्बुभूमर-भृतज्ञ अतबम्मंमुला मौलावपास्तवलिबन्धकृताभिमाना) । ग्रीर इसने देश को परतंत्रता के बन्धनों से मुक्त किया। इस वंश का जन्म कम्बु स्वायमभुव और मीरा नामक प्रप्सरा के संसर्ग से हुआ था। ध्रुतदर्मन् का उल्लेख जयवर्मन् सप्तम के सं० १९०८ (१९८६) के ता प्रोम के लेख में भी मिलता है।" जयवर्मन् इसी का वंशज था। इस लेख में श्रुतवर्मन् के पुत्र श्रेष्ठवर्मन् तथा उसकी राजधानी श्रेष्ठपूर का भी उल्लेख है (भेट्यूराधिराज: । पद ७) । इस लेख में 'कम्बुजराजलक्ष्मी' का भी उल्लेख है भीर पुनः भववर्मन् से वंशावली चली है। इस प्राधार पर भववर्मन का श्रुतवर्मन् तथा श्रेष्टवर्मन् के वंश के साथ सम्बन्ध दिखाया गया है। श्रेष्टपूर के उल्लेख से श्रेष्ठवर्मन् तथा उसके पिता के मूल राज्य-स्थान का पता चल सकता है। श्रीक्टपुर का उल्लेख शक सं० १०५८ के वठ-फू के लेख में भी है। यह छमेर भाषा में है भौर इसमें भद्रेश्वरास्पद प्रदेश तथा श्रेष्ठपूर के विषय के कमीर संघ के लें-त्वन-लो भीर उसके पुत बह:-मूल-सूत द्वारा दिये दान का उल्लेख है। यह लेख लाभीस में दसाक के निकट मिला और इससे यह प्रतीत होता है कि श्रेष्ठवर्मन् की राजधानी उत्तर

४. फूनान के अन्त के विषय में सिडो ने एक लेख में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। बु॰ इ॰ का॰, माग ४३, पृ॰ १ से।

प्र. मजुमबार, कम्युज लेख नं ० ६२, पूर्व १८५ से । जूर ए० १६०१ (१), पूर्व ४६७ । यह एक मन्बिर का नाम है जो बक्त पहाड़ी पर स्थित है और यह अंकोरधाम के बक्तिण में बोड़ी दूरी पर है ।

६. कीयी के पत्सव बंग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की किंववन्ती है और सिडों के मतानुसार इन दोनों बंशों की उत्पत्ति का स्रोत एक ही रहा होगा । (ए० हि॰, पु॰ १९४) बु॰ इ० फ़ा॰ ११, पु॰ ३६१।

७. मनुमसर, कम्बुज, लेख नं० १७७, पु० ४६१-५-६।

द. मसुमबार, वही नं० १११, यू० ४३७।

में बसाब के निकट थी। 'सुई बंग का इतिहास' के मामार पर चेन-ला की राजधानी लिय-किय-यो-यो नामक एक पहाड़ी पर थी, जहाँ पर एक मन्दिर था। नगर के उत्तर की ओर पो-टो-सी नामक एक दैवी शक्ति के लिए नरबलि दी जाती थी। लिय-किम्रा-पो-पो की समानता सरलता से लिय-पर्वत से हो सकती है जो बत-फ पहाडी का इसरा नाम बा (अब श्रीमित सिगपर्व्यतवरे)। इन लेखों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि फनान के भतिरिक्त उत्तरी-पूर्वी भाग में भारतीयों ने एक भीर उपनिवेश स्थापित कर लिया था, जो पहले तो फनान के भ्रधीन था, पर बाद में वह स्वतंत्र हो गया तथा उसने फुनान पर अधिकार कर विस्तृत कम्बुज का रूप धारण किया । कदाचित यहाँ भारतीयों का प्रवेश स्थल मार्ग से हमा था । श्रतवर्मन तथा उसके पूत्र श्रेष्टवर्मन् के पश्चात् भववर्मन् का उल्लेख है जिससे कम्बुज वंश के राजाओं की वंशावली चली। ता-प्रोम लेख में कम्बूज-लक्ष्मी का भी उल्लेख है भौर यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या भववर्मन् का श्रुतवर्मन् के वंश से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ था । यहाँ पर पहले भववर्मन् और उसके वंशजों के लेखों का उल्लेख करना भावश्यक है भौर उसके भाधार पर भववर्मन् के श्रुतवर्मन् तथा फुनान के रुद्रवर्मन् के साथ सम्बन्ध, उनकी राजधानी तथा फुनान विजय और भन्त में उसके वंशकों पर प्रकाश डाला जायगा ।

## भववर्भन प्रथम

भववर्मन् तथा उसके उत्तराधिकारियों के कई लेख इस वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं । नोम-वंते के लेख' में भववर्मन् द्वारा स्यंकक (शिव) की लिंग-स्थापना तथा उसके साथ में दिये गये घनदान का उल्लेख है जो उसने प्रपने घनुष के बल पर प्राप्त किया था (शरासनोद्योग जितार्थहानीः) दूसरा लेख<sup>रा</sup> नोम-प्र-विहार (कोंपोग-चंग प्रदेश) से मिला जिसमें भववर्मन् के एक पदाधिकारी विद्यापुष्प के दान का उल्लेख है। इस लेख के प्रथम भाग में भववर्मन् की प्रशंसा की गयी है तथा उसे सोमा-वंशज कहा गया है। तीसरा लेख पोंहिए-होर (त्रांग प्रान्त) । में मिला, इसमें पसेंगपति नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख है। उसने भववर्मन् तथा उसके

**१. वही, नं० ३७, पू० ४७, पद ४ ।** 

१०. मजुमदार, कम्बुज लेख ।

११. स राजा मनवर्गिति जक्त्यधिकसासनः सोम-वंत्रयोऽप्यरिज्यान्तप्रज्वंसनविवाकरः॥ (तं० १०, पू० १२, ४-३)॥ १२. मजुमदार, वही, तं० ११, पू० १३॥

उत्तराधिकारी प्रथवा पूर्वाधिकारी के समय में पतेंग नामक किसी नगर प्रथवा विषय के भ्रध्यक्ष पद को सुझोमित किया। इसने भववर्मन् से एक सनहरा छत प्राप्त किया। बीथा लेख' (कोंपोग सिएम भीर स्तुंग तांग) के बीच हन-ये के मन्दिर के द्वार के स्तम्भी पर दो भागों में लिखा मिला । प्रथम भाग में भववर्मन तथा उसके उत्तरा-धिकारी की प्रशंसा है तथा भद्रेश्वर नामक शिवलिंग की उग्रपूर के प्रान्तीय शासक हारा स्वापना का उल्लेख है। इस लेख में भी उसे सोमा-वंशज कहा गया है (सोबाम्बये प्रसतस्य) लेख के इसरे भाग में भी द्रववर्मन की प्रशंसा की गयी है । ग्रन्तिम लेख त'ग-आंग के निकट बीलकन्तेल से प्राप्त हगा,<sup>१४</sup> जिसमें विभवनेश्वर तथा सूर्य की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। यह शर्वशर्मन् ने की थी जिसकी पत्नी बीरवर्मन की पूत्री भीर भववर्मन की बहिन (स्वसा) थी। मरुखती की भाति यह पतिव्रता थी । इस लेख का राजनीतिक दिष्टकोण से विशेष महत्त्व है क्योंकि इसमें भववर्मन के पिता वीरवर्मन का उल्लेख है। कदाचित वह राजवंशीय न वा भीर इसीलिए नोम-बंते के लेख में उसके स्वतः राज्य प्राप्त करने का उल्लेख है भीर भपनी वीरता के कारण वह दोनों लोक अपने हाथ में लिये हुए था (करस्थलोक-हितीयेन तेन) उपर्युक्त पाँचों लेखों में कुछ भववर्मन् प्रथम से सम्बन्धित हैं भीर कुछ धन्य भववर्मन् द्वितीय का होना सुचित करते हैं। यह प्रश्न विवादास्पद है क्योंकि लेखों के मिलने के स्थानों से प्रतीत होता है कि भववर्मन् ने कम से कम्बुज का भाग जीता होगा । उसकी तिथि तथा मन्य सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हमें उसके उत्तराधिकारियों के लेखों से भी सहायता लेनी होगी। पूर्व ज तथा वंशावली

फु-लो-खोन (मुन ग्रीर मेकांग नदी के संगम के निकट) के लेख में "महेन्द्रवर्मन् भयवा वित्रसेन द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। यह भववर्मन् का कनिष्ठ भाता तथा वीरवर्मन् का पुत्र भीर सार्वभीम का पौत्र था। यह कहना कठिन है कि 'सार्वभीम' से उसके राजकीय प्रशासक होने का संकेत होता है भयवा यह केवल उसका नाम ही था। इस लेख की कई प्रतिलिपियाँ भी ग्रन्य स्थानों में

१३. मजुमदार, वही, नं० १२, पू० १३ से । सोमान्वयनमस्सोमी यः कसाकान्तिसम्पदा । रिपुनारीमुखाञ्जेषु कृतवाष्पपरिप्सवः ॥ (पद ३) १४. बही, नं० १३, पु० १८ से ।

१४. मञ्जूनदार, कम्बुज, तेश नं० १४, पृ० २० । नप्ता योतार्व्यभौनस्य सुनुग् श्रीबीरवम्मणः ॥ सन्त्यानुनः कनिष्ठोऽपि भ्राता श्रीभववर्म्गणः ॥

मिलीं । भववर्मन का उल्लेख प्रंग-जुमनिक (बा-नोम प्रान्त) के लेखर में भी मिलता है जिसकी तिथि शक सं० ४८६ (६६८ ई०) है, भीर यह जयवर्मन प्रथम के समय का है। इसमें जयवर्मन के भिषज सिहदत्त, जो बाह्यपूर का शासक भी था, द्वारा श्री विजयेश्वर की मति स्थापना का उल्लेख है। इस लेख में सिहदत्त से चार पीढी पहले तक के पूर्वजों का उल्लेख है और कम्बज शासकों में रुद्रवर्मन, भव-बर्मन्, महेन्द्रवर्मन्, ईशानवर्मन् तथा जयवर्मन् का भी नाम मिलता है । इस लेख में भववर्मन के विषय में लिखा है कि उसने बपनी शक्ति से अपना राज्य स्थापित किया था (स्वत्रक्त्या कान्तराज्यस्य राज्ञश भीमववर्गणः । पद ५) भीर उसका राज्य कल्पतर फल की भाति या (राज्यकल्पतरोः कलम)। इसी लेख में रुद्रवर्मन की तलना साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में दिलीप से की गयी है (यस्य सौराज्यमद्याप विलीपस्येव विभूतम् । पद २) । रुद्रवर्मन् भौर भववर्मन् के पारस्परिक सम्बन्ध पर इस लेख से कोई प्रकाम नहीं पड़ता है, पर इन दोनों के बीच में कोई और शासक नहीं हमा था। भववर्मन का उल्लेख चम्पा में प्रकाशधर्म के माइ-सोन के लेख" में भी मिलता है, जो शक सं० ४७६ (६४७ ई०) का है और इसमें भववर्मन को एक शक्तिशाली मासक कहा गया है। इसने अपने बल और पूरवार्ष से मतुओं को दबाया था (क्षितिपतेरसक्तिव्यक्ताधिनी)। भीर उसके माई महेन्द्र की तुलना इन्द्र से की गयी है (बिदशाधिपत्ल्यविकाः)। इन लेखों के प्राधार पर निम्नलिखित वंशावली बनायी जा सकती है-

> भीजित्रसेननामा यः पूर्व्यमाहतलक्षणः। स भीमहेन्द्रवर्म्मेति नाम भेजेऽभिजेबनम्।।

इस लेख की अन्य प्रतिलिपियां जन-नेवर (बु० इ० फ्रा॰ २२-५८) यम-प्रसत (वही, पु॰ ५६) तथा मुन नवी पर स्थित कृत-तन (वही, पु॰ ३८५) और इसी से सिलता एक अन्तिम पर मुओन-सुरिन (स्थाम) के बत-बुनकोन में मिला। वही, पु॰ ५६।

१६. मजुमदार, कम्बुल, लेख नं० ३०, ए० ३८ से ।

१७. बु० इ० का०, भाग ४, प० ६२३ से । अजुनवार, धन्या, भाग ३, प० १६ । इत लंख में महेरवरवर्मन् का किसी कार्य से मव (भवपुर) जाने का उल्लेख है जहाँ पर कौण्डिन्य ने होण के युव अक्बरवामा से प्राप्त भाला आरोपित किया था । दूसरे भाग में भववर्मन् की विकोधशक्ति, शक्तुओं के मान-वर्प-मर्वन, उसके सैनिक प्रयास सथा थीर कृतियों का भी उल्लेख है—

श्रीभववर्ग्मणः क्षितिपतेश्शन्तित्वय श्लाधिनो, वीर्योहामसपत्नसंघ समर-स्पर्कोमिमानच्छिरः। (वद २०)



चीनी स्रोत 'मुई वंश का इतिहास' (५८६—६१८ ई०) में चेन-ला के विषय में लिखा है कि यह फूनान के अधीन एक राज्य था और इसका शासक क्षतिय था तथा उसका नाम चित्रसेन था और उसका फूनान पर भी अधिकार था। उसके पुत्र ईशानवर्मन् ने ईशानपुर नगर बसाया तथा ६१६ अथवा ६१७ ई० में उसने एक राजदूत चीन भेजा। 'नन ये' नामक एक अन्य ग्रन्थ में ईशान का राज्यकाल चेंग-कुआन यग (६२७-६४७ ई०) में रखा है तथा फूनान पर अधिकार का इसी को श्रेय दिया गया है। 14

### विजय और राज्य विस्तार

उपर्युक्त वृत्तान्तों के भ्राधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कम्बुज राज्य के शासकोंका फूनानपर भ्रधिकार करने का प्रयास धीरे-धीरे सफल हुमा और इसमें भववर्मन्, महेन्द्रवर्मन् तथा उसके पुत्र ईशानवर्मन् का भी हाथ था। ता-प्रोम के लेख में जो वंशावली दी गयी है उसमें श्रुतवर्मन् को मूल कहा गया है भीर उसी ने भपने देश को फूनान से मुक्त कराया। उसके पुत्र श्रेष्ठवर्मन् की राजधानी श्रेष्ठपुर थी जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। भववर्मन् का इस वंश से कोई सम्बन्ध न था। इसका पितामह सार्वभीम शासक रहा हो, जैसा कि उसके नाम से प्रतीत होता है, पर इसमें सन्देह है । '' उसका पुत्र वीरवर्मन्, जो भववर्मन् का पिता था, एक साधारण व्यक्ति था और उसने अपनी कन्या का विवाह शर्वशर्मन् से किया था। भववर्मन् ने अपने पुरुषायं से अपने राज्य का निर्माण किया। उसके लेखों के मिलने के स्थान से पता चलता है कि वे बटम-वंग के पश्चिम में पोंन चंगवें, तंग छड़ों से ३० मील उत्तर-पश्चिम, मेकांग नदी के पूर्व में कोपोंग सिएम तथा स्तुंग तांग प्रान्तों में मिले। ' कम्बुज देश के मध्य भाग में भववर्मन् ने अपने राज्य का निर्माण कर लिया था। इसके उत्तर-पूर्व में अष्ठवर्मन् का राज्य था जिसकी राजधानी श्रेष्ठपुर लाओस के वसाक के निकट थी।

ता-प्रोम के लेख में श्रेष्ठवर्मन् के बाद कम्बुज राजनव्यी और दूसरे पद में भवतर्मन् का उल्लेख मिलता है और अंग-चुमिनिक के लेख में बदवर्मन् के बाद भववर्मन् का नाम झाता है। श्रतः यह प्रतीत होता है कि पहले भववर्मन् ने उत्तर-पूर्व में श्रुतवर्मन् के राज्य पर अधिकार किया और कदाचित् कम्बुज लक्ष्मी से विवाह कर वह अधिकृत रूप से वहाँ का शासक बन बैठा और फिर वह दक्षिण की श्रोर वदा। वर इस वंश का फूनान पर सम्पूर्ण अधिकार ईशानवर्मन् के समय

- ११. भववर्मन् के पिता वीरवर्मन् को किसी लेख में राजकीय उपाधि नहीं दी गयी है। सिडो के मतामुसार उसका नाम भी वा और सावंभीम से उसकी राजनीतिक सत्ता का संकेत होता है (बु० इ० का० माग २२, पू० ४ इ-४६)। गुप्त वंश के स्थापक भी-गुप्त का नाम भी वा और गुप्त से उसके वंश का संकेत होता है। भववर्मन् के अपने तथा अन्य सम्बन्धित लेखों से प्रतीत होता है कि उसने स्वमुज-बल से अपने राज्य का निर्माण किया। अतः इस विषय पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भी सार्वभीम भी कहीं का शासक था अथवा वह कोई सामान्य व्यक्ति था।
- २०. सिंडो के मतानुसार भववर्मन् और उसके माई विज्ञसेन ने फूनान पर आक्रमण किया और पूर्व में मेकांग पर कते, मुन और उप्रेक के बीच बुरिअम, पश्चिम में विशाल झील के आगे भोंगोल बोराई तक अपना राज्य विस्तृत किया। विकाणनें फूनान की राजधानी टू-मो '(ब्याधपुर अथवा बो-नोम) से न-फुल (नर्वनगर) ले जायी गयी (ए० हि०, पू० १९१), सिंडो, बु० इ० फ्रा॰, माग ४३, पू० ३-४। हन-ये के लेख में मबबर्मन् को महाराखाधिराज कहा गया है। मजुमदार के अनुसार इस लेख का सम्बन्ध भववर्मन् दितीय से है। (कम्बुज देश, पू० ५३)।
- २१. ता-त्रोम के लेख में अध्वयमंत् को सूर्यवंशय और मदयमंत् को चना-वंशय कहा गया है। वक्तोई-वंकोम लेख में कम्युक्तवयंगु के वंशकों ने सूर्य और चना कुलों का एकीकरण किया। इसके अतिरिक्त ता-त्रोम के लेख में अध्वयमंत् और मववनंत् के बीच में कम्युक राजनक्षी का उल्लेख है। मजुमदार के मता-

में हुमा था, जिसने ६१७ ई० में एक राजदूत चीन भेजा था। फूनान की घोर से मिन्स मासक रहवर्मन् ने १३६ ई० में प्रपना दूत चीन भेजा था। बतः १३६ = ६१७ ई० — ७० वर्ष के काल में हम रहवर्मन् तथा फूनान के प्रन्त, भववर्मन् महेन्द्रवर्मन् प्रथवा चित्रसेन भीर ईशानवर्मन् के प्रारम्भिक काल की रख सकते हैं। ग्रंग-चुमनिक लेख में भिपज्-कुल की कई पीढ़ियों का उल्लेख है। बहादल तथा उसके भाई बहासिह रुद्रवर्मन् के भिष्य थे। इससे प्रतीत होता है कि रुद्रवर्मन् का राज्यकाल लम्बा था। बतः लगभग ११० ई० तक उसका राज्य काल रखा जा सकता है। बहादल के भागिनेय धर्मदेव भौर सिहदेव तथा उसके भाई भववर्मन् भौर महेन्द्रवर्मन् के वैद्य थे। धर्मदेव का पुल सिहवीर ईमानवर्मन् का मती था और उसका पुत्र सिहदत्त जयवर्मन् की भोर से माडध्यपुर का भासक था। यदि ईमानवर्मन् के मिष्किक की तिथि ६०० ई० मार्ने और भववर्मन् तथा उसके मार्ट महेन्द्रवर्मन् का लगभग ३० भौर २० वर्ष का राज्यकाल निर्धारित करें, तो भववर्मन् ने लगभग ११० से १०० तक राज्य किया।

## चित्रसेन महेन्द्रवर्मन्

वितसेन महेन्द्रवर्मन्-लेखों ग्रीर चीनी स्रोतों के बनुसार भववर्मन् के बाद उसके भाई विवसेन भयवा महेन्द्रवर्मन् ने राज्य किया।<sup>११</sup> उसके लेखों मे,<sup>६३</sup> थ्मा-के(संभोर

नुसार यह प्रतीत होता है कि भववर्मन् ने कम्बुज राजलक्ष्मी से, जो कदाजित् भेष्ठवर्मन् की पुत्री बी, विवाह कर दोनों वंशों को एक में मिलाया और उसका सम्पूर्ण कम्बुज पर अधिकार हो गया।

२२. डा० मजुमदार के मतानुसार हन-ये लेख से प्रतीत होता है कि भववन्मं के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र सिहासनाष्ट्र हुआ और दानी ने कदाजित्दों नों शासकों की सेवा की थी, '('उपधागुद्धिमान् भृत्यस्तयोरवनियासयोः)' यह कहना कठिन है कि उसकी थोड़े ही समय में मृत्यु हो गयी अथवा चित्रसेन नामक आचा उसका बघ कराकर स्वयं राजा बन बैठा । इस सम्बन्ध में एक खीनी वृत्तान्त भी उल्लेख-नीय है जिसमें चित्रसेन के राज्याभिषेक के बाद ही लिखा है कि जैसे ही कोई नया शासक सिहासन पर बैठता है तो उसके माइयों की नाक और उंगलियों काट ली जाती हैं और बे बम्बी कर लिये जाते हैं। (कम्बुज देश, पू० ६४)।

२३. मजुमवार, कम्बुज, लेख नं० १४, पु० १६ से । बु० इ० फा०, ३, २० ।

के दिला में मेकांग नदी पर स्थित एक गाँव) बहुान पर झंकित लेख में विक्रसेय हारा एक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है। इसकी दो और प्रतिविधियाँ भी कुमां-मंफिल (बील-कन्तेल के दिला) तथा स्थाम के रजितना प्रान्त के यम तथोंग में मिली हैं। अ उसका फू-लोखोन का लेख ए ऐतिहासिक वृद्धिकोण से विक्रेष महत्त्व रखता है। इसमें उसकी वंशावली है तथा महेन्द्रवर्मन् नाम भी है जो उसने सिहासन पर बैठने पर रखा। इस लेख की भी कई प्रतिलिपियाँ खन्य स्थानों में मिली हैं। स्थाम के सुरिन में प्राप्त एक अन्य लेख ले में सब देशों पर विजय-प्राप्त के पश्चात् एक नन्दी की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है (निक्र सर्वेता अस्मिन् देशे शिक्तास्थम् वृष्णं स्थापवा)। 'सुई वंश का इतिहास' के अनुसार यह फूनान का शासक बन बैठा और इसके बाद ईशानवर्मन् सिहासन पर बैठा। इसने बम्या से मिलता स्थापित करने के लिए वहाँ एक दूत भी भेजा। अत्तर में वह मेकांग की घाटी मे बसाक से आगे बन-नजोन और स्थाम में सुरिन तक था, तथा दिला में बनोम (व्याधपुर) तक वह पहुँच चुका था, जैसा कि जीनी वृत्तान्त से प्रतीत होता है।

### ईशानवर्मन्

इस वंश का सबसे महान् शासक ईशानवर्मन् था जिसने फूनान पर पूर्णतया सिकार कर अपने राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया तथा चम्पा के साथ बैबा-हिक सम्बन्ध द्वारा मित्रता स्थापित की और चीन में भी राजदूत भेजा। चीनी स्नोत के भनुसार सिहासन पर बैठने पर इसने अपने सब भाइयों को बन्दी कर लिया, " पर इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके लेख मेकांग और मुन के संगम से उसके मुहाने तक के क्षेत्र में मिले हैं। पर अधिकतर यह कोपोंय

२४. बु० इ० का०, ४.७३६ । २२-६२ ।

२४. मजुमदार, कम्बुल, लेख नं० १४, यू० २०।

२६. बु० ६० फ्रा॰ २२, पु० ४६-४१, ३०४।

२७. सिडो, कम्बुक लेख, भाग ४, पू० ३ ।

२८. सिंहदेवोऽनुको राज्ञा बूतत्वे सत्कृतः कृती। प्रीतवे प्रेषितः प्रेष्मा अम्याधियनराधिकम् ।।

मजुमदार, कम्बुज लेख, पृ० ३६, पद म ।

२६. आमोनिए, कम्बुक, प्० ३२ । मजुमदार, कम्बुक देश, प्० ४४ ।

थोम के उत्तर में संभोर प्राई कुक क्षेत्र में मिले हैं और कदाचित् यहीं पर इसकी राजधानी ईशानपुर भी होगी। 10 क्योंकि इसी नाम से चीनी यात्री श्वान चांग ने भी कम्बुज का संकेत किया है। र ईशानवर्मन् की रानी का नाम शाकारमंजरी था (बी ईशानवर्मनंनाम्नस्तस्य नृषेन्द्रस्य या प्रिया परनी शाकारमंजरी) और इसकी पुती का विवाह दक्षिण (कदाचित् दक्षिण भारत) के शक बाह्यण दुर्य स्वामिन् अथवा शक शाह्यण की विचित्र मूर्ति का उल्लेख कई बार हुआ है। र चम्या के इतिहास में भी इस कम्बुज सम्नाट् का नाम भाता है। महेन्द्रवर्मन् और उसके पुत्र ईशानवर्मन् ने चम्या के घरेलू विषयों में हस्तक्षेप किया था। ईशानवर्मन् की पुत्री श्री सर्वाणी का विवाह चम्या के जगद्धमें के साथ हुआ था और उनके पुत्र प्रकाशधमें ने सिहासनाक्त् होने पर शासन-व्यवस्था स्थापित की थी। ए ईशानवर्मन् के संभोर-प्राई कुक के ४४६ शक सं० (६२७ ई०) के लेख से उसकी तिथि निर्धारित होती है। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उसने किस समय तक राज्य किया, पर नोम पेन्ह के शक सं० ४६१ के लेख से

- ३०. ईशानवर्मन् की राजधानी की समानता कोयोंग-योम के उत्तर में संभीर प्राई-कुक के क्षेत्र से की जा सकती है, जहाँ पर इसके सबसे अधिक लेख निले हैं। (दु॰ इ॰ का॰ २८, पृ॰ १२४)। सिडो, ए० हि॰, पृ॰ १२०।
- ३१. स्वान-बांग के मतानुसार ईशानवर्मन् का राज्य उत्तर में हिन्बचीन के मध्य भाग, पश्चिम में द्वारावती, मध्य स्थाम तथा पूर्व में महाचम्या-अनम तक विस्तृत मा । बील, भाग २, ५० २०० ।
  - ३२. सिडो, कम्बुज, लेख ४, पू० २४।
  - ३३. राको पु सक्जते समये...

श्री ईशानबम्मंणस्तस्य जन्मयः...

यस् सुता संप्रवानेन पूजा. . .

यंत्रबाह्यण सुत्रेषु तेत्रिय...

बक्षिणपथ बन्मा यो बुर्गस्वामि

महाभारत में सक द्वीप के बाह्मण को मग कहा गया है। सिखी, कम्बुज लेख, माग १, पृ० १९४। बु० इ० का० २८,पु० १०४, नं० १। ११६।३२,पु० ७३।

३४. मनुसदार, बम्पा, तं० १२, पृ० २३।

प्रतीत होता है कि ६३६ ई० में भववर्गन् (द्वितीय) कम्बुज का शासक था। १९ संग-चुमनिक लेख के अनुसार ईशानवर्गन् के बाद जयवर्गन् (प्रथम) शासक हुआ और इसके तुओल-कोकप्राह के शक सं० ५७६ के लेख से प्रतीत होता है कि ६५७ ई० में जयवर्गन् (प्रथम) कम्बुज का शासक था।

#### जयवर्मन् प्रथम

भववर्मन् प्रथम के वंश में अयवर्मन् प्रथम झिल्तम शासक था, जैसा कि अंगचुमनिक के लेख से प्रतीत होता है। अयवर्मन् का प्रथम लेख शक संवत् ४७६
(६५७ ई०) तुओल कोक प्राह (प्राई वांग प्रान्त) से और अन्तिम लेख लुओल
अनत्नोत (तकमो प्रान्त) से शक सं० ६०३ (६८९ ई०) का मिला है। इसके लेख
वत-फु (वसाक) से लेकर वा-नोम प्रान्त तक में मिले हैं और इनसे प्रतीत होता
है कि जयवर्मन् ने विस्तृत कम्बुज राज्य पर पूर्णतया अधिकार रखा। अंग-चुमनिक
के सं० ५८६ के लेख में सम्राट् जयवर्मन् के भिषज् सिहदत्त हारा, जो आडचपुर का
शासक था, श्री विजयेक्वर की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। इसके लेखों में कई
राज्य-पदाधिकारियों का भी उल्लेख है। ज्ञानवन्त्र उसका अमात्य था जिसने
आम्रानकेक्वर की मूर्ति स्थापित की थी। सम्प्राट् के 'राजसभाधिपति' ने एक
शिवलिंग स्थापित किया था। कित-कन के लेख में धर्मस्वामी नामक वेद-वेदांगपारग बाह्यण विद्वान् का उल्लेख है, जिसके ज्येष्ठ पुत्न ने 'महाक्वपति', 'श्रेष्ठपुरग्वामी', ध्रुव पुरस्वामी पदों को मुशोभित किया था और उसका छोटा भाई
'नरेन्द्र-परिचारक' तथा सम्राट् के भ्रंगरक्षक के मुख्य (नृपान्तरंगयोक्षाकार
पारिषाहो तथा 'समन्तरौषाहन') पदों पर आसीन रहा।

'तके ओ' प्रान्त में इस शासक के श्रधिकार समय के लेख मिलते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि वह शंकोर वोराई में श्रधिक समय तक रहा। प्राचीन राजधानियों में व्याधपुर (बा नोम) तथा लिंगपर्वत (वत-फु) में भी मूर्त्तियों की स्थापना के लेख उन स्थानों की प्रधानता का संकेत करते हैं। श्रेष्ठपुर में सम्राट् की श्रोर से

२५. इसका एक और लेख नोम बयान में मिला जिसमें उत्पन्नेश्वर देवता की मूर्तिस्थापना का उल्लेख है। इसमें कॉगबर्मन् का उल्लेख भी है और यह शब्द दक्षिण पूर्वी माग के नंग राजाओं के लेखों में भी पाया बाता है। कोड ६० का०, माग १, पू० २५२। जल ग्रेट ६० सो० भाग ४, पू० १५६।

३६. मजमदार, कम्बज लेख, मं० २८।

३७. वहीं, मं० ३३ !

३८. वही, नं ३४।

शासक नियुक्त था। इस सम्राट् का चीन के साथ भी मैतीपूर्ण सम्नक रहा। संग-वंश के प्राचीन इतिहास के मनुसार काम्रो सोंग के राज्यकाल (६५०-६८३ ई०) में चेन-ला से चीन-सम्राट् के पास दूत भागे। १९

जयवर्गन् प्रथम के बाद कम्बुज राज्य का इतिहास ग्रंधकारमय हो जाता है। तंग वंश के इतिहास के ग्राधार पर ७०६ ई० में देश दो भागों में विभाजित हो चुका था। उत्तर की घाटियों ग्रीर पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र 'पृथ्वी चेन ला' कहलाता था ग्रीर दक्षिण का झील तथा समृद्ध तट का भाग 'जल चेन ला' नाम से सम्बोधित किया जाता था। जयवर्गन् का ३० वर्ष का राज्यकाल शांतिमय बीता, पर उसके बाद देश में भशान्ति ग्रीर भराजकता का वातावरण छा गया। कदाचित् उसका कोई उत्तराधिकारी न था। ग्रंकोर से प्राप्त ७१३ ई० के एक लेख' में जयदेवी रानी को समय की ग्रभागिनी कहा गया है ग्रीर इसमें शिव तिपुरांतक की मूर्ति को दियें दानों का उल्लेख है, जिसकी स्थापना जयवर्गन् की पुत्री ने की थी। उसका विवाह भारत के शैव बाह्यण चक्रस्वामिन् से हुग्ना था।

एक सौ वर्ष से प्रधिक के राज्यकाल में भववर्मन् भीर उसके वंशजों ने कम्युज राज्य को फूनान की ग्रधीनता से विमुक्त कराकर एक विस्तृत शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। इस कार्य में भववर्मन् के ग्रितिरक्त उसके भाई महेन्द्रवर्मन् तथा भतीजे ईशानवर्मन् का बड़ा हाथ था। कम्युज राज्य यसाक से वा-नोम के नीचे पहुँच चुका था। फूनान का ग्रस्तित्व धीरे-धीरे नष्ट हो रहा था ग्रौर जैसा कि चीनी स्रोतों से प्रतीत होता है, लगभग ६३५ ई० में फूनान का पूर्ण रूप से ग्रन्त हो गया। च्यान चांग के मतानुसार है शानवर्मन् की राजधानी ईशानपुर से ही सम्पूर्ण कम्युज का संकेत होता था। जयवर्मन् प्रथम ने इस विस्तृत साम्राज्य को सुरक्षित रखा भौर उसने सुचार रूप से शासन किया, जैसा कि उसके लेखों से प्रतीत होता है भौर उसने चीन तथा चम्पा के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। पर उसके बाद कम्युज का इतिहास ग्रंधकारमय हो जाता है, क्योंकि यह छोटे-छोटे राज्यों मे विभाजित हो गया जिनका न तो कोई इतिहास ही लिखा जा सकता है ग्रौर न उनकी समानता ही दिखायी जा सकती है। चीनी स्रोत तथा कुछ लेखो के ग्राधार पर इस श्रन्थकार युग में प्रकाश की रेखा कहीं-कहीं दिखाई पड़ती है, जिसका उल्लेख ग्रागे किया जायगा।

हैं. सिडो, ए० हि॰, पृ॰ १२४। ४०. बु॰ ६० का०, भाग हैंह, पृ॰ ३४१। ४१. सिडो, ए० हि॰, पृ॰ ११९।

# अन्धकार युग से जयवर्मन् द्वितीय और तृतीय तक

उन्हें शताब्दी का कम्बुज इतिहास संस्कारमय है। इस समय के कुछ लेख तथा चीनी स्रोतों के सिवा देश का कमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। तंग वंश के इतिहास के सनुसार ७०५-७०६ ई० के बाद चेन-ला श्रयवा कम्बुज दो भागों में बँट गया था; 'स्थल कम्बुज' भीर 'जल कम्बुज'। 'स्थल कम्बुज के, जिसे बेन-तन तथा पो-त्यू नामों से भी सम्बोधित किया गया है, सन्तर्गत कम्बुज का उत्तरी भाग या और इसमें पहाड़ियाँ तथा चाटियाँ वीं। दक्षिणी शाग में समुद्ध तट निकट या और इसमें कासार तथा सीलें थीं। मा-त्वान-लिन के सनुसार जल कम्बुज में कम्बुज का उत्तरी भाग, टोंकिन के निकट लाम्रोस का सिक्ष भाग तथा युंनान का बाई राज्य था। इसका चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध या और ७९७ ई० में वहाँ से एक दूत चीन भेजा गया था। पाँच वर्ष बाद समय बाद इसका चीन के साथ पुनः राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गया और ७५० ई० में यहाँ से एक दूत चीन भेजा गया। ७५३ में यहाँ का राजकुमार स्थार राज्यकर्मचारियों के साथ चीन गया। ७५३ में यहाँ का राजकुमार स्थार राज्यकर्मचारियों के साथ चीन गया।

- इस काल के इतिहास का विशेष कप से ढूपो ने अपने लेख चेन-ला में उल्लेख-किया है। बु० इ० का० ४३, पू० १७ से।
  - २. बु० ६० फ्रा॰ ३६, पु॰ १ से । मजुमदार, कम्बुज देश पु॰ ६७ ।
- ३. सिढो के मतानुसार जल कम्बुज की राजधानी पो-लो-ति-व की समानता बालावित्य द्वारा बसाये गये नगर बालावित्यपुर से की जा सकती है। वह कौंडिन्य तथा मागी सोया-बंशज वा और उसका सम्बन्ध कूनान के राज्य से रहा होगा। बु० ६० फा०, भाग १४, पू० १२७-१३१। ए० हि०, पू० १४०। कम्बुज विभाजन का कारण देश की अराजकता थी जो अववर्गन् अवस की मृत्यु के बाद कम्बुज में हुई। (बु० ६० फा० ३६, पू० १८)।
- ४. मासपेरी, बु॰ इ॰ का॰ १८, नं॰ ३, पृ॰ २१-३०। सिडी, ए॰ हि॰, यु॰ १४६-।

ई० में थो-मो नामक शासक स्वयं चीन गया। ग्रन्तिम दूत ७६६ में चीन चेचा नया। चीनी वृत्तान्त के ग्राग्धार पर यह प्रतीत होता है कि उल्लरी ग्रन्त स्थल कम्बुज का राजनीतिक सम्बन्ध चीनी साम्राज्य के टोंकिन प्रान्त के निकट होने के कारण चीन से बराबर बना रहा और मेकांग की मध्य चाटी तक इस राज्य की दक्षिणी सीमा बी, जैसा कि किम्र टिम्नन के 'याता' नामक ग्रन्च से भी प्रतीत होता है। कहाचित् इसी काल का एक लेख फू-खिमो-कामो (कोरत के छैया-फूम) में मिला जिसमें सम्राट् जयसिंहवर्मन् का उन्लेख है।

#### दक्षिण कस्बुज

जल कम्बुज घयवा दक्षिणी कम्बुज में कई छोटे-छोटे राज्य हो गये थे घौर इनका उल्लेख यशोवमंन् के लेखों में मिलता है, जो ६वीं शताब्दी के मन्तिम भाग में विशास कम्बुज देश का शासक हो गया है। प्रह-वत, प्रे-क्प भीर मेवोन के लेखों के मनुसार धनिन्दितपुर के वंश में पुष्कराक्ष नामक एक शासक हुआ जिसने सम्भुपुर का राज्य प्राप्त किया था। यह नृपतीन्द्रवर्मन् का पुत्र था जिसकी माँ सरस्वती मनिन्दितपुर शासक वालादित्य की भांजी थी। भनिन्दितपुर के शासक कौण्डिन्य भीर सोमा के वंशज थे। पुष्कराक्ष ने शम्भुपुर राज्य पर भी भिन्नतर प्राप्त कर लिया था। इसी वंश मे राजेन्द्रवर्मन् नामक एक शासक भी हुआ जिसकी माँ

- ४. पियोट्यू इटीनरसं (द० ६०), पू० २१२ ! सिडो, ए० हि०, य० १४८ ।
- ६. मनुमदार, कम्बुक देश, पृ० ६८ ।
- ७. सिंडो, ए० हि०, प्० १६२।
- इ. 'बासीविनिन्ततपुरेश्वरवंशजातः, भी पुक्तराक्ष इति शम्भुपुराप्तराज्यः ।' प्र-वत, मे-बोन और प्रे-रूप के आधार पर निम्निलिखत वंशावली बनावी जा सकती है----

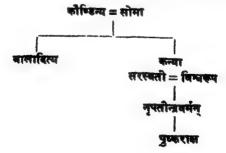

व्याधपुर के अधिराजवंश की थी और उसने भी सम्भुपुर में राज्य किया । सम्भुपुर की समानता मेकांग पर स्थित सम्भोर से की गयी है। ए इन लेखों में उल्लिखित दो सन्य राज्य सनिन्दितपुर और व्याधपुर थे। सामोनिय के मतानुसार व्याधपुर की समानता प्राई-केवास के संगोर-वोराई से की जा सकती है, पर सिखे इसे बा-नोम पहाड़ी के नीचे रखते हैं और कदाचित् इससे प्राचीन फूनान का संकेत था। सिनिन्दितपुर के विषय में सिडो का मत है कि यह संकोर के पूर्व तथा प्रसिद्ध सरोवर के उत्तर में होना चाहिए। ए इन तीन छोटे राज्यों में पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध तथा संवर्ष होना स्वाभाविक था। कुछ विद्वानों के मतानुसार शम्भुपुर और व्याधपुर राज्यों का एकीकरण राजेन्द्रवर्मन् के समय में हुमा, पर लेखों में केवल व्याधपुर की कुमारी के साथ राजेन्द्रवर्मन् के विवाह का उल्लेख है। यदि व्याधपुर की समानता वो-नोम (प्राचीन फूनान) से मान ली जाय तो यशोवर्मन् का, जो राजेन्द्रवर्मन् का प्रभीत था, सम्बन्ध प्राचीन राजवंश से स्थापित हो सकता है।

## पुष्कर-शम्भुवर्मन् नृपादित्य

प्रा-यत-कवन पिर कते (प्रान्त) के शक सं० ६३८ (७५६ ई०) के लेख में पुष्कर द्वारा पुष्करेश की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है (श्रीपुष्करेशो द्विजवरनुनिधिः

तद्वंशको व्याध्रपुराधिराजः
संतानसंपादितमातुवंशकः ।
राजेन्द्रवर्मोति गुणैकराशि—
रवाप यः शम्मुपुरेऽपि राज्यम् ।
प्रह-वत लेख ५-३, मजुमदार, नं० ६०, पृ० ७६ ।

१०. आमोनिये, कम्बुज लेख, भाग १, पू० ३०६। सिडो के मतानुसार शम्भुपुर की समानता निश्चित रूप से मेकांग पर स्थित सम्भोर से की जा सकती है जैसा कि आमोनिये का मत है। शम्भुपुर का उल्लेख सम्भोर से ३ किलोमीटर की बूरी पर मिले एक लेख में भी है और यहाँ प्राचीन भग्नाबशेच भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि यह स्थान ७-दबीं शताब्दी में प्रसिद्ध था। सम्भोर से ४० किलोमीटर बिल्य-पूर्व में प्र-यत-क्यन के लेख में ७१६ ई० (शक सं० ६३८) में पुष्कर द्वारा भी पुरुकराक्ष देवता की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। (बु० इ० का०, माग २८, यू० १३१।)।

११. ए० हि०, पृ० १३३।

स्वापितापुरकरेक)। (१ इस पुष्कर की समानता बन्नोवर्मन् भीर राजे हं वर्मन् के लेखों में उल्लिखित पुष्कर से की जा सकती है जो अनिन्दितपुर के शासक बालादित्य का वंश्रज था। कोचिन-चीन में मिले तीन लेख भी इस निषय पर प्रकाश डालते हैं। प्रथम लेखा पप-मूई (कोजिन-कीत) में मिला धौर इसमें सम्राट् शम्भूवर्मन् द्वारा पुष्कराक्ष की मृति स्थापना का उल्लेख है । इसी मन्दिर का उल्लेख वहीं पर मिले दूसरे लेख में भी है, " जिसमें मूल स्थान में पुष्पवट स्वामी की मूर्ति स्थापना का विवरण है। तीसरा लेख लोन-जुएन क्षेत्र में नुई-बचे पहाड़ी के निचले भाग में मिला भीर यह बर्धमान लिंग की स्थापना से सम्बन्धित है । १५ इस पूण्यकार्य का फल राजा नुपादित्य को अपित किया गया है। इन लेखों से पता चलता है कि शम्भवर्मन तया नृपादित्य नामक शासकों का कीचन चीन क्षेत्र पर अधिकार या और उनका पुष्कर राजा के साथ संबंध था। राजेन्द्रवर्मन् के लेखों में इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं है। कदाचित् यह प्रतीत होता है कि जयवर्मन् प्रथम की मृत्यु के पश्चात् कम्बुज दो राज्यों में बँट गया, जिनमें एक की राजधानी शम्भुपूर ग्रौर दूसरे की अनिन्दितपुर थी । अनिन्दितपुर के शासक अपने की सोमा और कौण्डिन्य का बंशज मानते थे श्रीर यह सम्भव है कि उनका भववर्मन् के वंश के साथ भी कुछ सम्बन्ध रहा हो। पर इन दोनों वंशों का विस्तृत इतिहास नहीं मिलता है। शक सं० ७२४ (८०३ ई०) के एक ब्लेर लेख में एक प्येप्ठार्या नामक सम्राज्ञी द्वारा दिये गये दान का तथा नीन व्यक्तियों; जयेन्द्र, राज्ञी नृपेन्द्र देवी तथा श्री इन्द्रलोक गर्ये शासक का उल्लेख है। यह लेख सम्भोर के एक मन्दिर में खुदा मिला है भीर इससे यह प्रतीत होता है कि इन व्यक्तियों का शम्भूपुर से सम्बन्ध था। सिडो के मतानुसार स्थल कम्बुज की समानता अनिन्दितपुर और शंभुपुर के संयुक्त राज्य से की जा सकती है। ?"

१२. मनुमदार, कम्बुज, लेख नं० ४०, पृ० ५४ ।

१३. बु० इ० फा० ३६, मं० ३। मजुमवार, कम्बुब, लेख मं० २०, प्० २४।

१४. बु॰ इ० फा॰ ३६.४। जामोनिए १,१३६। मजुमबार, कम्बुल, तेखं मं॰ २१, पु॰ २६।

१४. बु०इ० का० ३६.७ । मजुमदार, कन्बुज, सेख नं० २२, पु० २६-२७ । इस लेख में वर्धमानदेव (विष्णु) की जवासमा कही गयी है और वहीं पर एक विष्णु की भी मूर्ति निली, पर शिवलिंग का उल्लेख यह संकेत करता है कि यह शैव लेख है ।

१६. मनुमदार, कम्बुल, लेख नं० ४३, पू० ४७।

१७. बु० इ० का० ३६, यू० १२ ।

जाबा और कम्बुज

कम्बुज साम्राज्य की रावनीतिक एकता वर्षी सताब्दी में नष्ट हो चुकी थी और अधवर्मन्, महेन्द्रवर्मन् तथा ईशानवर्मन् का स्थापित साम्राज्य श्रव कई टकडों में बेंट गया था । अतः विदेशी शक्तियों का कम्युज की परिस्थिति में हुस्तक्षेप करना स्वामाविक या । शैलेन्द्रों का उत्कर्ष भी इसी समय में हुआ और उनका माञ्राज्य सुमाता, जावा, मलय प्रायद्वीप तथा बहत-से बन्य प्रायद्वीपों तक फैल चुका था। मलाया के उत्तरी भाग तक मैलेन्द्रों का अधिकार पहुँच चका था और कम्बज को उस भोर से भव था। लेखों से प्रतीत होता है कि कम्बुज देश पर जावा का अधि-कार हो चुका था। जावा के राजा संजय के ७३२ ई०१८ के लेख में लिखा गया है कि उसने निकटवर्ती राजाओं को हराया और उनके राज्य पर अधिकार कर लिया । एक ग्रन्य ग्रन्थ 'चरित परहात्गन' में जावा भीर बालि पर विजय के प्रधात संजय का मलय की ओर बढ़ने का उल्लेख है तथा स्मेर भीर श्रीविजय की हार का भी विवरण है। " प्ररदी लेखक सलेमान के, जिसने अपना 'भारत और चीन याला' प्रन्थ = ४१ ई॰ में लिखा भीर जिसे भव्यु बैंद ने ६१६ ई॰ में उद्धत किया, भनुसार स्मेर के शासक द्वारा 'महाराज' शासक का कटा भीत देखने की इच्छा प्रकट करने पर उसे स्वयं अपना शीश देना पडा, महाराज ने एक बढी नौसेना लेकर धमेर राज्य पर भाक्रमण कर दिया, सम्राट् का वध किया भीर पुनः वह भपने देश लौट याया । " कम्बुज के स्डोक काक लेख के, जो शक सं० ६७४ (१०४२ ई०) का है श्रीर ख्मेर तथा संस्कृत में लिखा है, अनुसार जावा से जयवर्मन द्वितीय इन्द्रपर माया भौर यहाँ उसने एक धार्मिक कृत्य किया, जिससे कम्बुज देश पूनः जावा के श्रधीन न रहे। र समुद्री भाग से जावा के सैनिकों के बाक्रमणों का उल्लेख हमें चम्पा के कुछ लेखों में भी मिलता है। ७६४ ई० के एक लेख में लिखा है कि ७७४ ई० में बाहर के शसभ्य पुरुषों ने जहाजों में शाकर दक्षिण अनम के शिवमन्दिर को जला दिया। १९ ७१६ ई०के एक दूसरे लेख में ११ जावा के सैनिकों द्वारा जहाजों में आकर शक सं० ७०६ (७८७ ई०) में कम्पा के एक मन्दिर को जलाने का

१८. शंगल नेवा (चटकों और सफक्तों, इंडिया एण्ड आया, भाग २, प्० २६ ते, पर १९)।

१९. मध्यमदार, सुवर्णहोप, माग १, प्र २३०।

२०. करेंड, 'बोबाज', यु० ६८-१०२ । सिडी, ए० हि०, वृ० १६०-१ ।

२१. बु० ६० का० १४ (२), पु० द७ । मनुमदार, सम्बुध, सेख पुं ३६४ ।

२२. मजुनवार, जन्या, तेच मं २२, पुरु ४१-से ।

२३. शही, मं० २३, पू० ४४ से ।

उल्लेख है। " यम्पा पर इस प्रकार के आक्रमणों के लिए जावा का कम्बुज पर किसी न किसी रूप में अधिकार होना आवश्यक था। लेख, चीनी नृतान्त, सुलेमान और अलमसूदी का विवरणं इस प्रकार जावा के थोड़े काल के लिए कम्बुज पर अधिकार अथवा नियंत्रण का संकेत करते हैं। कम्बुज की राजधानी को उत्परी भाग में ले जाना भी इसी की पुष्टि करता है।

जयबर्मन् द्वितीय और तृतीय

नयी सताब्दी के आरम्स में कम्बुज के इतिहास का एक पृष्ठ पलटता है। राजनीतिक प्रस्थिरता, पारस्परिक संघर्ष, देश के विभाजन तथा विदेशी धाक्रमणों के स्थान पर एकता, समृद्धिशालिता, संगठन और धार्मिक तथा कलात्मक क्षेत्र में विकास इस युग की प्रमुखताएँ हैं। इस संगठन और देश को राजनीतिक सूत्र में बाँधने का श्रेय जयवर्मन् दितीय को है जिसने पचास वर्ष के लम्बे शासनकाल में कम्बुज देश में नवीन स्कृति का संचार किया। स्थल कम्बुज और जल कम्बुज श्रव मिलकर एक हो गये। देश को स्वतंत्र रखने के लिए सम्राट् ने तांत्रिक श्रव मन चलाया और इसमें पारगत हिरण्यदाम नामक ब्राह्मण को भारत से भ्रामंत्रित किया। उसने शिवकैवल्य को तांत्रिक कियाएँ सिखायी और उसके वंशज २५० वर्ष तक राज्यपुरोहित के पद पर आसीन रहे। जयवर्मन् द्वितीय के कोई लेख नहीं मिलते है, पर इसके वंशजों के लेखों में इसका विवरण मिलता है। व्यवमंन् के वंश, सिहासनारोहण की तिथि, उसकी राजधानियों, राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं तथा राज्य-विस्तार पर प्रकाश डाला जा सकता है। जयवर्मन् का वंश तथा गुरुस्थान

जयवर्मन् के पूर्वजों का कुछ पता नहीं चलता है, पर इसका सम्बन्ध अनिन्दितपुर के पुष्कराक्ष से अवश्य था जैसा कि प्रह-वत के लेख से प्रतीत होता है। उस लेख के अनुसार जयवर्मन् की नानी की माँ पुष्कर की बहिन थी। अपनी माँ की श्रोर से इसका स्थल कम्बुज के प्राचीन राज्य से सम्बन्ध था। अतः यह कम्बुज के लिए आगन्तुक न था। नोम-संडक के लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि इसने

२४. मनुमवार, 'सुवर्णदीप', पु॰ १४६। मासपेरो, सम्पा, पु॰ १३०।

२४. इलियह और डौसन, हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग १, पूर्व हा

२६. इस सम्बन्ध में निम्नसिबित लेख उल्लेखनीय हैं-

<sup>(</sup>म) जयवर्मन् तृतीय का शक सं० ८०५ का प्रसत-कोक यो लेख । मजुमबार, नं० ५८।

<sup>(</sup>व) यशोवर्मन् का शक सं० ८११ का प्रह-बत लेखा। बही, मं० ६०।

<sup>(</sup>स) इसी सम्राट्का शक सं० ६१७ का नीम-संडक लेख। बही, नं० ७३।

<sup>(</sup>व) उदयावित्य वसन् द्वितीय का स्डोक-काक लेखा बही, तं० १५२।

एक नवीन बंस चलाया और इसकी उपमा सरोबर से निकले कमल से दी गयी है। "
इस सम्बन्ध में कुछ बन्य लेख भी प्रकाश डालते हैं। इन्द्रवर्मन् के प्रसत कंडोल के शक सं० ६०१ के लेख में जयेन्द्राधिपतिवर्मन् को जयवर्मन् द्वितीय का मामा कहा गया है। "इन्द्रवर्मन् का गुरु शिवसोम जयेन्द्राधिपति का दौहित था। शिवसोम का उल्लेख स्डोक-काक के लेख में भी हुआ है। ६०३ ई० के एक और लेख में सम्बन्ध ज्येच्टामी ज्येच्टामी के वान के साथ जयेन्द्र, सम्बन्धी नृपेन्द्रदेवी और भी इन्द्रलोक यये शासक के नाम मिलते हैं। यह लेख वत-त्सर मन्दिर में मिला जो सम्भोर में स्थित है। अतः इस लेख के अनुसार इस जयेन्द्र का शंभुपुर से सम्बन्ध था। यदि जयेन्द्र और जयेन्द्राधिपति की समानता मान ली जाय तो जयवर्मन् द्वितीय का प्राचीम शंभुपुर राज्य से सम्बन्ध था और वास्तव मे कम्बुज के राज्य पर मातृक प्रयवा पैतृक कप से उसका अधिकार पहुँचता था।

यशोवर्मन् भीर राजेन्द्रवर्मन् के लेखों से उद्धृत वंशावली के प्रनुसार (जयवर्मन्

२७. सोऽभूत्रजोबयायव राजवंशेऽति निर्माते ।
अपंश्वसहायवृत्ते पद्मोद्धबह्दनीवितः ॥ नं० ७३, बी० ४-८ ।
२८. सनुभवार, कम्बुज, लेख नं० ४४, पू० ६०, पद ३० । बही, नं० ४३, पू० १० ॥ आसोनिये, कम्बुज, भाग १, पू० ३०४ । प्रह-बत लेख, सनुभवार, नं० ६०, पू० ७४ ।

न्पतीन्त्रवर्मन्
कत्मा पुण्कराक्ष

प्रकार पुण्कराक्ष

प्रकार प्रवास प्रवास क्ष्मण्या क्ष्मण्या

भीर उसकी सम्राभी का राजवंश से सम्बन्ध था। पूष्कराक्ष ने, जो वशोवर्मन् का धादिपूर्वज था, शंभूपूर और धनिन्दितपुर पर राज्य किया । इसके साथ जसवर्मन् दितीय के सम्बन्ध का उल्लेख पहले हो चुका है। इसकी समाजी पृथ्वीनावर्मन् की बहिन थी, बो इन्द्रबर्मन का पिता और बसोबर्मन का पितामह था। पर उदयादित्य-वर्मन् द्वितीय के स्टोक-काक के लेख के अनुसार सम्राट् परमेश्वर जयवर्मन् द्वितीय जावा से इन्द्रपूर में राज्य करने के लिए भाषा था। इसका गुरु शिवकैवल्य था। सञ्चाद ने कमकः अपनी राजधानियाँ इन्द्रपुर से हरिहरालय, अमरेन्द्रपुर, महेन्द्र-पर्वत तथा पूनः हरिहरालय बदलीं । महेन्द्र पर्वत पर हिरच्यदाम नामक एक बाह्यण को जनपद (कदाचित् भारतीय जनपद) से मामंत्रित किया गया भीर उसने वहाँ तांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग किया, जिससे कम्बूज जावा के नियंत्रण में फिर न रहे। इस बाह्मण ने शिवकैवत्य नामक बाह्मण को तांत्रिक प्रन्थों की शिक्षा दी। राजनी-तिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस लेख का विशेष महत्त्व है । इससे प्रतीत होता है कि जयवर्मन् जावा से कम्बूज बाया और उसने पहले जावा के प्रधीन होकर राज्य करना स्वीकार किया, पर बोडे समय बाद परिस्थित से लाभ उठाकर भपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। सिडो के मतानुसार मैलेन्द्रों का श्रधिकार क्षीण होने पर यह जम्या से लगभग ८०० ई० में कम्बुज झावा था भीर बहुत से प्रमाणों के प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप से दृढ़तापूर्व क इसने ५०२ ई० से राज्य करना मारम्भ किया । उस समय देश में मराजकता थी मौर कदाचित कोई मासक न था<sup>१०</sup> प्रथवा देश कई प्रतिद्वन्द्वियों में विभाजित था। इस युवक ने कम्बुज के कुछ भाग पर प्रधिकार कर लिया।

#### राज्याभिषेक

जयवर्मन् के सिहासनारूढ़ होने की तिथि शक सं० ७२४ (८०२ ई०) मान ली गयी है। यह तिथि यक्षोवर्मन् तथा सूर्यवर्मन् के कई लेखों के साधार पर निर्धारित की गयी है। प्रसत-कोक के शक सं० ८०५ (८८३ ई०) के लेख के अनुसार जयवर्मन् द्वितीय का राज्याधिषेक सक सं० ७२४ (८०२ ई०) में हुआ था। ११ डा० मजुमदार ने सिडो द्वारा प्रकाशित लोवोक खोत लेख का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उप-

३०. ६०३ ई० के एक लेख में क्येव्टार्या नामक रानी के दान का वर्णन है की सम्भार में दिया नया था । इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है । (सिडो, ए० हि० पृ० १६२) ।

३९. संजुमबार, कम्बुज, लेख एं० १८, पू० ७०, पर ४।

र्युक्त विद्वान् के मतानुसार इस लेख में बयवर्मन् के राज्य करने का उल्लेख हैं (भी बयवर्म्मण नृपती सासति पृथ्वों समृद्वपर्यन्ताम्) भीर इसकी समानता उन्होंने जववर्मन् द्वितीय से की है। शक संबत् ७२४ (८०२ ई०) का लेख जवयर्मन् के राज्यामियेक की तिथि का संकेत नहीं करता है वरन् इसमें महेन्द्रपर्यंत पर राजधानी स्थापित करने की तिथि दी है। शि सिडो ने अपने नवे बच्च में जयवर्मन् द्वितीय द्वारा कम्बुज पर वृद्ता से सासन करने की तिथि ६०२ ई० मान भी है, भतः इस विषय पर पुनः विचार श्वावस्थक है।

#### राज्यकाळीन घटनाएँ

जयवर्मन् द्वितीय ने कम्ब्रेज लौटने पर वहाँ की राजनीतिक अराजकता को दूर करने की बेप्टा की भीर छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल कम्बुज देश की एक राजनीतिक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया । इस सम्बन्ध में स्डोक-काक के लेख के अनुसार उसने कई राजधानियाँ बदलीं जिसका मूल कारण राजनीतिक परिस्थिति रही होगी । जयवर्मन् ने सर्वप्रथम इन्द्रपुर को अपना केन्द्र बनाया । गुरु शिवकैवल्य उसका पुरोहित हुआ और सम्राट् के साथ वह पूर्वदिश विषय आया, जहाँ सम्राट् ने उसके तथा उसके कुटुम्ब के रहने के लिए भूमि दी भौर कुटी नामक याम बसाया तथा वह उसे धरित कर दिया (पद ६१-६४) । उसके बाद सम्राट् हरिहरालय नगर माया मौर शिवकैवल्य भी उसके साय या (६५-६६)। तत्पश्चात् सम्राट् ने ममरेन्प्रपुर की स्थापना की भौर शिवकैवल्य भी उसके साथ रहा । वहाँ उसने भवालय नामक ग्राम में अपने कुट्टिस्बयों की कुटी से बुलाकर बसाया । गंगाधर नामक एक सम्बन्धी ब्राह्मण ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की (६६-६१)। वहाँ से सम्राट् महेन्द्र पर्वत भाषा भौर शिवकैवल्य भी सम्राट् के साथ या । यही पर हिरम्बदास नामक भारतीय ब्राह्मण ने शिवकैवल्य को तांत्रिक प्रन्यो की शिक्षा दी (६१-७८)। अन्त में सम्राट् पून. इरिहरालय श्रामा भीर जीवत के भन्त काल तक रहा । शिवजैक्स्य भीर उसके सम्बन्धी भी सम्बाद के साथ रहे ।

३२. सिडो, बु० इ० का०, भाग २८, पू० ११६ । समुसदार,४० हे० इ०सो०, भाग १०, पू० १२ (सम्बुध देश, पू० ८६) । अ० सबुमदार के सतानुकार कर नेवों में अथवर्गम् के राज्यामियेक की क्रिये का उल्लेख है और इसे सब सं० ७२४ (८०२ ई०) में ही रक्षमा काहिए । सिकी ने अपने प्रथ्य में भी ८०२ ई० से इसका कानुज पर बुदता से आसान करना निवासित किया है। ए० हि०, पू० १६८ । इन प्राचीन नगरों की पहचान दिखाने के लिए कांसीसी विद्वानों ने प्रयास किया है।<sup>१९</sup>

इन्द्रपुर के विषय में सिंडो का मत है कि यह कोंमपोंन प्रान्त के क्वोंग-क्यूम क्षेत्र में या और इसकी पहचान वर्तमान बन्ते-प्राई नोकोर से की जा सकती है। यहां पर मिले भम्नावशेष भी कला की वृष्टि से प्राचीन हैं और श्वीं शताब्दी के प्रतीत होते हैं। '' स्टर्न के मतानुसार इसकी समानता अंकोर के निकट बारे से की जा सकती है। '' कुटी ग्राम अंकोर थाम से पूर्व में स्थित था और इसकी समानता वन्ते कहाई से की जा सकती है जहां के मन्दिर भी प्राचीन हैं। स्थ

हरिहरालय में जयवर्मन् ने अपने राज्यकाल का अधिक भाग बिताया। आमोनियं ने इसकी समानता भंगकोर के उत्तर में प्रह-खन से की है। सिढों के मतानुसारं हिन्द्रवर्मन् ने बहुत-से मंदिर हिन्हरालय में बनवाये जहाँ वह बहुत समय तक
रहा और ये मन्दिर अंकोर से १३ मील दक्षिण-पूर्व में क्लोह के नाम से प्रसिद्ध
है। इसलिए उसने हरिहरालय को इसी क्षेत्र में रखा जहाँ वर्तमान लोले है। कोकम्वे-प्रह्म के लेखा से इसकी पुष्टि होती है। जयवर्मन् ने दो बार यहाँ अपनी राजधानी बनायी और यहाँ ही उसकी मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारियों ने भी यशोवर्मन् के समय तक यहाँ राज्य किया। यशोवर्मन् ने यशोधरपुर नामक नगर
बमाया।

३३. सिंहो ने 'अयवर्गन् द्वितीय की राजधानियाँ' सम्बन्धी अपने लेख में इन प्राचीन नगरों की पहचान विद्याने का प्रयास किया है। बु० ६० का०, माग २८, पु० १९७-१६। स्टर्न ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। (बु० ६० का० ३८, पु० ३३३।)

३४. पामांतिये, आर्ट बमेर प्रिमिटिव (प्राचीन बमेर कला), पृष्ट २०६। ३१. बुष्ट कार्ण्य ३६, पृष्ट ३३३।

३६. इस स्थान के तीन प्राचीन मन्दिरों को कुटीश्वर नाम से संम्बोधित किया गया है। विशेष विवरण के लिए देखिए: बु० इ० का० ३७, पू० ३३३-४७ तथा कर्न इंस्टीटपूट, वि० इ० बा० १६३०, पू० १४-१६।

३७. ए० हि०, पू० १७०।

हैय. सक संग्रहिष के इस बमेर लेख में हरिहरालय के प्रामवृत और युवध-प्रधान के नाम किसी आदेश का उल्लेख हैं, तथा कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी मिलते हैं। इस लेख में हरिहरालय के प्राचीन स्थान की समानता क्ली मन्दिरों से की जा सकती है। मबुमदार, कम्बुज, लेख नंग् १०६, प्राप्त १८। समरेन्द्रपुर की समानता भागोनिए ने बन्ते-चसर से की है<sup>25</sup> भीर योसलिए ने इसकी बुध्टि की<sup>30</sup> पर बन्ते-चमर का मन्दिर १२वीं सताब्दी का प्रतीत होता है भीर इसे अमबर्मन् के समय का नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि स्टर्न का विचार है। <sup>17</sup> सिंदो के मतानुसार यह प्राचीन स्थान वटम-बंग के उत्तरी भाग में ही रहा होगा। <sup>18</sup>

श्रन्तिम स्थान महेन्द्रपर्वत की, जो जयवर्मन् तथा शिवकैवल्य से सम्बन्धित था, समानता ग्रामोनिए ने शंकोर क्षेत्र से उत्तर-पश्चिम में नोय-कुलेन से की है और फिनो ने इसे बेंग-माला के श्रवशेषों में रखा है। मोय-कुलेन की पहाड़ी पर ईटों के कुछ श्रवशेष हैं जो प्राचीन स्मेर भीर इन्द्रवर्मन् की कलाओं के मध्ययुव के है। इसलिए महेन्द्रपर्वत की समानता नोय-कुलेन से की जा सकती है। श

जयवर्मन् के राजधानियों के बदलने का कारण कदाचित् देश की राजनीतिक परिस्थित रही होगी। शंभुपुर के निकट इन्द्रपुर में उसने अपनी प्रथम राजधानी बनायी और वहाँ से वह पश्चिम की धोर बढ़ा तथा धीरे-धीरे उसने कम्बुद्ध देश पर अपना अधिकार जमाया। अन्त में हरिहरालय में सआट् ने अपनी राजधानी बनायी और वहीं उसकी मृत्यु हुई। डा० मजुमदार के मतानुसार जयवर्मन् को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इधर-उधर धूमना पड़ा हो और उसका राज्य-काल इतना शान्तिमय न रहा हो, जैसा कि विचार किया जाता है।

### वदेशिक सम्बन्ध

जयवर्मन् को चम्पा की भीर से भी सतकं रहना पड़ा। हरिवर्मन् के पो-नगर

३६. सम्बुज, भाग ३, पृ० ४७०। ४०. बु० ६० का० २, पृ० ३५६ से। ४१. बु० ६० का० ३४, पृ० ५८० से।

४२. बारे के पश्चिम में कुछ प्राचीन मन्तिरों के भन्तावसेव निले हैं को अंकोर कला के प्रारम्भिक युग के हैं और कुलैन कला से पहले के हैं ! (ए० हि०, ४०१७)

४३. कम्बुक, मान १, पू० ४२=। बु० इ० का०, मान २८, पू० १२२ । स्टर्न, बु० इ० का०, मान ३८, पू० १४१ से । सिडो, ए० हि०, पू० ११२ ।

४४. कम्बुळ देश, पृ० ६२।

लेख<sup>न</sup> के अनुसार उसके एक सेनापित ने कम्बुज में घुंस कर देश को बड़ी कित पहुँचायी। इस लेख की तिथि जक सं० ७३६ (८१७ ई०) है, अत: यह घटना जय-वर्मन् के राज्यकाल की ही है। हो सकता है कि इसी कारण से जयवर्मन् को इन्द्रपुर तथा अंकोर का खेल छोड़कर अपनी राजधानी पश्चिम में ले आनी पड़ी हो। घम्या की बोर से यह बाकमण कम्बुज के लिए विशेष रूप से हानिकारक नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि जयवर्मन् ने ४८ वर्ष तक राज्य किया।

### वैवाहिकं सन्दन्ध

नेखों में सम्राद् के बैवाहिक सम्बन्धों का भी उल्लेख है। उसकी अग-महिषी पिनता का नाम प्रसत-त-केव लेख में मिलता है। 14 दूसरी रानी कम्बुजलक्ष्मी थी जिसे प्राणा भी कहा गया है और इसका उल्लेख शक सं० ५१५ के प्रसत-त-केव लेख में है 19 जिसमें इसके उच्च पदों पर शासीन सम्बन्धियों का भी विवरण है। बे-बकु लेख में रानी धरणीन्द्रदेवी का नाम मिलता है और उसे जयबर्धन अथवा जयवर्मन् तृतीय की माता कहा गया है। 16 कुछ विद्वानों ने शक सं० ७२५ के लेख में उल्लिखित ज्येष्टार्य को भी इस सम्राट् की रानी माना है, पर यह विवादास्पद है। जयवर्मन् के पुतों में जयवर्मन् के श्रितरिक्त कम्बुजलक्ष्मी का पुत्र अर्मवर्धन भी था, पर जयवर्मन् के बाद जयवर्धन ही सिहासन पर बैठा। 18

#### राज्य-विस्तार और अन्तर

जयवर्मन् ने ४८ वर्ष तक राज्य किया। प्रसत-चक्र के लेख पे के धनुसार शक स॰ ७६९ (८६६) मे परमेश्वरपुत्र जयवर्मन् के राज्यकाल का १६वाँ वर्ष था। धतः जयवर्मन् द्वितीय ने नगभग ८४० ई० तक राज्य किया। इतने लम्बे राज्यकाल मे

४४. मजुमदार, कम्या, नाम ३, पू० ६१ । लेख में सम्या के स्वामी भी हरि-वर्मदेव द्वारा उसके कनिष्ठ पुत्र भी विकासत्वर्मन् को पाण्डुरंग के अधिपति यद पर निमुक्त करने का उस्लेख है। उसकी रक्षा के लिए एक महायमपति यंख था जिसने सिंह की भौति कम्बुज के नगरों को उखाड़ा था (अतिगहन कम्बुजपुरकानन जन-मजपदप्रयननैकराजसिंहायमानस्तु)।

४६. मजुमबार, कम्बुज लेख, नं० १४८, प्० ३५३।

४७. बही, मं० ७१, पू० १४१।

४८. बजुमबार, कम्बुज देश, पृ० ८४ ।

४१. वही।

४०. मनुमबार, कम्बुक लेख नं० १४०, पृ० ३६१।

उसने देश में एकता स्थापित की । चीनी प्रन्थ मंचु (६६३ ई० में लिखित) के का मार खेर राज्य उत्तर में चेन-नन (कदाचित् ब्राल्नी राष्ट्र के उत्तरी भाग टोंकि के पश्चिम) तक विस्तृत या तथा उसमे सम्पूर्ण लाघोस भी सम्मिलित था । धरब बैखक वासूबी ने भी ५७४-५५० ई० के लगभग धपने वृत्तान्त में लिखा कि कीर साम्राज्य बृहद और शक्तिशाली था और इसके भ्रधीन कई भीर राख्य । भर इक्न-रोस्तेह ने ६०३ ई० में यहाँ के शासन की प्रशंसा की है, पर उसने कु मनगढ़न्त बातों का भी उल्लेख किया है । जैसे, मृगों की लड़ाई से ५० मन से की नित्व माय होती थी । म मसूदी ने इस देश की सेना तथा भौगोलिक परिस्थि का उल्लेख किया है । इन्न खोरवादजवेह (६४४-६४६) ने यहाँ के नैतिक स्त को सराहा है कि कोर सम्राट्ने शराब भीर व्याभचार का पूर्णतया निषेध कर विषया, जिसकी पुष्टि इन्नरोस्तेह (६०३ ई०) ने भी की है । भ

## जयबर्गन् हतीय

सिडो के मतानुसार जयवर्गन् द्वितीय की मृत्यु ५५० ई० में हुई, पर डा मजुमदार इसे ६५४ ई० में रखते हैं। भि मृत्यु के उपरान्त इसे परमेश्वर नाम सम्बोधिन किया गया। इसके बाद इसका पुत्र जयवर्डन जयवर्गन् तृतीय के नाम सिहासन पर बैठा। असत-कि के नेखा के मतिरिक्त इस सम्राट् का न तो क उल्लेख है और न इसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त है, पर उपर्युक्त कीनी औं भरवी वृत्तान्तों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसने अपने पैतृक राज्य मुरक्षित रखा और इसका राज्यकाल शाति एवं सुक्यवस्था का मुन था। जयवर्ग तृतीय की मृत्यु के पश्चात् इन्द्रवर्गन् ने दूसरा राज्यंश चलाया।

५१. ए० ए० २, पृ० ६४ । समुनसार, कम्बुक देश, पृ० ८६ ।

५२. फेरंड टेक्स्ट्स १, पू० ४८ । मजुमबार, बही, पू० ६० ।

१३. मजुमदार, कम्बुज देश, पृ० ६०।

५४. वही ।

प्रथ. काम्बा देश, वृत स्ट

# अंकोर राज्य की स्थापना (८७७--१००१ ई०)

जा यवमंन् द्वितीय तथा उसके पुत जयवर्मन् तृतीय ने कम्बुज राज्य को एक राजनीतिक सूत्र में बाँघने तथा देश को शान्तिमय बातावरण और सुक्यवस्थित
शासन-व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया, जिसका परिचय लेखों के भ्रतिरिक्त
हमे चीनी और भरवी वृत्तान्तों से मिलता है। कदाचित् जयवर्मन् तृतीय के
कोई पुत्र न था और सिहामनाक्ड होने के भ्रतियमित विधान के फलस्वरूप इन्द्रवर्मन् नामक एक भन्य राजकीय वंशज ने शासन की बागडोर भपने हाथों में ले ली।
उसके लेखों से पता चलता है कि उसने भ्रनधिकारी रूप से राज्य नहीं प्राप्त किया था,
वरन् वह जयवर्मन् के वंश से दूर से सम्बन्धित था। इसके तथा इसके पुत्र के लेखों
के भ्राधार पर हम इसकी वंशावली तथा राज्यकाल की मुख्य घटनाधों पर प्रकाण
डाल सकेंगे। इन्द्रवर्मन् और उसके पुत्र यशोवर्मन् ने कला और साहित्यिक क्षेत्र
मं भी मंशदान किया, जिसका विवरण उन अध्यायों में किया जायगा। राजनीतिक
वृद्धिकोण मे इस युग में भंकोर राज्य की स्थापना हुई, जिसने भ्रागे जलकर विशाल
साम्राज्य का रूप धारण किया और इसका लोहा निकटवर्ती चम्पा तथा यबद्वीप
के शामक भी मानने लगे। साम्राज्य की उत्तरी और पश्चिमी सीमाएँ भी पूर्णतया
विस्तृत हुई।

#### वंशावली

इन्द्रवर्मन् के लेखों में सर्वप्रथम सियमरप प्रदेश में रुलों के प्राह-श्वो मन्दिर में सुहावटी पर लिखा शक सं ००० (६७६ ई०) का एक लेख है, जिसके अनुसार मन्नाट् का राज्याभिषेक ७६६ (६७७ ई०) में हुआ था। इस लेख में इन्द्रवर्मन् की वशावली भी दी हुई है। इन्द्रवर्मन् का पिता क्षतिय पृथ्वीवर्मन् या और इसकी माँ सन्नाजी रुद्रवर्मन् की पुत्री थी और नृपतीन्द्रवर्मन् की दौहिती थी। इसी रुद्रवर्मन् की भौजी जयवर्मन् हितीय को व्याही थी और इनका पुत्र जयवर्मन् तृतीय था। अत इन्द्रवर्मन् अपने नाना की ओर से जयवर्मन् द्वितीय से सम्बन्धित था। इसी सन्नाट् के प्रस्त कंडोल (स्तुन निकोम प्रान्त में प्राप्त) शक सं० ६०१ (६७६ ई०) के लेख

१. मजुमबार, कम्बुज लेख, नं० ४४, पू० ६१ से ।

२. वही, नं० ४४, पृ० ४७ । सिडी इ० ४० १, प्० ३७ ।

में इन्द्रबर्मन के गुरु जिवसोम का जयवर्मन द्वितीय के साथ सम्बन्ध दिखाया गया है। इस गुरु ने भगवान शंकर के चरणों में शास्त्रों का श्रध्ययन किया था। यह जयेन्द्राधिपति का पीत या जो जयवर्मन् का मातुल या (महेलाबित्यभुपाल-मास्त्रस्य महाभवः, यः श्रीवयेन्द्राधिपतिवर्ग्य = स्तन्यात्मवः। पद ३०)। इन्द्र-वर्षन के पूत्र यशोवर्मन के दो लेखों के शाधार पर इसकी वंशावली विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। यशोवर्मन के प्राष्ट-वत (की प्राई प्रदेश)से प्राप्त =99 के लेख तथा अंकोरवाट से १० मील विक्षण-पूर्व में लोले से प्राप्त लेखों के आधार पर इस बंग का सम्बन्ध प्राचीन मनिन्दितपुर, व्याधपुर तथा संभूपुर राजवंशों से था । इन्द्रवर्मन की सम्राजी इन्द्रदेवी महीपतिवर्मन नामक सम्राट की पूली थी जो राजेन्द्रवर्मन् भौर उसकी सम्राज्ञी नृपतीन्द्रदेवी का पुत्र था। राजेन्द्रवर्मन् का किसी प्रन्य वंशज द्वारा पुष्कराक्ष से सीधा पैतक सम्बन्ध या जो प्रनिन्दितपूर में राज्य करता था (७१६ ई०) । इन्द्रवर्मन की रानी इन्द्रदेवी की माँ राजेन्द्रदेवी, राजपतिवर्मन् तथा नरेन्द्रलक्ष्मी की पुत्री, नरेन्द्रवर्मन् की पौन्नी तथा अगस्त्य नामक एक बाह्मण और यशोमती की प्रपौत्री थी। इन्द्रवर्मन् पृथ्वीन्द्रवर्मन् का पूज या जिसकी बहित धरणीन्द्रदेवी जयवर्मन् द्वितीय को ब्याही थी। पृथ्वीन्द्र-वर्मन स्वनः क्षत्रियवंशज या भौर इसकी स्त्री पृथ्वीन्द्रदेवी रुद्रवर्मन् की पूती थी, जैसा कि पहले कहा जा चका है। अगले पष्ठ की वंशावली से यह प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत हो सकेगा।

३. मज्भवार, कम्बूज लेख, नं० ६०, प्० ७४ से ।

४. बही, नं० ६१, पू॰ द१ से।

५. उपर्युक्त बंशावली सिटी तथा मबुमदार के बन्धों पर आधारित है।

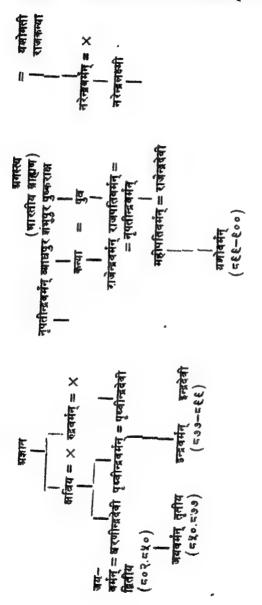

उपर्युक्त बंबावली से यह प्रतीत होता कि इन्द्रदेवी की बोर से सम्बद्ध इन्द्र-वसन् का व्याप्तपुर बीर शंभुपुर नामक प्राचीन राज्यों पर प्रक्षिकार पहुँचता या धौर उसका पिता पृथ्वीन्प्रवर्मन् कहीं का स्थानीय शासक रहा हीता। नूपतीन्द्र-वर्मन्, रुद्रवर्मन् भीर पृथ्वीन्द्रवर्मन् की तिथि के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। या तो जयवर्मन् से पहले ये स्थानीय शासक वे अथवा जयवर्मन् के सामन्त थे। इन्द्रवर्मन् भीर उसके पुत्र यशीवर्मन् के लेखों में जंयवर्मन् द्वितीय भीर तृतीय को भादरणीय स्थान दिया गया है और उनका गृह शिवसीम जयवर्मन् द्वितीय के मातुल का पौत था।

#### मुख्य घटनाएँ

इन्द्रवर्मन् के १२ वर्ष के राज्यकाल (८७७ से ८८१) की मुख्य घटनामी का विस्तृत उल्लेख कहीं नहीं मिलता, पर सेखों में संकेत है कि इसने दूर तक विजय प्राप्त की । एक लेख में लिखा है कि इसके धनुशासनों का पालन चीन, चम्पा ग्रीर यवद्वीप में होता था। वम्पा के साथ पहले भी शंघर्व हुना था भीर वहाँ के एक सेनापति ने कम्बुज में वसकर बड़ी क्षति पहुँचायी थी। यतः उस देश के साथ पून: संबर्ध होना अस्वाभाविक बात न थी। चम्पा में उस समय इन्द्रवर्मन् ने एक नवीन बंश की स्थापना की थी भीर उपर्यक्त लेख से चम्पा के प्रति सम्बन्ध की न तो पृष्टि ही हो सकती है भौर न खंडन किया जा सकता है।" जावा में इस ममय मध्य जावा के मतराम राज्य का भन्त हो चुका था और पूर्वी भाग राजनीति का केन्द्र बन बुका था। बम्पा और जावा के बीच राजनीतिक सम्बन्ध का उल्लेख हमें मिलता है भीर यह प्रतीत होता है कि इन्द्रवर्मन् ने कम्बुज के दोनों सबुधी को उनकी उप नीति प्रपनाने का प्रवकाश ही नहीं दिया । यह कहना कठिन है कि वे दोनों कम्बुज के प्रधीन थे, पर इन्द्रवर्मन् के लेख कम्बुज की बढ़ती हुई शक्ति का अवश्य संकेत करते हैं। बीन के विषय में यह संभव है कि दक्षिण के कुछ राज्य, जो पहले चीन का भाधिपत्य स्वीकार कर चुके थे, भव कम्बुज के भ्रधीन हो गये हों।

६. त्रसत-कंडोल लेख, मजुन्दार, नं० ४४, पृ० ४७। "बीन-बम्या-यबद्वीपम् सृदुर्शुगमस्तके। यसमाम-यासनीयाला-सिर्माला कार्यकारके॥" (प्रस्

यस्वाज्ञा-मानतीमाला-निर्मला बुम्बलागते ॥" (पद० २०) । सिडी के मतानुसार यह बुसान्त बढ़ा-बढ़ाकर विया गया है (ए० हि०, पृ० १८६) । ७. मजुमदार, सम्पा सेस, मं० २६, पृ० ६२ ।

#### राज्य-विस्तार

उत्तर में कम्बुज का राज्य चीनी प्रान्त मुंनान तक पहुँच चुका था। चीनी स्रोतों के अनुसार नन-बाओ राज्य के अन्तर्गत, जिसे बाई ग्रन्थों में मिबिला राष्ट्र कहा है, युंनान का उत्तरी भाष था। उसके दक्षिण में भाल्वी राष्ट्र था जिसमें दक्षिणी यंनान था । ८६२ ई० में बाल्बी का उत्तरी भाग कम्बूज राज्य की सीमा थी। इन्द्रवर्मन तथा यशोवमैन के लेखों से यह संकेत होता है कि उनके राज्य में चीनी नन-चाम्रो (याई मिथिला राज्य) सम्मिलित हो चुका था। योनक में, जिसके अन्तर्गत आल्बी राष्ट्र और हरिपुंत्रम के राज्य थे, एक अमेर शासक द्वारा सवर्ण प्राम की स्थापना का उल्लेख या । यही ग्रामे चलकर जिएन-सेन के नाम से राजवानी बनी। इन स्रोतों के बाधार पर कम्बूज साझाज्य की उत्तरी सीमा यंनान तक पहुँच चुकी थी। पश्चिम में इसकी सीमा मीनम की बाटी तक पहुँची थी भीर स्याम का लोपवृरि भी इसी साम्राज्य में था। उत्तर में कई छोटे-छोटे राज्य भी कम्बूज के बाबीन थे। ये क्रमण्ञः दक्षिण से सुखोदय, योनक राष्ट्र ग्रीर क्षेमराष्ट्र थे। मन्तिम राज्य की सीमा झाल्बी राष्ट्र से मिलती थी। यहाँ के स्यानीय वृत्तान्तों के अनुसार यह कम्बुज राज्य के अधीन थी और कम्बुज शासकों ने उन्मार्ग शिलानगर नामक एक गढ स्थान की स्थापना की थी. जिससे नेकांग और मीनम नदियों की घाटियों पर नियंत्रण रखा जा सके। यह कहना कठिन है कि इन्द्रवर्मन् के समय में ही कम्बुज साम्राज्य मीनम की घाटी तक पहुँच चुका था, पर इसमें सन्देह नहीं कि कम्बुज-शासक वहां के छोटे-छोटे राज्यो पर अपनी सत्ता स्यापित किये हुए थे।

#### यशोवर्मन

इन्द्रवर्मन् ने १२ वर्ष तक राज्य किया (८७७-८८६ ई०) और मरने पर उसे 'ईश्वरलोक' की उपाधि मिली। उसके बाद उमका पुत्र यशोवर्मन् सिहासन पर बैठा। यशोवर्मन् कम्बुज का सबसे विद्वान् शासक हुआ है और समुद्वगुप्त की भौति उसने अपनी श्रूरता, वीरता तथा विद्वत्ता का यथेव्ट परिचय दिया। उसके पिता इन्द्रवर्मन् ने उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिवकैवल्य के भाई के पौत्र की नियुक्ति की थी। विद्वा शिक्षा-दीक्षा के लिए शिवकैवल्य के शाई के पौत्र की नियुक्ति की थी। विद्वा शिक्षा प्राप्त

ध. मजुमबार, कम्बुल देश, पूछ १०२।

६. वही, प्० १०३।

१०. मजुमबार, कम्बुज लेख, पृ० ३६४ (धर ४-१०) ।

की भी और इसके कुलज २४० वर्ष तक राज पूरोहित के पद पर प्रासीन रहे। इस बासक की स्वयं भी बास्त्रों भीर काव्यों में विश्व थी। प्राप्त लेखों में प्रह-वत के लेख के अनुसार<sup>११</sup> यह ८११ शकसं० (८८६ ई०) में सिंहासन पर बैठा और इसका मन्तिम लेख<sup>रे</sup> शक सं० ६३२ (६९० ई०) का फीमेनक के द्वार पर लिखा मिला है। इस सम्राट् के मन्य लेखों में तिथि वाले शक सं० ८१३,८१५,८९७ के हैं! जिनमें . विशेष रूप से किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। लोले के लेख के भनुसार उत्तर में इसके राज्य की सीमा चीन तक थी (**चीनसंधिपवोधिन्धां** मितोबीं सेन पालिता)। (\* इन्द्रवर्मन् की विजय तथा उत्तर-पूर्व के स्थानीय राजामीं डारा कम्बुज का बाधिपत्य स्वीकार करने का उल्लेख पहले ही हो कुका है। यह प्रतीत होता है कि यशोवर्मन् के समय में कम्बुज साम्राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। पूर्वी बारे के लेख में एक सामुद्रिक बेड़े को बाहर भेजने का उल्लेख है। (नौकार्ब्ड मेन जयाय याने प्रसारित सीतसितं पीतसितं समन्तात्) १५, पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह बेड़ा किस मोर भेजा गया। इसके भतीजे राजेन्द्रवर्मन् के वक-सेई-चंकोन के लेख के अनुसार इसका राज्य सूदमकान्नात (बिरमनी) के किनारे से स्याम की खाड़ी (पयोधि) या चम्पा भीर चीन की सीमा तक फैला था। (आयुक्मकान्नातपयोधि-कीनचम्पादिदेशाद्धरणेर धीशः) । १९ चीन से कदाचित् नन-चाग्री राज्य का संकेत है जो एक चीनी ग्रन्थ के प्रनुसार नवीं शताब्दी के दूसरे भाग में कम्बुज का प्राधिपत्य स्वीकार कर चुका. था। <sup>१७</sup> यशोवर्मन के लेख उत्तर में लाग्रोस से लेकर स्याम की खाड़ी के बीच छन्टाबून भीर हा-तिएन के क्षेत्र में पाये गये थे।

#### विद्वता और धार्मिक कृत्य

यक्षोवर्मन के लेखों से हमें उसकी विद्वत्ता का भी पता चलता है। इसका

११. बही, नं० ६०, पृ० १४ से।

१२. वही, प्० १४४ से।

१३. बही, नं ६६ (अ), पृ० १३७, नं ६६ तथा ७०, पृ० १३८। नं ७२, पृ० ६१४ और नं ७३, पृ० १४०।

१४. बही, नं० ६१, पृ० ६६, पर ४६।

१४. मजुमदार, कम्बुल लेख, नं॰ ६२, पृ० ६२, पर ४६।

न्द. बही, मं० ६२, प्० १६०, यद २७।

१७. बु० इ० का० १८ (३), पू० ३२। सिको : ए० हि०, पू० १६४।

श्रेय उसके पिता इन्द्रवर्मन को बा, जिसने शिवकैंबल्य के पील बामश्रिय की नियुक्ति इसकी जिला-दीजा के लिए की थी। एक अन्य लेख ( में इसे 'महाभाष्य'का टीकाकार तिका गया है। इसी लेख में नागेन्द्र का भी उल्लेख है। " सम्राट् मास्त्रों और काव्यों का प्रेमी था भीर उसके लेखों के प्रध्ययन से प्रतीत होता है कि वह आर्मीक भीर लौकिक साहित्य का प्रेमी था। यशोवमैन के बह-से लेखों में वर ती धार्मिक दानों का उत्मेख है अथवा विहारों के निर्माण का विवरण है, जो उसने अपने राज्य-काल के प्रथम वर्ष से ही साम्राज्य के विभिन्न भागों में बमवाये । यशोघर-प्राथम भी प्रथम वर्ष में गणेश की उपासना के लिए बना। सम्राट के धार्मिक विचार उच्च ये भीर इन भाषमों के निर्माण में उसने उदारता दिखायी। स्वयं शैव होते हए भी वह बैष्णव भीर बौद्ध धर्मों का भादर करता था। प्रह-बत भीर लोने के लेकों से पता चलता है कि ब्राह्मण-प्राथम शैव, पाशुपत तथा सारस्वतों के लिए निर्मित किये गये, भीर सीगताश्रम बौढ़ों के लिए था। " सम्राट ने मह ३ ई० में इन्द्रतडाक के बीच में राजधानी के उत्तर की ओर एक विहार का निर्माण करवाया जिसमें उसके माना-पिता तथा पूर्वजों की मृतियाँ रखी गयीं । यह आज भी लोले के नाम से प्रसिद्ध है। उच्च शिक्षा के लिए उसने शिवपूर में एक विद्यालय स्थापित किया भीर वहाँ के प्राध्यापक ने शैवधर्म के विकास में बहुत भाग लिया । इसके समय में विस्तृत रूप से धार्मिक भाश्रमों का निर्माण हुमा भीर भारतीय मस्कृति तथा साहित्य का ज्ञान विशेष रूप से प्रसारित हुआ। इन लेखीं में संस्कृत ग्रन्थों से उद्भृत बहुत-से क्लोक तथा साहित्यिक कवियों के नाम भी मिलते हैं, जिन पर विस्तृत रूप से साहित्य के प्रध्ययन में विचार किया जायगा। कला के क्षेत्र से भी बड़ी प्रगति हुई । इसके समय में तड़ागों, मन्दिरों, ब्राध्नमों इत्यादि का निर्माण हुन्ना और वशोधरपुर नामक नगर की स्थापना हुई, जो १५वीं सताब्दी तक कायस रहा । सिडो के मतानुसार इसकी मृत्यु ६०० ई० में हुई, पर सञ्ज्ञमदार ने इसे ६०२ में रखा है। र मरने के पश्चात इसका नाम "परमशिवलोक' रखा गया।

१८. सिबो : ए० हि०, पू० १६४।

१६. नागेन्त्रवनस्थिषतुष्टतयेष माध्यं मोह्मदं प्रतिपदं किल मान्विकानाम् । व्याख्यामुतेन वदनेमुविनिगंतेन यस्य स्वोज्ञकरचे कुनः प्रयुक्तम् ॥ मजुमवार, लेख नंव ६२, युव ६६, यव ६४॥

२०. इत आधनों के मानावरोगों का पता संगाने का प्रयास किया गया है। बुठ इ० फाठ ३२, पूठ दर । ३, ३९६ । सिडो : ए० हि०, पूठ १६२-३ । २९. ए० हि०, पूठ १६४, कम्बुज वेज, पूठ १४ ।

# यशोवर्मन् के उत्तराधिकारी

यशीवर्मन् के उत्तराधिकारियों में उसके दो पुत्र हर्षवर्मन् प्रथम भीर ईशानवर्मन् द्वितीय थे, जो कमश्वः एक-दूसरे के बाद गद्दी पर बैठे । उनके बाद यशोवर्मन्
का बहनोई जयवर्मन् चतुर्थं के नाम से सिहासनारूढ़ हुआ । ईशानवर्मन् द्वितीय
के लेखों में वत-थिपेदि (सियम रेव) के मन्दिर का बर्णन है । शक सं० ६३२
(६९० ई०) के लेख में यशोवर्मन् के राज्याभिषेक की तिथि ६९९ (६८६ ई०)
भीर उसके दो पुत्र हर्षवर्मन् प्रथम तथा ईशानवर्मन् द्वितीय का उल्लेख है भीर
यह कि इन तीनों शासकों ने शिखाशिव नामक ब्राह्मण विद्वान् को सम्मानित किया
था । वत-चकेत (वा-नाम पहाड़ी के नीचे) के लेख में यशोवर्मन् के पुत्र हर्षवर्मन् (श्रीहर्षवर्मा स श्रीयशोवर्मनुक्रकः) द्वारा शिव-मन्दिर के निमित्त दी गयी
दामियों का उल्लेख है । भन्तिम स्मेर पंक्ति मे इसकी तिथि को ६३४ पढ़ा गया
है, पर यह माना नहीं गया है । इसके अनुसार हर्षवर्मन् ने ६९२ ई० में फूनान की
प्राचीन राजधानी में एक दान दिया और नोम-वेकेंग की पहाड़ी के नीचे वकसेईचंकोग का मन्दिर भी बनाया । " सिढो के अनुसार ने उसने ६२२ ई० तक राज्य
किया और मृत्यु के उपरान्त उसे 'हद्रलोक' के नाम से सम्बोधित किया गया ।

ईशानवर्मन् दितीय के विषय में, जिसे 'परमरुद्रलोक' नाम दिया गया, प्रधिक जानकारी नहीं प्राप्त है। तुम्रोल-कुल (मों प्रदेश, वट्मवंग) के लेख में शक संव देश (१२५ ई०) में 'परमरुद्रलोक' म्रथवा ईशानवर्मन् द्वितीय से किये गये निवेदन का उल्लेख है। श्र शक संव ६४३ (१२५ ई०) के प्रसन-थोम (खो-खेर प्रान्त) के मन्दिर के लेख मे<sup>२३</sup> जयवर्मन् (चतुर्य) द्वारा विभुवनेश्वर के निमित्त दान का उल्लेख है। शक संव ६४४ के दो लेख कोंन-मन्दर (थ्वोन कुम्य प्रान्त) तथा

२२. मजुमदार, कम्युज लेख, नं० ७१, पृ० १६१ से।

२३. वहीं, मं० ७६, पूर १६४।

२४. बु० इ० फ्रा॰ २८, पृ० १२७-८ । खू० ए० सई-जून १६०६, पृ० ४२०।

२४. ए० हि०, पू० १६४।

२६. मजुमदार, कम्बुज लेख नं० १०४, पृ० २७७। ज० ग्रे० ६० सो० ३, पृ० ६४। यह लेख शक सं० ८६० का है। और उस समय ईशानवर्मन् विवंगति प्राप्त कर जुका था।

२७. मजुमदार, कम्बुज लेख नं० ८०, पु० १६६।

२८. वही, नं० ८१, पू० १६६।

तुम्रोल पाई (स्तुंग प्रान्त) में मिले हैं। प्रथम लेख में सम्राट् जयवर्मन् द्वारा पृथ्वीन्द्रवर्मन् को तिमुवनैकनाथ की स्थापना सम्बन्धी भादेश देने का उल्लेख है जिसे प्राण नामक एक बाह्मण ने दिया था। दूसरे लेख में सम्राट् का नाम ठीक तरह से पढ़ा नहीं जा सका। मामोनिये के मतानुसार यह ईशानवर्मन् था पर सिडो ध इसे हर्षवर्मन् पढ़ते हैं। लेखों की तिथि से कौटुम्बिक कलह भीर संघर्ष का संकेत होता है। यह प्रतीत होना है कि ईशानवर्मन् द्वितीय के राज्यकाल में जयवर्मन् यशोधरपुर से बाहर चला गया और उसने उत्तर-पूर्व के खो-खर, जहाँ पर कुल-देवता की मूर्ति भी लगायी गयी, भीर स्तुंग भाग पर मधिकार कर लिया। ईशानवर्मन् की मृत्यु कदाचित् १२ ६ ई० में हुई और तब जयवर्मन् सम्पूर्ण कम्बुज देश का शासक हो गया।

# जयवर्मन् चतुर्थ

जयवर्मन् के उपर्युक्त उल्लिखित लेखों से प्रतीत होता है कि इसने स्वतंत्र रूप से अपना राज्य उत्तर-पूर्व में स्थापित कर लिया था, पर बैधानिक रूप से उसका सम्पूर्ण कम्बुज देश पर शक सं० ६५०-(१२६ ई०) तक अधिकार न हो सका । प्रसत-निशंग-इमी के लेख में इसके अभिषेक की तिथि शक सं० ६५० दी हुई है। १३ इस सम्राट् के अन्य लेख ६५०, ६५२, ६५४ और ६५६ में खो-खेर (प्रसत-थोम) में मिले हैं। १४ ये उमेर भाषा में हैं और आमोनिये के मतानुसार १४ इनमें जयवर्मन् द्वारा विये गये दानों का उल्लेख है। सिडो ने प्रसत-कयप १५ के मन्दिर में मिले एक अन्य उमेर लेख का भी उल्लेख किया है जिसमें शक सं० ६५० में जयवर्मन् द्वारा तिभुवनदेव की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। शक सं० ६५६ में प्रसत-बन्ते-पिरकन के लेख १० में गणपित को प्रज्ञापतीश्वर देवता के प्रति दान देने का आदेश है।

```
२६. वही, मं० दर, पू० १६७।
```

३०. आमोनिये, कम्बुज, भाग १, पू० ४४३।

३१. सिको, बु० इ० फा० ३३, पु० १७ ।

३२. वही, ३१, पृ० १७ । ए० हि०, पृ० १६४ ।

३३. आमोनिये, कम्बुज, माग १, पृ० १८३।

३४. मजुमहार, कम्बुज लेख नं० ८४, पृ० १६७।

३५. कम्बुज, भाग १, पू० ४०६-७।

३६. ४० क० १, यू ४२।

३७. बही, पूर ४४ ।

प्रसत-प्रन्डोन के लेख में शिव, गंगा, विष्णु, बह्या, उसा, भारती, कम्बु तथा कम्बुज के सजाटों की स्तुति के पश्चात् यशोवर्मन्, हर्षवर्मन् (प्रथम), ईशानवर्मन् (द्वितीय) तथा जयवर्मन् (चतुर्ष) की प्रशस्ति है धीर जयवर्मन् द्वारा ८९ हाथ की ऊँचाई पर लिंग स्थापना का उल्लेख है (नवधा नवहस्तान्ते प्रतिमासिर (रित) ष्टिपत् । पद २८।) इसी लेख में यशोवर्मन्, हर्षवर्मन् प्रथम, ईशानवर्मन् तथा जयवर्मन् चतुर्थं की प्रशंसा की गयी है, जिससे प्रतीत होता है कि जयवर्मन् ने यशोवर्मन् के कुल से प्रपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा। इस सम्राट् के शासनकाल की राजनीतिक घटनायों में चम्पा के साथ संघर्षं का संकेत प्रसत-कोक के लेख में मिलता है। १९ जयवर्मन् की मृत्यु के पश्चात् 'परमशिवपद' की उपाधि मिली भीर इसका उत्तरा- धिकारी. इसका पुत्न हर्षवर्मन् द्वितीय हुया।

### हर्षवर्मन् द्वितीय

इसके वटक-खई मन्दिर (केपोंग-योम के उत्तर-पूर्व) में झंकित लेख में "
इसके झिमयेक की तिथि शक सं० ६६४ (६४२ ई०) है। नोम-वयांग के ६६३ शक
सं० (६४९ ई०) के लेख में " जयवर्मन् चतुर्य के पुत हर्षवर्मन् द्वितीय द्वारा यतीश्वर
के, जो विषयाधिपति भी था, सम्मानित करने का उल्लेख है, पर विद्वानों ने इसकी
तिथि ६६४ (सन् ६४२ ई०) ही रखी है और विचार किया जाता है कि जयवर्मन्
चतुर्य ने ६४९ तक राज्य किया और उसके बाद उसका पुत्र हर्षवर्मन् द्वितीय गद्दी
पर बैठा, " जिसने केवल दो ही वर्ष राज्य किया और उसके बाद उसका मौसेरा
भाई राजेन्द्रवर्मन् सिंहासन पर बैठा। किंवदन्तियों के धनुसार हर्षवर्मन् को भागना
पड़ा था, जिससे गृहयुद्ध का संकेत होता है। राजेन्द्रवर्मन् ने पुनः यशोधरपुर (झंकोर)
को अपनी राजधानी बनाया।

### राजेन्द्रवर्मन

राजेन्द्रवर्मन् यशोवर्मन् की बहिन महेन्द्रदेवी का पुत्र था। इसका शक सं० ८६६ (१४४ ई०) का लेख त्रपन-संवोत<sup>भर</sup> (त्रांग प्रान्त के सुदूर दक्षिण तथा नोम

३८. मधुमदार, कम्बुज लेख नं० ८६, पृ० १७१ से ।

३६. मजुमदार, कम्बुज देश, पृ० १४१, नं० =३ (अ)

४०. मनुसदार, कम्बुज लेख गं० दद, पू० १७८।

४१. वही, नं० ८७, पृ० १७५।

४२. सिडो, ए० हि० पृ० १६६ । अबुमदार, क्रम्बुज देश, पृ० ६७ ।

४३. मजुमदार, कम्बुल लेख नं० ८१, पृ० १७८।

वयांग के दक्षिण-पूर्व) में मिला। इसमें कूर म्हाणों द्वारा मन्दिर के निमित्त दी गयी भूमि-सम्पत्ति की मर्यादा-रक्षा की प्राथ त की गयी थी । अन्य लेखों में " प्रमुख ये हैं प्रह-पुत-लो चट्टान (कुलेन पहाड़ी, प्राचीन महन्द्रगिरि) का शक सं०-६६६ का लेख इसी तिथि का प्रसत-प्राम लेख (कों-पोग-स्वे प्रान्त), वकसेई-चमको लेख (ग्रंकोर बाम से बोडा दक्षिण में वेखेंग की पहाड़ी पर स्थिन मन्दिर) जो राज्य-वंशावली के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है, नोम-प्रह-नेत-प्राह का शक सं० ८७१ का लेख, मेबोन (ग्रंकोर थाम के निकट एक मन्दिर) का शक सं० ८७४ का लेख (इसमे भी राजेन्द्रवर्मन की वंशावली दी हुई है), स्तुंग-प्रान्त में ध्वरंकडाई के ५७% सं० के दो लेख, ५७८ का नीम-संडक (खो-खेर से १४ मील उत्तर में) का लेख. ८६२ शक सं० का वट-चम मन्दिर (श्रंकोर थाम के निकट) का लेख, ८८३ का प्रे-रूप (श्रंकोर क्षेत्र) का लेख, जो सबसे लम्बा है और इसमें राजेन्द्रवर्मन् के राज्याभिषेक की तिथि शक सं० ८६६ (१४४ ई०) दी हुई है। इसमें सम्राट के राज्यकाल की कुछ अन्य घटनाओं का भी उल्लेख है, जिनमें यशोधरपूर लौटकर पुन. राजधानी स्थापित करना तथा चर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करना विशेषतया उल्लेखनीय है। राजेन्द्रवर्मन का मन्तिम लेख शक सं० ८८६ (१६६ ई०) का दों-ति (वत्म-वंग क्षेत्र) में मिला है। <sup>४५</sup> मेवोंन के लेख के ग्राधार पर राजेन्द्रवर्मन की वंशावली निम्नलिखित है---



प्रे-रूप के लेख में भी राजेन्द्रवर्मन् की माता महेन्द्रदेवी का उल्लेख है । उपर्युक्त लेख के प्रनुसार यणोवर्मन् के दो बहिनें थी---जयदेवी तथा महेन्द्रदेवी । जयदेवी

४४. बही, मं० ६० से ६७, पू० १७६ से २३२। ४४. बही, नं० १००, पू० २६६। का विवाह जयवर्मन् चतुर्थं के साथ हुआ था और उनका पुत्र राजेन्द्रवर्मन् हुआ। कदाचित् जयदेवी बड़ी थी और इसीलिए उसका पुत्र कनिष्ठ होते हुए भी पहले यही पर बैठा। प्रे-रूप के लेख में वेदवती का उल्लेख है जो बालादित्य की भांजी सरस्वती की वंशज थी। यशोवर्मन् के उत्तराधिकारियों की तालिका इस प्रकार अंकित की जा सकती है—



प्रतीत होता है कि कम रूप से उत्तराधिकारी नियम के स्रभाव के कारण समय-समय पर राज्य-प्राप्ति के लिए गृह-युद्ध होता था, जो स्वाभाविक था, इसीलिए हर्षवर्मन् द्वितीय के बाद राजेन्द्रवर्मन् को भी सिंहासन के लिए युद्ध करना पड़ा। १५

### राज्यकाल की मुख्य घटनाएँ

राजन्द्रवर्मन् के समय के बहुत-से लेख मिले है जिनका उल्लेख पहले हो चुका है और ये प्रशस्तियाँ काव्य की दृष्टि से सुन्दर रचनाएँ हैं, पर इनमें राजनीतिक घटनाओं का कहीं-कही सूक्ष्म रूप से संकेत है। कुछ लेखों से इस बात का पता चलता है कि राजेन्द्रवर्मन् को केवल राज्य प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष नहीं करना पड़ा था, वरन् अपने राज्यकाल में उसे स्वदेश में तथा चम्या के साथ भी संघर्ष करना पड़ा था। यशोधरपुर जो पहले छोड़ दिया गया था, पुनः बसाया गया भीर नोम-वकेन की पहाड़ी पर पुनः राजधानी स्थापित की गयी और, जैसा कि स्टोक-काक के लेख से पता चलता है, वह अपने साथ देवराज की मूर्ति भी ले आया। "

४६. मजुमदार, कम्बुज लेख नं० ६७, पृ० २३२ से यद ७६, १११, २७६। ४७. मजुमदार, कम्बुज लेख नं० १४२, पृ० ३६७, पद ३४, ३६। बट-च्य के लेख में लिखा है कि जिस प्रकार लव-कुश ने अयोध्यापुरी को पुनः बसाया था, उसी प्रकार सम्राट् ने यशोधरप्री को, जो बहुत दिनों से छोड़ दी गयी थी, पुनः बसाया ग्रीर वहाँ पृथ्वी पर 'महेन्द्र-प्रासाद' का निर्माण किया तथा सुवर्ण-गृह बनवाया। १८ राजेन्द्रवर्मन् ने यशोघर-तड़ाग के, जिसका निर्माण यशोवर्मन् ने किया था, बीच में एक मन्दिर बनवाया। राजेन्द्रवर्मन् का चम्पा के साथ भी संघर्ष हुया जिसका उल्लेख स्वयं इसके वत-चुम, प्रे-रूप तथा मेवोन के लेखों और इसके पूत्र जयवर्मन् प्रथम के वन्ते-श्राई के लेख में भी मिलता है। वत-चुम के लेख के अनुसार उसने चम्पा तथा अन्य विदेशी शवितयों पर विजय पायी (चम्पादियर-राष्ट्राणां बच्चा कालानलाकृतिः)। १९ प्रे-रूप के लेख में भी चम्पा पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है (चम्पाधिपं बाहबलेन जिल्हा)। " मे-बोन के लेख के धनुसार चम्पा नगरी को जला दिया गया था (यस्य सागरगम्भीर-परिचा भस्मसात्कृता, चम्पाधिराजनगरी बीरैराज्ञानुकारिभिः)। भ जयवर्मन् पंचम के वन्ते-श्राई के लेख में भी राजेन्द्रवर्मन हारा चम्पा विजय का उल्लेख है (प्रणयावनते कुस्ते बम्पाधीशाबिराजके)। " इस सम्बन्ध में चम्पा के एक लेख से पता चलता है कि कम्बुज-निवासी पो-नगर मन्दिर की सूवर्ण मूर्ति को वहाँ से उटा लागे भीर उसके स्थान पर चम सम्राट्ने एक पाषाण-मृति स्थापित की ( (हैमीं यत्प्रतिमा पूर्व येन दुष्प्रायतेजसा, न्यस्तां लोभादिसंकान्तामृता उद्धत काम्बुजाः)। "१ यह लेख शक सं० ८८७ (१६५ ई०) का है। इसी मन्दिर से प्राप्त शक सं० ८४० के एक भ्रत्य लेख में भगवती की सूवर्ण-प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। भ भ्रतः इन दोनों तिथियों के बीच में ही चम्पा पर कम्बुजों ने आक्रमण किया होगा। राजेन्द्रवर्मन् ने अन्य दिशाओं मे भी अपने हाथ-पैर फैलाये और कदाचित् उसने विजय प्राप्त की।

सम्राट् ने बौद्ध सिद्धान्तों का भी प्रध्ययन किया था—(मेवोन) (बुद्धा बौद्धं मतं मेनेऽन्यतीर्थेऽपि नान्यथा) पद १७२। पर वह ब्राह्मण धर्म का प्रनुयायी था।

```
४८. वही, नं ० ६६, पू० २२३, पद १३।
४६. वही, पू० २२७, पद ४४।
४०. वही, नं० ६७, पू० २६४, पद २७२।
४१. वही, नं० ६३, पू० २१२, पद १४६।
४२. वही, नं० १०२, पू० २७३, पद ४।
४३. मनुमदार, चम्पा लेख नं० ४७, पू० १४३।
४४. वही, नं० ४४, पू० १३८।
```

प्रह-पुत-लो चट्टान लेख के पि प्रनुसार उसने तथागत (बुद्ध) और महेश्वर की मूर्तियों की स्थापना की । मेबोन के लेख में शक सं० ८७४ में पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा और राजेन्द्रेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है । प्रेम-रूप के लेख के धनुसार शक सं० ८८३ (६६१ ई०) में वहाँ एक मन्दिर का निर्माण किया गया, वहीं राजेन्द्रभद्रेश्वर लिंग की स्थापना हुई और चार अन्य मन्दिर-दो शिव के तथा उमा और विष्णु के—वने । मृत्यु के उपरान्त इसे 'शिवलोक' नाम से सम्बोधित किया गया।

### जयवर्मन् पंचम

वन्ते-श्राई के शक सं० ६६० के लेख से " प्रतीत होता है कि उस समय जयवर्मन् पंचम राज्य कर रहा था। इस लेख के छमेर भाग में सम्राट् हारा राजकुल-महामंत्री तथा धन्य पदाधिकारियों को तिभुवन महंश्वर के मन्दिर के संबंध में आदेश दिया गया है। अंकोरवाट मे इसी संवत् के एक दूसरे लेख में " जयवर्मन् पंचम के इसी वर्ष सिहासनारूढ़ होने का उल्लेख है और सेनापित वीरेन्द्रवर्मन् को एक वैष्णव मन्दिर की स्थापना का आदेश दिया गया है। इस लेख के अनुसार जयवर्मन् राजेन्द्रवर्मन् का पुत्र था (श्रीराजेन्द्रवर्मन्थरसनुरासीत)। नोम-वरवेन के ६६० शक सं० के लेख " में भी जयवर्मन् पचम द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लेख है। जयवर्मन् के दो अन्य लेख " शक सं० ६०१, ६९६ ६०६ ६६४ ई०) (के प्रसत कर) सियम-रेप के एक मन्दिर में मिले। उसके उत्तराधिकारी उदयादित्यवर्मन् का लेख शक सं० ६२३ (१००१ ई०) के प्रसत-थोम ( खो-खेर के एक मदिन्र) में मिला। सिडो के मतानुसार रे ६६६ ई० में राज्याभिषेक के समय उसकी अवस्था अधिक न थी, क्योंकि ६७४ ई० तक वह गुरु की अध्यक्षता में अध्ययन करता रहा। उसने लगभग ३३ वर्ष तक राज्य किया, पर उसके राज्यकाल की राजनीतिक

४४. मजुमवार, कम्बुज, लेख नं० ६०, पृ० १७६।

४६. वही, नं० ६७, पू० २३४।

५७. बही, मं० १०२, पु० २७२।

प्रयः बही, मं० १०४, पृ० २७८।

५६. वही, नं० १०६, पृ० २७६।

६०. मजुमदार, कम्बुज, लेख नं० १४४, पू० २६६।

६१. बही, नं० ११८, पू० ३०८।

६२. ए० हि०, पूर्व २००। इर्व कर २, यूर्व ६४।

घटनाओं का कहीं उल्लेख नहीं है। उसने जयनगरी का निर्माण १७६ ई० में करवाया। उसकी बहिन इन्द्रलक्ष्मी का विवाह भारतीय बाह्मण दिवाकरभट्ट के साथ हुआ, जो कालिन्दी ध्रथवा यमुना के तट पर रहता था, जहाँ कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया था। उसने बहुत-से शैव मन्दिरों का निर्माण कराया तथा मूर्तियौ स्थापित कीं। यद्यपि राजकीय धर्म शैव मत की ओर सम्राट् का झुकाव था, पर योगाचार मत का भी प्रभाव बढ़ रहा था, जिसमें कीर्ति पंडित नामक ब्यक्ति का बढ़ा हाथ था। अयवर्मन् की मृत्यु १००१ ई० में हुई ग्रौर मृत्यु के उपरान्त इसका नाम 'परमवीरलोक' पड़ा। पश्चान् इसके भांजे उदयादित्यवर्मन् ने राज्य किया।

#### युग का विशेष महत्त्व

इन्द्रवर्मन् (८७७ ई०) से जयवर्मन् पंचम (१००१ ई०) के बीच के समय का कम्बुज इतिहास और संस्कृति के रूप में महत्त्वपूर्ण है। इस समय मे चीन मे मराजकता फैली हुई थी। इसलिए कम्बुज को राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्यापित करने में कठिनाई न हुई । उत्तर में चीन के ग्रधीनस्थ टोकिन तथा ग्रन्थ राज्यों पर प्रधिकार हो जाने से कम्ब्ज साम्राज्य की उत्तरी सीमा चीन तक पहुँच गयी थी। १९ इन्द्रवर्मन् के लेखों से तो चीन तक के प्रान्तों पर मधिकार का संकेत मिलता है, पर यह धारणा निर्मूल है । इससे चीन के ग्रधीन किसी राज्य का संकेत होगा । पश्चिम में कम्बुज साम्राज्य की सीमा स्याम तक पहुँच गयी थी, भ्रौर मीनम तथा में कांग के बीच के राज्य कम्बुज साम्राज्य के म्रन्तगंत म्रा चुके थे। दक्षिण मे मलय देश के उत्तरी भाग पर कम्बुज का अधिकार था। चम्पा देश स्वतंत्र था, पर उसका कम्बुज देश के साथ बराबर द्वन्द्र चलता रहा और इसमें कम्बुज सम्राटो का पलड़ा भारी रहा । ब्रह्मा में स्थित तीन राज्यों में रमणदेश, रमण अथवा मों का देण, जिसके ब्रन्तर्गत सम्पूर्ण दक्षिणी ब्रह्मा, टवो, मेरगुई झौर टेनासिरम को रख सकते हैं, रामावती, हंसावती, द्वारावती तथा श्रीक्षेत्र का समूह था। इसके उत्तर में पगान ग्रथवा श्ररिमर्दनपुर था जो इरावदी और चिदविन के बीच उत्तरी ब्रह्मा मे था। इससे उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में इरावदी ग्रौर साल्वीन की घाटियों में कई थाई राज्य थे, जो कौशाम्बी के नाम से एक संघ में मिल गये थे। कम्बूज साम्राज्य

६३. वही।

६४. मनुमवार, कम्बुज, लेख नं० ११३, यु० २६६, ११४, यु० ३०१। ६४. ए० ए० २, यु० ७६, मनुमवार, कम्बुज देश, यु० १०१।

की सीमा इन तीनों राज्यों से मिलती थी । यद्यपि कम्बुज भीर सैलेन्द्र साम्राज्यों के बीच संघर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है, पर इन्द्रवर्मन् ने कदाचित् जावा के भ्रष्टीनस्थ कुछ प्रान्त पर मधिकार कर लिया था।

साम्राज्य विस्तार तथा राजनीतिक प्रभुता के म्रतिरिक्त इस युग में भारतीय संस्कृति भीर साहित्य ने कम्बुज देश में भ्रपना पूर्ण स्थान बना लिया। लेखों से प्रतीत होता है कि वहाँ भारतीय साहित्य ने भ्रपना स्थान बना लिया था भौर रचनाभों में सभी प्रकार के छन्द तथा भ्रलंकारों का प्रयोग किया जाता था। सम्राट् यशोवर्मन् स्वयं बड़ा विद्वान् था भौर उसने 'महाभाष्य' पर व्याख्या लिखी थी। पाणिनि के सुतों का भी कई लेखों में उल्लेख मिलता है। 'मनुस्मृति' के बहुतन्से श्लोक-उद्धरण लेखों में मिलते हैं। धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मण, वैष्णव तथा शैव भौर बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से प्रचलित थे भौर उनके विभिन्न भ्राश्रम भी थे। भारत से भाये हुए ब्राह्मणों का समाज भौर शासन में भ्रादरणीय स्थान था तथा राजवंश के साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित होता था। राजेन्द्रवर्मन की पुत्री राजलक्ष्मी का विवाह मथुरानिवासी दिवाकरभट्ट नामक ब्राह्मण के साथ हुमा था। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं।

वास्तव में १००० ई० तक कम्बुज देश ने राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ी प्रगति की, जिसका श्रेय भारतीय सम्पर्क तथा भारतीय संशदान को है। यद्यपि आगे चलकर देश में समय-समय पर राज्याधिकार के लिए गृहयुद्ध हुआ, पर वह थोड़े समय तक ही रहा और विस्तृत कम्बुज साम्राज्य लगभग तीन सौ वर्षों तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित रख सका।

# विशाल कम्बुज साम्प्राज्य

प्रवर्मन् पंचम की मृत्यु के पश्चात् कुछ समय तक कम्बुज देश में कई शासकों ने एक साथ अनग-अनग क्षेत्रों में राज्य किया । अनिधकृत रूप से राज्य प्राप्त करने और सिहासनारूढ़ होने का मुख्य कारण किसी ऐसे नियम का अभाव था जिसके अनुसार पिता के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही सिहासन पर बैठे । कम्बुज देश में बहनोई तथा मातुल भी सिहासन के लिए अपना अधिकार समझते थे । इस समय के जो लेख प्राप्त हुए है उनके अनुसार उदयादित्यवर्मन् प्रथम, जयवर्मन् तथा सूर्यं वर्मन् ने एक ही समय मे राज्य किया । उदयादित्यवर्मन् प्रथम के दो लेख म्ल्यू-प्राई और को-खर प्रान्तों में मिले । प्रथम लेख में प्रसत-खन के मन्दिर का उल्लेख है और इसमे विष्णु की आराधना की गयी है तथा सम्राट् उदयादित्यवर्मन् के ज्येष्ठ श्वाता, जो उन्हों के सेनापित भी थे, नरपितवर्मन् इतरा विष्णु की एक सुवर्ण-मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है । इस लेख में उदयादित्यवर्मन् के अधिषेक की तिथि शक सं० (६२३-१००१ ई०) लिखी गयी है तथा उसके बड़े भाई सेनानी के शौर्यं का उल्लेख है । इस लेख के अनुसार निम्नलिखित वंशावली निकलती है ।



## **उदया**दित्यवर्मन् — जयवीरवर्मन्

राजपितवर्मन् ग्रीर उसके भांजे नरपितवर्मन् का उल्लेख सियम-रूप में प्राप्त

९. मजुमदार, कम्बुज, लेख नं० १९७, यू० ३०३ । बु० इ० फ्रा० ९९ यु० ४०० ।

२. वही, नं० ११८, यू० ३०८।

जयवर्मन् पंचम के लेखा में है, जिसमें मृतक कम्सते श्री राजपतिवर्मन् भीर कम्सते श्री तरपतिवर्मन की नानी के रूप की प्रतिमाश्रों के निर्माण का उल्लेख है। इसी लेख में नरपतिवर्मन के साथ ही ऋताञा स्लोका (प्रान्तीय शासक) श्री जययद-वर्मन का भी उल्लेख है। उदयादित्य का दूसरा लेख को-खेर के प्रसत-योग मन्दिर में मिला और यह भी इसी तिथि का है। इसमें सम्राट् उदयादित्यवर्मन् द्वारा म्रताञ-स्लोका श्रीपच्वीनरेन्द्र भौर म्रताकारटेंका श्री वीरेन्द्रारिमधन द्वारा राज-कीय घोषणा को शंकित करने का श्रादेश दिया गया है। इन दोनों लेखों के शाधार पर यह प्रतीत होता है कि उदयादित्यवर्मन प्रसिद्ध झील के उत्तर-पूर्व में शक संब ६२३ (१००१ ई०) में राज्य कर रहा या और यह जयवर्मन पंचम का भांजा था । कदाचित ग्रपने भाई की सहायता से इसने राज्य प्राप्त किया था। सफलता प्राप्त करने का कारण इन दोनों भाइयों का जयवर्मन पंचम के साथ सम्बन्ध तथा नरपति-वर्मनु का सेनानी होना था। इसी तिथि १००१ ई० का सूर्यवर्मनु प्रथम का एक लेख कों-पों-स्वे में मिला, जिसमें सोमेश्वर पंडित द्वारा सम्राट सूर्यवर्मन से प्राप्त भूमिदान का उल्लेख है। इसी प्रान्त में सूर्यवर्मन का प्रसत-त्रपन-कन का ६२४ प्रथवा ६३४ का लेख<sup>4</sup> भी मिला। सूर्यवर्मन् के राज्याभिषेक की तिथि ६२४ (१००२ ई०) थी ग्रीर उसने ६ वर्ष तक युद्ध किया । इसका उल्लेख तुभोल-त-पेक (कों ओं थोम) से प्राप्त लेख में मिलता है। ये दोनों प्रान्त को-खेर भीर म्ल्य प्राई से दक्षिण में प्रसिद्ध झील के पूर्व में हैं। कदाचित् सूर्यवर्मन् उदयादित्यवर्मन् के राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार किये हुए था। इसी तिथि का सम्राट् सूर्यवर्मन् का एक भ्रन्य लेख वोस-प्रह-रन" (चोउंग-प्राई) प्रान्त में मिला, जिसमें सम्राट् द्वारा भद्रेश्वराश्रम की स्थापना लिगपूर भौर लिंगसाधन के लिए हुई थी ग्रौर रमनि (रमणी) देश के पथ्वी पंडित ने इसमें भाग लिया था। इसी लेख में सम्राट के मृत गुरु विजयेन्द्रवर्मन् ग्रौर भवपुर के प्रान्तीय पैतृक राज्यकाल समराधिपतिवर्मन् का भी उल्लेख है। यह स्थान प्रसिद्ध झील के दक्षिण-पश्चिम में है।

- ३. वही, नं० ११४, पू० २६६।
- ४. मजुमबार, कम्बुब, लेख नं० १२०, पृ० ३१०।
- ५. बही, मं॰ १२० (अ), यू० ३१०।
- ६. वही, नं० १२० (४), पृ० ३१०।
- ७. वही, नं० १२० (स), पू० ३१०।

उदयादित्यवर्मन् प्रथम के विषय में १००२ ई० के बाद कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती । कदाचित् उसने केवल दो ही वर्ष तक राज्य किया, किन्तु सूर्यवर्मन् के एक अन्य प्रतिद्वन्द्वी का उल्लेख कई लेखों में मिलता है । इसका नाम जयवीरवर्मन् था भीर इसके शक सं० ६२७ के तीन लेख प्रह-खो, प्रसत-दमवोक तथा प्रह-तते में मिले। शाक सं० ६२७ के एक अन्य लेख में सम्राट सूर्यवर्मन का उल्लेख है, जयवीरवर्मन् का ६२८ शक सं० का एक लेख कों-पोंग-स्वे प्रान्त में प्रसत-त्रपन के मदिन्र में मिला, जिसमें जयवर्मन् द्वितीय, जयवर्मन् पंचम तथा जयवीरवर्मन् का उल्लेख है। <sup>१०</sup> इसके बाद इस शासक का कोई अन्य लेख नहीं मिलता। लेखों के प्राप्त स्थानों से पता चलता है कि जयवीरवर्मन् ने मंकोर क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में राज्य किया । सूर्यवर्मन् के तुद्योल-त-पेक के लेख से प्रतीत होता है कि सूर्यवर्मन् प्रथम ने नौ वर्ष तक संघर्ष किया ग्रीर शक सं० ६२४ (१००२ ई०) में उसका भभिषेक हुमा। <sup>११</sup> इस तिथि की पुष्टि मन्य लेख से भी होती है। <sup>१९</sup> मत: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि सूर्यवर्मन् का संघर्ष जयवीरवर्मन् के साथ कुछ वर्षों तक चलता रहा भौर अन्त में सूर्यवर्मन् सफल हुआ और उसने सम्पूर्ण कम्बुज देश पर अधिकार कर लिया तथा अपने राज्य की सीमा पश्चिम में स्याम तक बढ़ायी।

## सूर्यवर्मन् प्रथम

सूर्यवर्मन् के पूर्वजों का किसी भी लेख में उल्लेख नहीं मिलता । श्रपने प्रसत-ते-केव के लेख<sup>(६</sup> के अनुसार वह इन्द्रवर्मन् का वंशज या भौर नोम-प्रह विहार के लेख मे<sup>१४</sup> इसकी सम्राज्ञी श्री विजयलक्ष्मी को श्री हर्षवर्मन् तथा श्री ईशानवर्मन्

समुतवार, कम्बुज, लेख नं० १२६, १२७, १२८, पु० ३२१, ३२२ । यह लेख कमराः दलो (प्राचीन हरिरहरालय), खर्चो तथा बटन बंग क्षेत्र में मिले हैं ।

ह. बही, नं० १२८, पू० ३२२ । आमोनिये, कम्बुज २, पूर्व ३२३ ।

१०. बही, नं० १३३, पू० ३३१।

११. वही, नं० १२० (अ), पू० ३१०। बु० इ० फ्रा० ३४। ४२७, ३५-४६३।

१२. बही, तं० १२६, ए० ३२३।

१३. प्रसत-त-केव का मन्दिर अंकोर योम के निकट पूर्वी वरे के पश्चिम में है। मनुमबार, कम्बुज लेख, नं० १४६, पृ० ३५१। आमोनिये, कम्बुज, मारा ३, पु० देव।

१४. मजुमदार, वही, नं० १४६, पू० ३४८।

की वंशज बताया गया है। क्योंकि प्रसन-खन लेख<sup>१५</sup> के प्रनुसार वीरलक्ष्मी की माँ हर्षदेय वंश की थी। हर्षवर्मन् तृतीय के लों-वेक लेखर में सूर्यवर्मन् का नाम श्री जयवर्मन् के ठीक बाद भाता है, पर दोनों का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है, अन्यया उदयादित्यवर्मन् श्री जयवर्मन् के बाद सिहासन पर न बैठा होता । सिडो के मतानुसार<sup>(\*</sup> वीरलक्ष्मी के नाम से प्रतीत होता है कि उसका पहले एक विवाह हुआ था भौर सूर्यवर्मन् ने जयवीरवर्मन् को जीतकर उसकी रानी वीरलक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया । सूर्यवर्मन् की उपाधि 'कम्त्वन्)' (मलय-त्वन्) के बाधार पर सिडो ने इसे स्थाम अथवां मलय-वंशज कहा है। 'चामदेवी वंश' नामक एक पालि ग्रन्थ में श्री धम्मनगर के पूत्र कम्बूज-सम्राट्द्वारा हरिपूंजय पर भ्राक्रमण करने का उल्लेख है<sup>र्ट</sup> ग्रीर यह घटना वहाँ के निवासियों के सुधम्मपूर जाने से २० वर्ष पहले की है, जो १०५६-७ में हुई। श्रीधम्मपुर की समानता मलाया के लिगोर से की जाती है, भतः इसे भी मलाया-निवासी माना गया है भीर सूर्यवर्मन के बौद होने का यही कारण भी है, क्योंकि लिगोर उस समय बौद्धधर्म का बड़ा केन्द्र था । यद्यपि हम सूर्यवर्मन् को मलाया-निवासी न भी मार्ने क्योंकि उसके पहले के लेख उत्तर-पूर्व में मिलते है भौर जयवीरवर्मन् के दक्षिण-पश्चिम में मिलते है, पर यह ग्रवश्य मानना पडेगा कि उसने मीनम की घाटी तक ग्रपने राज्य की सीमा बढायी । सूर्यवर्मन् की स्याम तथा दक्षिण ब्रह्मदेव की विजय का उल्लेख 'जिनकाल-

१४. बही, नं० १४४, प्० ३४६।

१६. बहो, नं० १६०, पृ० ४२२, पब २७, २८।

१७. ए० हि०, प्० २२६।

१८. 'चामवेवी वंश' (१४वीं शताब्दी के आरम्भकाल का प्रत्य), 'जिनकाल-मालिनी' (१४१६ में पूरा किया गया) तथा 'मूलसासन' में इस घटना का उल्लेख है। हरिपुंजय (लम्पुं) के अवास्तक नामक एक शासक ने सवो (लोपबृरि) पर आक्रमण किया, जहाँ उस समय उिछ्टु खबकवित राज्य करता था। उसी संघर्ष के समय श्रीधम्मनगर (लिगोर) का शासक सुजित एक सेना और विशाल बेड़े सहित लवो पहुँचा। उपर्युक्त दोनों प्रतिद्वन्द्वी हरिपुंजय की ओर बले बहाँ उिछ्टु खबकवित पहले पहुँच गया और उसने अपने को सम्बाट् घोषित कर अवास्तक की रानी के साथ विवाह कर लिया। लिगोर का शासक सुजित लवो में जम गया। अवास्तक कीशव की ओर कहों चला गया। तीन वर्ष के अन्त में सुजित के पुत्र कम्बोजराज ने हरिपुंजय पर अधिकार करना चाहा, पर उसे हारकर लौटना पड़ा। इसी कम्बुजराज की समानता सुर्ववर्मन् से की गयी है। (सिडो, ए० हि०, गु० २३१-२) मालिनी' तथा 'मृलसासन' में भी मिलता है, पर ये ग्रन्थ १५-१६वी शताब्दी के हैं। हां ! मीनम की घाटी में मिले कुछ लेख तथा पुरातात्विक भग्नावशेष ख्मेर धिकार के साक्षी हैं। ख्मेर ग्रधिकार मेंकांग पर स्थित लुग्रंग-प्र बेंग से लेकर मीनम पर स्थित सूखोयई-सबनक लोक तक था। (१ लोपवृदि (स्याम) से प्राप्त लेख<sup>•</sup> के अनुसार समस्त धार्मिक स्थानों, विहारों, यतियों, हीनयान तथा महायान भिक्षुप्रों को प्रादेश दिया गया है कि वे प्रपने तप द्वारा प्राप्त पुण्य सम्राट् की प्रपंण कर दें। शक सं० ६४८ का सूर्यवर्मन् का एक लेख स्थाम के सिस्फोन-प्रान्तमें मिला। <sup>११</sup> म्न्यु प्राई से लेकर वारी तक के क्षेत्र में इस सम्राट् के लेख मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उसने सम्पूर्ण कम्बुज देश तथा स्याम ग्रीर बह्या के भाग तक के क्षेत्र पर राज्य किया। इसके लेख ६२४ से ६७० शक सं तक के मिले , पर इनमें केवल दान का ही उल्लेख है। उसके राज्यकाल की किसी राजनीतिक घटना की कहीं भी विवरण नहीं मिलता। प्रह-खन लेख " में सम्राट् की विद्वता का भी उल्लेख है। वह भाष्य, कान्य, षड्दर्शन ग्रीर धर्मशास्त्रों में पारंगत था, (भाष्यादि **भरणकाव्यपाणितिषड्दशंनेव्द्रिया ।** (पद ८) । उसका गुरु योगेश्वर पंडित था जिसकी मां सत्यवती जयवर्मन् द्वितीय की पौती थी। यद्यपि वह बौद्ध था, पर उसने कुलदेवता की उपासना की और शैव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्माण किया। उसने सामाजिक जाति व्यवस्था को भी यथोचित रूप दिया (वर्णमार्ग कृते)। कम्बुज देश में गृहयुद्ध की संभावना को दूर करने के लिए उसने एक नवीन प्रणाली चलायी जिसके धनुसार पदाधिकारियों को सम्राट् के प्रति ब्राजन्म स्वामिभक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। इसका उल्लेख ग्रंकोर थोम के गोपुरम् के स्तम्भों पर भंकित ८ लेखों में है, जो शक सं० ६३३ (१०११ ई०) के हैं। १५ झिन, ब्राह्मण

१६. बुं इंक्सा ४०, प्० ४११।

२०. मनुमदार, कम्बुज लेख तं० १३६, पू० ३४३।

२१. वहीं, नं० १४०, पू० ३४४।

२२- बही, नं० १२०, पूँ० ३१०। सूर्यंवर्सन् के राज्याभिषेक की तिथि प्रसत त-केवो लेख में भी शक सं० ६२४ वी गयी है। (नं० १४८, पू० ३४२)।

२३. बन्तिम तिथि को ६७० (१०४६ ई०) यदा गया है (नं० १४७, पू० ३५१)।

२४. बही, मं० १४६, पू० ३६०।

२४. वही, नं० १३६, पू० ३४१।

धौर धाचायों के सम्मुख सम्राट् सूर्यंवर्मन् के प्रति, जो शक सं० ६२४ से राज्य कर रहा था, ध्रपना जीवनदान करने के लिए चार सहस्र पदाधिकारियों ने शपथ ली। शपथ के ध्रनुसार वे न तो किसी धन्य के घ्रधीन रहेंगे, न सम्राट् के विरुद्ध शस्तु की सहायता करेंगे तथा सम्राट् सूर्यंवर्मन् के प्रति पूर्णतया स्वामिभक्त रहेंगे। युद्ध के समय वे रणभूमि से नहीं हटेंगे। भवहेलना करने पर सम्राट् जो चाहे दण्ड दे। सूर्यंवर्मन् ने जयवीरवर्मन् के प्रतिरिक्त अन्य शासकों से संघर्ष करके सम्पूर्ण स्याम पर अधिकार कर लिया और इसकी विजय दक्षिण ब्रह्मा, थटोन के मों राज्य तक हो गयी, पर विस्तृत रूप से इसका वृत्तान्त कहीं नहीं मिलता। ध्रियंवर्मन् की मृत्यु कदाचित् १०४६ ई० में हुई भीर उसके बाद उदयादित्यवर्मन् सिंहासन पर वैठा।

### **उद्यादित्यवर्भन् द्वितीय**

सिंडो के मतानुसार उदयादित्यवर्मन् सूर्यवर्मन् प्रथम का पुत्र था और १०५० के झारम्भ में वह सिंहासन पर बैठा। इसका शक सं० ६७१, ६७२ का लेख सिंस्फोन प्रान्त के प्रसत्त-रोल्हु में मिला। इस लेख के झनुसार वह शक सं० ६७१ में फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की झष्टमी को सिंहासन पर बैठा और ६७२ में उसने श्री जयेन्द्र पंडित को भूमि तथा दास दान में दिये। दे इसके लेख कमशः ६७६ में स्डोक-काक-थोम (सिस्फोन से १५ मील उत्तर पूर्व), इसी तिथि का फुम दा दे (को पों छनम्), ६६२ का प्रत-कन (स्वयम श्रप) में मिले हैं। इन लेखों में कम्बुज देण की राजनीतिक परिस्थित, विप्लब तथा चम्पा से संघर्ष का वृत्तान्त मिलता है जिसकी पुष्टि चम्पा के लेखों से भी होती है। प्रह-नोक के लेख के झनुसार शक सं० ६७३ (१०५८ ६०) में झरविन्दहृद नामक एक व्यक्ति दक्षिणी भाग में विद्रोह कर बैठा। उसने झपने को शक्तिशाली बना लिया था। इस विद्रोह को संग्राम नामक सेनापति

२६. सिडो, ए० हि०, पु० २३२।

२७. बही, पु० २३३।

२८. मनुमवार, कस्बुज लेख नं० १४१, पु० ३६२।

२६. वही, नं० १४२, पू० ३६२ से । नं० १४३, पू० ३८२ से ।

३०. वही, नं० १४३, पु० ३६२ से।

३१. बही, सं० १४७, पु० ४००।

३२. मजुनबार, कम्बुज लेख नं० १५५, पू॰ ३८५ ।

ने दबाया और ग्रारविन्द चम्पा भाग गया । उसने देश के उस भाग में शान्ति स्थापित की और तीन ग्राश्रमों का निर्माण कराया । लेख से प्रतीत होता है कि अरविन्द कदाचित कम्बज-सिहासन की प्राप्ति के लिए इच्छक या भीर वह बड़ा शक्ति-शाली था। उसके विरुद्ध कई वीर सेनापति ग्रसफल रहे। ग्रन्त में सेनापति संग्राम ने उसे हरा दिया । इसरा विद्रोह कंदी नामक सेनापित ने सम्राट के विरुद्ध उत्तर-पश्चिम में किया। प्रमत-प्रह के शक सं० ६८६ के लेख में इसका उल्लेख है। 11 एक सुसज्जित सेना एकवित करके उसने राजकीय सेना को हराया और देश को ध्वस्त कर दिया । इसी विद्रोह में मंत्री संग्राम द्वारा मूर्यवर्मन को दिये हुए शिवलिंग को भी क्षति पहुँची और १८६ में पून: इस लिंग के साथ ब्रह्मा, विष्ण और बद्ध की मृतियाँ स्थापित की गयी । ६८८ में संग्राम स्वयं सेनापित कंवो के विरुद्ध हो गया और उसका वध कर दिया गया । उसकी सेना नब्ट हो गयी । पृथुशैल पर्वत पर उस विजय के उपलक्ष्य में उसने शिव के मन्दिर के लिए बहत-सा धन दिया । तीसरा विग्लव स्लवत नामक एक व्यक्ति ने पूर्व दिशा में किया जिसके सहायक उसके कानिष्ठ भारता सिद्धिकार तथा संगान्तिभवन थे। संग्राम ने इनको हराकर प्रशान-वेर्म्यत तक भगाया भीर वहाँ की स्थानीय सेना को हराकर स्लवत की सेना को पुनः हराया । तीमरा विद्रोह १०६६ ई० में हुआ जो सम्राट् के राज्यकाल का भ्रतिम वर्ष था। 1V

गृह-विद्रोह के भ्रतिरिक्त उदयादित्यवर्मन् को चम्पा से भी संघर्ष करना पड़ा जिसका उल्लेख चम्पा के जयपरमेश्वरदेव के शक सं० ६७२ के पीं-ल्की १५ तथा पो-नगर लेख १ में है तथा इसी सम्राट् के शक सं० ६७८ के माइ-सीन लेखों १ में स्मेरों की पराजय श्रीर शम्भुपुर के सभी स्थानों को नष्ट करने का उल्लेख है। इसका श्रेय युवराज महासेनापित को था। इस युद्ध के कारण का पता नहीं है।

३३. वही, नं० १४६, पृ० ३६८। इस लेख में उदयार्कवर्मन् की तिथि शक सं० ६८८ वी हुई है, और उदयादित्यवर्मन् का प्रह-नोक लेख (नं० १४४) भी इसी संबत् का है। अतः इन दोनों को एक ही मानना उपयुक्त होगा।

३४. सिडो, ए० हि०, पू० २३४।

३४. मजुमदार, बस्पा, लेख नं० ४४, पृ० १४०।

३६. मजुमदार, सम्या, नं० ५५, पृ० १५१।

३७. बही, नं० ४६, पृ० १४४।

ह्रवंबमंन् तृतीय के प्रसत किसाधी के लेख मे<sup>ड</sup> उदयादित्यवर्मन् द्वारा बह दंनप नामक नगर की छोड़ने का उल्लेख है। कदाचित् गृह-विप्लवों के कारण उदया-दित्यवर्मन् को ऐसा करना पड़ा होगा।

उदयादित्यवर्गन् द्वितीय के समय के स्डोक-काक के लेख मे<sup>15</sup> जयवर्गन् द्वितीय के समय से उदयादित्यवर्गन् के समय के लगभग २५० वर्ष के काल मे शिव-कैवल्य के बमजो ने देवराज की पूजा के लिए राजपुरोहित के पद को सुमोफित किया। उदयादित्यवर्गन् का गृह जयन्द्र पित इसी वण का था और उसने सम्राट् को सिद्धान्त व्याकरण, धर्ममाम्झ तथा मन्य मास्त्रो का भव्ययन कराया था। सम्राट् का मकर पित नामक एक मन्य गृह भी था। लोवेक के लेखण्य के मनुसार शकर पित सूर्यवर्गन्, उदयादित्यवर्गन् तथा हर्पवर्गन् का राज्य-पुरोहित था। उदयादित्य की मृत्यु के पश्चात् इसी शकर पित ने सचिवों की सहायता से उसके सहोदर हर्पवर्गन् को सिहामन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया।

### हर्षवर्मन् तृतीय

हर्षेवमंन् तृतीय के समय के लेख" पल्हल (मो रूसी), प्रसत श्रुली" (पुष्मोक प्रान्त), लोवेक" (प्रव नोम-पेन्ह मे है) कमश शक स० १६९, १६३ तथा बिना तिथि के है। प्रसत-श्रुली लेख के अनुसार हर्षेवमंन् शक स० १८७ (१०६५ ई०) में गदी पर बैठा, किन्तु उदयार्कवर्मन् (उदयादित्यवर्मन्) द्वितीय के १८६ तथा १८६ शक सवत् के लेख मिले हैं। इसका समाधान करने के लिए या तो हर्षेवमंन् का उदयादित्यवर्मन् के समय में ही राज्याभिषेक माने, जिसका कोई प्रमाण नहीं, अथवा प्रसत-श्रुली के लेख की तिथि को चालू सवत् में माना जाय और दूसरे दो लेखों की तिथि को गत वर्ष में माने। सिंडो के मतानुसार हर्षेवर्मन् १०६६ ई० में सिहासन पर बैठा। "इस सम्राट् के राज्यकाल की मुख्य राजनीतिक घटनाओं का

३८. मनुमदार, कम्बुज, लेख मं० १४१, पु० ४१७।

३६. बही, मं० १४२, पृ० ३६२।

४०. बहो, नं० १६०, पूर ४९६।

४९. बहो, मं० १४८, पु० ४११।

४२. वही, मं० १४१, वृ० ४१७।

४३. देखिए, नं० ४० ।

४४. सिडो, ए० हि०, प्० ११७।

पता श्रन्थ सूत्रों से लगता है। १०७४ ग्रीर १००० ई० के बीच काल में इसका चम्या के साथ संघर्ष हुगा। चम लेखों भी पता चलता है कि चम्या के सम्राट् हरिकर्मन् चतुर्य ने कस्तुज सेना को सोमेश्वर में हरा दिया ग्रीर सेनापित कुमार श्री नन्दवर्म-देव को बन्दी कर लिया। कदाचित् इसी समय में चम्यासम्राट् के भाई कुमार पागे ने, जो थोड़े समय बाद परमबोधिसत्त्व के नाम से प्रसिद्ध हुमा, शम्भुपुर (मेकांग पर स्थित संभोर) के मन्दिरों को नष्ट कर दिया। कदाचित् यह घटना १००० ई० के लगभग हुई होगी। १९ १०७६ ई० में चीनी सम्राट् ने ग्रनम के विषद्ध एक सेना भेजी तथा सहायता के लिए उसने चम्या ग्रीर कम्बुज के राजामों से सहायता की याचना की। दोनों ने सेनाएँ भेजीं, पर वे हार गये। चीनियों की हार से संयुक्त सेनामों को लौटना पड़ा। १९ जयवर्मन् के नोम-वन लेख दे पता चलता है कि उसने १००२ ई० तक राज्य किया पर, पर सिद्धो इसका राज्यकाल १००० ई० तक ही रखते हैं। १० क्योंकि जयवर्मन् षठ के नोम-वन के लेख से पता चलता है कि १००४ (१००२ ई०) में वह कोरट के उत्तर-पूर्व में राज्य कर रहा था। मृत्यु के उपरान्त इसका नाम 'सदाशव' पड़ा।

#### जयवर्मन् बष्ट

इस कम्बुज-सम्राट् के समय के दो लेख मिले हैं भ, शक सं० १००४ का नीम-वन, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है तथा १०१८ का प्रसत-कोक का लेख (श्रंकीर थोम के निकट) मिला। जयवर्मन् थष्ठ का कम्बुज राजवंश से कोई सम्बन्ध नथा। इसकी वंशावली का उल्लेख सूर्यवर्मन् द्वितीय के मोम-स्त<sup>भर</sup> (स्याम के कोरट

४४. फिनों, बु० इ० का० ४, पू० ६६३, नं० २१ । सनुमहार, सन्या, नं० ७२, पू० १७८, नं० ७४, पू० ८२, नं० ७४, पू० १६२, नं० ७६ ।

४६. मजुमदार, चन्या, पू० १६५ ।

४७. बु॰ इ॰ क्रा॰ १८ (३), पु॰ ३३। सिडो, ए॰ हि॰, पु॰

४८. मजुनदार, कम्बुज, लेख नं० १६१, प्० ४२४ । सिडो, बु० इ० फ्रा० २६, पु० २६६ ।

४९. कम्बुज देश, पू० १२१।

४०. ए० हि०, पु० २४८।

४१. सबुमदार, कम्बुज, लेख नं० १६१, पूठ ४२४। मं० १६४, पूठ ४२६।

. r

१२. सबुनवार, कानुज, तेख नं० १७४, वृ० ४१६।

प्रान्त) तथा जगवर्मन् सप्तम के ता प्रोम<sup>श्र</sup> के दो लेखों में है। इन दोनों लेखों के साधार पर निम्नलिखित वंशावली बनायी जा सकती है।



जयवर्मन् षठ हिरण्यवर्मन् का पुत्र था जो पहले क्षितीन्द्रग्राम में रहता थां, पर जयवर्मन् सप्तम के लेख के अनुसार इस वंश का मूल स्थान महीधरपुर था। इन दोनों स्थानों की समानता अभी नहीं दिखायी जा सकती है। हिरण्यवर्मन् को नृप, महीपित और जनेश उपाधियों से सुन्नोभित किया गया है, किन्तु यह कहना कठिन है कि यह स्वतन्त्र पहले से ही हो गया अथवा हर्षवर्मन् के समय में उसका सामन्त रहा। सिढो के मतानुसार यह कदाचित् प्रान्तीय शासक था और उद्यादित्यवर्मन् के पश्चात् इसने केन्द्रीय सत्ता स्वयं हाथ में ले ली। इसके उत्तराधिकारियों द्वारा दिये गये दान और मन्दिरों की स्थापना उत्तरीय भाग में अधिक है जहाँ कदाचित् इसने पहले अधिकार किया होगा। जयवर्मन् का एक ज्येष्ठ आई भी था, पर उसने स्वतन्त्र रूप से विद्रोह कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसके प्रयास में दिवाकर पंडित का बड़ा हाथ था जो राज्यपुरोहित के पद पर हर्षवर्मन् तृतीय के समय से था और उसने जयवर्मन् ने १९०७ ई० तक राज्य किया जैसा कि सूर्यवर्मन् द्वितीय के एक लेख भी से प्रतित होता है। जयवर्मन् के राज्यकाल

**१३. वही, यं० १७७, यु० ४५६**।

प्रथ. ए० हिं0, प्र २४६ ।

४४. मबुमबार, कन्युक, लेख नं० १७०, पृ० ३४४।

की मुख्य घटनाओं का कहीं जल्लेख नहीं है । मृत्यु के पश्चात् उसे 'परमकैवर्ल्यपड" नाम मिला ।

#### धरणीन्द्रवर्भन् प्रथम

१९०७ ई० मे जयवर्मन् षष्ठ का बड़ा आई घरणीन्द्रवर्मन् प्रथम सिंहासन पर बैठा। " इसके समय के दो लेख शक सं० १०२६ तथा १०३१ के कमशः नीम वयांग " (तांग प्रान्त) तथा प्रसत ती (सियम राप) में मिले। नोम-वयांग के लेख से प्रतीत होता है कि इसके राज्य का विस्तार छोड़ाक तक सीमित था। इन दोनों भाइयो के राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वनश्वत के लेख से पता चलना है कि उसे राज्य की इच्छा न थी क्योंकि वह सीम्य प्रकृति का था, पर उसने बुद्धिमानी से विस्तृत राज्य पर शासन किया। दिवाकर पंडित ने जयवर्मन्, धरणीन्द्रवर्मन् तथा सूर्यवर्मन् के भ्रमिषेकों में प्रमुख भाग लिया था। " सूर्यवर्मन् दितीय के नोम संडक लेख के भ्रनुसार इसे 'भ्रगवत्पाद कमरतेष्ठा भ्रष्ठा गृह' की उपाधि प्राप्त थी भीर इसने बहुत-से यज्ञ किये, तालाब खुदवाये तथा भ्रम्य धार्मिक कृत्य और धार्मिक स्थानों को दान दिये। इसी ने भ्रक सं० १०३४ (१९१२ ई०) मे सूर्यवर्मन् दितीय का भी भ्रमिषेक किया।

# सूर्यवर्मन् द्वितीय

जयवर्मन् सप्तम के प्रमत-श्रुन<sup>१२</sup> लेख के अनुसार सूर्यवर्मन् ने धरणीन्द्रवर्मन् को हराया (पूट्यं श्रीधरणीन्द्रवर्मनृषतेः श्रीसूर्यवर्मा विना रक्षा राज्यसहर्युधंव अगृहे)।<sup>१३</sup> यह धरणीन्द्रवर्मन् की बहिन का दौहिल्ल था। इसके लेख नोम-संडक (खो-खेर से १४ मील उत्तर मे) शक सं० १०३८, नोम- प्रह विहार<sup>६४</sup> (स्ल्यू-प्राई प्रान्त,

```
४६. सिंखो, ए० हि०, पृ० २६०।
४७. मजुमवार, कम्बुज, लेख नं० १६३, पृ० ४२६।
४६. वही, नं० १६४, पृ० ४२७।
४६. वही, नं० १७३, पृ० ४३८। बु० इ० फ्रा०, १२।२।, पृ० १।
६०. आसोनिये, भाग १, बु० ३६४-६।
६१. मजुमवार, कम्बुज, लेख नं० १६७, पृ० ४३०।
६२. मजुमवार, कम्बुज, लेख नं० १८९, पृ० ४१३।
६३. बही, नं० १६८, पृ० ४२६।
```

सक सं० १०४१ (बट-फु) (क, बसाक के निकट मेकाग नदी पर सक सं० १०६१ तथा मोम-स्म (कीरट स्याम के दक्षिण पश्चिम) में मिले हैं भीर इनसे बह प्रतीत होता है कि इसने कम्बुज के दोनों राज्यों पर अधिकार कर निया था। बट-फु के लेख में इसकी राज्यामिनेक-तिथि शक सं० १०३४ (१९१२ ई०) और नोभ-प्रह् के लेख में १०३५ (१९१३ ई०) दी हुई है। वट-फु के लेख में उल्लिखित दो राज्यों को एक में मिलाना (शीयुर्वकर्मदेखो प्राह्माक्यम् इन्द्रसमासतः) इस बात का सकेत करता है कि धरणीन्द्रवर्मन् के समय में अथवा जयवर्मन् क्छ के राज्यकाल में ही कम्बुज राज्य के दो भाग हो गये थे। डा० मजुमदार के मतानुसार एक भाग पर धरणीन्द्रवर्मन् राज्य कर रहा था और दूसरे पर हर्ववर्मन् तृतीय का कोई बंगज राज्य कर रहा था। सूर्यवर्मन् दितीय ने दोनों को हराकर सम्पूर्ण कम्बुज देश पर राज्य किया। पर मृत्यु-पश्चात् इसे 'परम निष्कलपद' नाम मिला।

# सूर्यवर्मन् द्वितीय की यशोगाथाएँ

नोम सण्डक लेख<sup>41</sup> के अनुसार सूर्यवर्मन् द्वितीय शक स० १०३४ (१११२-३ ई०) में सिंहासन पर बैठा । यह जयवर्मन् वष्ठ भौर धरणीन्द्रवर्मन् की बहिन का वौहित वा। क इसकी मां का नाम नरेन्द्रलक्ष्मी था। इसके अभिषेक में दिश्वकर पडित का मुख्य हाथ मा और उसी ने इसे 'ब्रह्मगृद्धा' (तल शास्त्र) की शिक्षा दी तथा सम्राट् ने कोटिहोम, लक्षहोम, महाहोम और पितरो के लिए यज्ञ किये। भ इसी समय भद्रेक्वर पद में जिसका प्रसिद्ध मन्दिर बट-फु में था, शिवलिंग, शंकर, नारायण, विष्यु तथा ब्रह्मा श्री गृठ की मूर्तियाँ शक स० १०३४, १०४४, १०४६ मे भीर दो अन्य तिथियों पर स्थापित की गर्यी। भ सूर्यवर्मन् ने अपने राज्य की सीमा बढाने के हेतु अन्य देशों को जीतने के लिए सेनाएँ भेजी। बहुत-से द्वीपों के शासकों ने

```
६४. वही, नं० १७२, यू० ४३७।
```

६६. बही, मं० १७३, पू० ४३८।

६७. कम्बुख देश, पु० १२२।

६८. मबुमदार, कम्बुब, शेख नं० १७३, वृ० ४४०।

६१. मं० ६३।

७०. कामुक, लेक नं० १७४, पू० ४५६।

७१. बही, नं० १६८, पू० ४३५।

धर. वही, नं० ९७२, पु**० ४३**८ ।

मात्मसमर्पण कर दिया, पर अन्य राज्यों को उसने जीतकर रच्नु की कीर्ति को जी धूमिल कर दिया। श्री मंग-वंश के इतिहास के अनुसार उसने १९१६ धीर १९२० ई० के बीच में दो राजदूत चीन गेजे और चीन के साथ पुनः राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया, जो गाठवीं गताब्दी के बाद बन्द हो चुका था। श्री चीन के सआह ने सूर्यवर्षन् को उच्च उपाधियों से विभूषित किया। चीनी स्रोतों के अनुसार उसका राज्य चम्पा से दक्षिण ब्रह्मा तक सीमित था और इसमें मलाया भायद्वीप का उत्तरी भाग वैडों की खाड़ी तक सम्मिलत था। श्री

यखिष सूर्यंवर्मन् के लेखों में केवल सम्राट् की दिग्विजय का साधारण कप से उल्लेख है, पर चीनी लोतों के बाधार पर मासपेरी ने इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया है। प ११२३ तथा ११२४ से दाई-विएट (श्रनम) के विरुद्ध, जहाँ कम्बुज और चम मागकर शरण ले लेते थे, संघर्ष बारम्भ हो गया। ११२६ में उसने २०,००० सेना लेकर अनम के त्थेशन पर आत्रमण किया। उसी समय ७०० जहां को को बेहा चम्पा की सेना के साथ सहायता के लिए बढ़ा। स्थलसेना हन्त्र के दरें से अनमी पहाड़ियों को पार कर फो गिएंग में पहुँची, पर बेड़ा सभी वहां पहुँच नहीं पाया था। अनमी सेना ने कम्बुज सेना पर धावा बोलकर उसे हरा दिया। कई महीने बाद जहां जी बेड़े ने पहुँचकर त्थेशन और धन हुआ नामक स्थानों को लूटा। १९३२ में चम्पा की सेना के साथ एक और कम्बुज सेना ने त्थेशन पर आत्रमण किया, पर अनहुआ के प्रान्तीय शासक ने उन्हें हरा दिया। अनम के साथ सिन्ध हो गयी और वहाँ राजदूत भेजे गये। दो वर्ष बाद कम्बुज सेना ने पुनः अनम पर आत्रमण किया, पर चम्पा की सेना ने छोरों का साथ दिया और कम्बुज सेना हार गयी। चम्पा के दक्षिणी भाग में एक नये राजा जयहरिवर्मन् का राज्याभिषेक हुआ। सूर्यवर्मन् ने चम्पा पर अधिकार करने के लिए अपने सेनापति शंकर को भेजा और उसके

७३. 'स्वयं प्रयाय द्विवतां प्रवेशं, रचुञ्जयन्तं सचयाञ्चकार' नं ० १७३, पु० ४५३, पद ३५।

७४. सिंहो, ए० हि०, पू० २७०।

७५. इसका विस्तृत वृत्तान्त मान्याम-लिम ने विद्या है। अंकोर के विद्यों में भी कम्बुज सेनापितयों की अध्यक्षता में स्थामी सैनिक सड़ते विद्याये गये हैं। मनुमवार, कम्बुज वेस, पु० १२३, बु० इ० का० २५, पु० १८। आई० एष० स्यू १, पु० ६१८।

७६. सम्पा, पु० १४४-६।

साथ कम्बुज-प्रधीन विजय की सेना भी थी। अभ्या के लेखों से प्रतीत होता है कि जयवर्मन की सेना ने क्षेरों को राजपूर के मैदान में ११४७ में हरा दिया और कम्बज सेनापति मारा गया । इसरे वर्ष सर्यवर्मन ने एक विश्वाल सेना जम्मा के विरुद्ध बीरपूर में भेजी. पर हरिवर्मन ने इसे भी हरा दिया । अ हरिवर्मन की भीर से धाक्रमण की सम्भावना के डर से उसने विजय में धपनी प्रथम सम्बाही के छोटे बाई को वहाँ का शासक बना दिया और उसकी रक्षा के लिए कम्बज सेना रख दी । जयहरि-वर्मन्, हरिदेव के विजय पहुँचने से पहले ही वहाँ सेना लेकर पहुँच गया और नयर जीत लिया । महीश के मैदान में जयहरिवर्मन ने हरिदेव की हरा दिया और ब्मेरों का अधिकार चम्पा से जाता रहा । यह ११४६ की घटना है । दूसरे वर्ष ११४० मे सूर्यवर्मन् ने अनम के विरुद्ध पुनः सेना भेजी, पर प्राकृतिक सुविधा के बिना वह लौट भायी।" सूर्यवर्मन का राज्यकाल युद्ध करते-करते बीता। अन्य सुन्नों के माधार पर यह प्रतीत होता है कि सुर्यवर्मन की बराबर पराजय होती गयी, किन्तु उसके लेखों में लिखा है कि अपनी दिग्विजयों से वह रघ से भी आगे बढ गया (रब्डजयन्तं नवयाञ्चकार)। चीनी सुत्रों के अनुसार इसका राज्य चम्पा से दक्षिण ब्रह्मा तक फैला वा और मलय देश की बैडों की खाडी तक का प्रान्त उसके अधिकार में था। " सूर्यवर्मन् ने श्रंकोरवाट की स्थापना की थी शौर मृत्युपरान्त इसे 'परमविष्णलोक' नाम से सम्बोधित किया गया । इस सम्राट् का भूकाव वैष्णव धर्म की घोर था। ग्रंकोरवाट में विष्णु-कृष्ण के जीवन की लीलाएँ ग्रंकित हैं। १२वी भताब्दी में कम्बज और जावा में भिक्तमार्ग जोर पकड रहा या, और इसीलिए यह भारवर्यजनक बात नही कि सूर्यवर्मन, जिसने दिवाकर पंडित से बहुद्गुह्य तंत्र की दीक्षा ली थी, ग्रब तंत्रवाद से भक्तिबाद की भोर प्रेरित हो गया तथा कृष्ण-विष्ण की भनित में लीन हो गया । सम्राट के राज्यकाल के संतिम वर्षों का इतिहास श्रंधकारमय है । १९४४ ई० में एक दूत यहाँ से चीन भेजा गया थारी, पर इस सम्बन्ध में अन्य किसी स्रोत से प्रकाश नहीं मिलता है। सुर्यवर्मन द्वितीय के बाद धरणीन्द्र-वर्मन् द्वितीय कम्बूज का राजा हुआ।

```
७७. मनुमदार, बस्पा, पृ० ६६ से । बस्पा लेख नं० ७२, ७४, ७४ ।
```

७८. सिडो, ए० हि०, पु० २७१।

७६. मासपेरो, बु० इ० का० १८।३, पु० ३४ ।

द0. ए० हिंo, प्o २७३ ।

**८९- वहाँ, प्**० २७५ ।

## धरणीन्द्रवर्मन् - यशोवर्मन् द्वितीय

धरणीन्द्रवर्मन् का सूर्यवर्मन् द्वितीय के साथ कोई सम्बन्ध न था । सिडो के मतानुसार इसका पिता महीधरादित्य सूर्यवर्मन् की माता नरेन्द्रलक्ष्मी का भाई भा । अतः यह सूर्यवर्मन् के मामा का लड़का था । उसने हर्षवर्मन् तृतीय की पुत्री जयराजचूड़ामणि के साथ विवाह किया था। (र इसी विद्वान् का मत है कि राज-प्रासाद में किसी विष्नव के कारण इसे सम्राट् बना दिया गया होगा। इस सम्राट् का कोई लेख नही मिलता है। यह बौद या और इसके समय में बौद धर्म की बृद्धि हुई । इसके बाद यशोवर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा, पर इसका गत सम्राट् से कोई सम्बन्ध न था। बन्ते-चमर के एक लेख<sup>ा</sup> मे इसके राज्यकाल पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस लेख में सम्राट् यशोवमंदेव का उल्लेख है जिसकी यशोवमंनु प्रथम से तुलना नही की जा सकती है, बरन् सिडो के मतानुसार यह यशोवमंन् द्वितीय था।" उसके समय में भरतराहु सम्बुद्धि नामक व्यक्ति ने विप्लव खड़ा कर दिया जिसने भीषण रूप धारण कर लिया । जब भरतराहु प्रासाद पर अधिकार करने के लिए बढ़ा भौर रक्षक सेना भाग खड़ी हुई तो श्री इन्द्रकुमार लड़ा भौर उसकी सहायना सञ्जक ग्रर्जुन ग्रीर सञ्जक श्रीधरदेवपुर ने की । भरतराहु हार गया । लेख के साथ भंकित चित्र मे राहु द्वारा सूर्य को प्रसित करते हुए दिखाया गया है। श्री इन्द्रकुमार, जिसने विप्लव शान्त किया, कदाचित् भावी सम्राट् जयवर्मन् सप्तम का पुत्र या। इसी इन्द्रकुमार की झध्यक्षता मे एक सेना चम्पा के विरुद्ध पहले भेजी गयी थी जो गढ़ को जीतकर लौट श्रायी थी । लौटते समय सेना के पिछले भाग पर चमो ने माक्रमण कर दिया और केवल ३० व्यक्ति बाकी बचे। श्री इन्द्रकुमार की सञ्जक श्रीदेव तथा सञ्जक श्रीवर्द्धन ने रक्षा की, पर उन्होने वीरगति प्राप्त की । कम्बुज सेना वीरता से कई स्थानो पर लड़ी, पर उसे वापस झाना पड़ा । इन्द्रकुमार की मृत्यु युवाबस्या में ही हो गयी थी और उसकी मृत्ति सञ्जकों की मूर्तियों के साथ स्थापित की गयी। जम्या की भीर से श्रशान्ति बनी हुई की श्रीर इसलिए जयवर्मन् के सेनापतित्व मे एक भौर सेना विजय (मध्य चम्पा) भेजी गयी। इसी समय कम्बुज मे एक भौर विष्लव हुमा श्रौर तिभुवनादित्य यशोवमेंन् का वध

तर. बु० ६० का० २६, पृ० ३१०। तरे. सबुमदार, कम्बुज, लेख नं० १८३, पृ० ४२८। ८४. बु० ६० का० २६, पृ० ३०४। ए० हि०, पृ० २७८।

कर वहीं का बासक बन बैठा । प्रश्न समाचार सिलते ही जयवर्मन् ने कम्बुज की ओर प्रस्थान किया, पर बह देर से पहुँचा और तिमुदनादित्य वहाँ का बासक चोषित हो चुका था। यह बटना ११६४ ई० की है। प्र

### त्रिभुवनादित्य

तिभुवनादित्य का अधिक समय युद्ध करते बीता। इसका राज बंश से कोई सम्बन्ध न था। जम्मा के साथ इसके संघर्ष का उल्लेख कम्बुज लेखों ज्य इन्द्र-वर्मन् चतुर्ष के पो-नगर लेख तथा चीनी कोतों से मिलता है। मासपेरों ने तीन लोतों के आधार पर इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। इनके अनुसार जय-इन्द्रवर्मन् ने १९७० ई० में कम्बुज पर आक्रमण किया और यह युद्ध ७ वर्ष तक चलता रहा। १९७७ में एक बड़ा बेड़ा मेकांग नदी के मुहाने से राजधानी की और बढ़ा। उसे लूटकर वह बापस चला गया। इस संघर्ष में तिभुवनादित्यवर्मन् मारा गया, पर कम्बुज देश की रक्षा जयवर्मन् ने की। उसने चमों को समुद्री युद्ध में हराया और चार वर्ष बाद वह कम्बुज का सम्राट् बोधित हुमा। इस सामु-द्रिक विजय का चित्रण वे बोन तथा वन्ते-चगर की शिल्पकला में अंकिन है।

## जयवर्मन् सप्तम

१२वी शताब्दी के अंतिम भाग में कम्मुज देश की गिरती हुई राजनीतिक परिस्थित को, जो जमों के आक्रमण और गृहयुद्ध के कारण अत्यन्त गंभीर हो जली बी, सँभालने का श्रेय जयबर्मन् को है। ११७७ के जमों के आक्रमण से देश पर धोर आपत्ति आ गयी थी। तिभुवनादित्य, जिसने अनिश्चल रूप से राज्य प्राप्त किया था, इसको न रोक सका और उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। इसी समय

दश्. समुमदार, कम्बुब, लेख नं० १८२, पु० ४१६।

६६. सिडो, ए० हि०, वृ० २७६।

८७. अयवर्मन् का प्रसार तोर लेख, कम्युज लेख नं० १८०, पृ० ४०३, पद ३४, ४४ । सिडो,इ० क० १२२७ । इसी शासक का किमेनक लेख नं० १८२, पृ० ४१४ । सिडो, इ० क० २, पृ० १६१ । किनो, यु० इ० का० २४, पृ० ३७२ ।

दद. मजुमदार, बम्पा, नं० द०, प्० १६८।

दश. बच्चा, पु० १६४ से।

रक समुपदार, कस्मुख, तेख नंव १२०, प्र ४४१, यह ४१ सुव इ० प्रार २४, प्र ३१३।

धरणीन्द्रवर्गन् हितीय के पुत्र ने, जिसका पिता तथा माता की थोर से कम्युज सिहासन पर धिकार पहुँचता था, कम्युज शासन की बागडौर अपने हाथ में ले सी । जय- वर्मन् का जन्म १९२४ ई० के बाद ही हुआ था और उसने जयराजदेवी से विवाह किया । सूर्यवर्मन् हितीय के शासनकाल में वह युवक रहा होगा । ए एक भेनिश्चित तिथि में वह एक सेना लेकर चम्पा की राजधानी विजय (विन-हिन्ह) गया जहाँ यशोवमंन् हितीय की मृत्यु और तिभुवनादित्य के भनधिकृत रूप से राज्य प्राप्त करने का समाचार मिलते ही वह स्वदेश वापस लौटा । चमों के आक्रमण और उनकी पराजय के बाद १९७७ ई० से १९८१ ई० तक का समय कम्युज देश के लिए शान्ति का युग था। उसने राजधानी का पुनः निर्माण किया और उसके चारों भोर खाइयाँ खदवायों। १९

#### दिग्बिजय

मा-त्वान-लिन के मतानुसार्ध उसने सिंहासन पर बैठते ही बमों से बदला लेने की शपथ ली, पर यह १० वर्ष बाद ही पूरी हो सकी। पहले उसे अपने राज्य के दक्षिण भाग में बटम-वंग के मलयंग में बिद्रोह का सामना करना पढ़ा। इसको दबाने के लिए विद्यानन्दन नामक एक युवक राजकुमार को श्रेय है जो जम्पा से कम्बुज आया था। माइ-सोन के शक सं० १९२५ (१२०३ ई०) के बम लेख में भक मं० १९०४ (१९०३ ई०) के बम लेख में भक मं० १९०४ (१९०२ ई०) में कुमार विद्यानन्दन के कम्बुज जाने का उल्लेख है। कम्बुज शासक ने इसमें ३३ गुण देखे और इसकी शिक्षा-दीक्षा का समृचित प्रबन्ध किया। एक राजकुमार की भाँति उसे सभी शास्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग में शिक्षा मिली। उसी समय कम्बुज-अधीन मलयङा नगर में कुछ कुटिल व्यक्तियों ने सम्राट् के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया जिसे विद्यानन्दन ने दबा दिया और सम्राट् ने प्रसन्न होकर उसे युवराज का पद प्रदान किया तथा उसको मुख की सामग्नियाँ भी दी। इसी कुमार ने चम्पाशासक थी जयइन्द्रदर्मन् के आक्रमण का भी सामना किया जो उसने शक सं० १९१२ (१९६० ई०) में किया था। इसने विजय पहुँचकर वमों को हराया और सम्राट् को बन्दी करके कम्बुज ले गया। जयवर्मन् के श्यालक

६१. बु० इ० मा० ३६, पु० ३०४।

६२. चु० इ० का० २८, पू० ५८-५६।

**८३. सिडो, ए० हि०, प्० २८७।** 

रुष्ट, फिनो, बु० इ० क्षा॰ ४, पु० १७०, मं० ४२ । मजुमदार, सम्या, लेख नं० ६४, पु॰ २०२।

(साले) 'सूर्यवर्मदेव' की विजय का शासक घोषित कर दिया और वह स्वयं दक्षिण में पांडुरंत में सूर्यवर्मदेव के नाम से सिंहासन पर बैठा । उसकी राजधानी राजपुर थी। जम्मा दो भागों में विभाजित कर दिया नया। पर यह राजनीतिक परि-स्थिति अधिक समय तक कायम नहीं रही । बीझ ही उत्तरी राज्य, जिसकी राज-धानी श्रीविजय थी, पर रचपति नामक एक स्वानीय सरवार ने ग्रधिकार कर लिया । श्री सुर्यवर्मदेव हार गया भीर उसे कम्बूज वापस भाना पढ़ा। रघपति श्री जय-इन्द्रवर्मदेव के नाम से विजय के सिहासन पर बैठा। कम्बज के सासक जयबमंन सप्तम ने विजय को जीतने के लिए एक सेना भेजी और वहाँ के श्री जयइन्द्रवर्मन भ्रों-वत्व को भी साथ में भेजा।" यह सेना पहले राजपुर गयी और वहीं से सम्राट सर्यवर्मदेव कुमार श्री विद्यानन्दन के सेनापतित्व में यह विजय की घोर बढी। जय-इन्द्रवर्मन् (रघुपति) की हार हुई भीर वह मारा गया । चम्पा के दोनों भाग सूर्य-वमेंदेव के हाथ घा गये। जयइन्द्रवर्मन घों-वत्व ने, जिसे जयवर्मन् ने सहायता के लिए भेजा था, सुर्यवर्मदेव के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया। पर लेक में उसे सूर्यवर्मदेव ने हरा दिया तथा उसका वध करके वह सम्पूर्ण चम्पा का एकमात श्रिकारी बन बैठा । जयवर्मन् ने सूर्यवर्मदेव के इस स्वतंत्र रूप को दबाने का १९६३-४ में दो बार प्रयास किया, पर उसे असफलता का मह देखना पड़ा। सर्यवर्मदेव अधिक समय तक शान्तिपूर्वक राज्य न कर सका। १२०३ ई० में कम्बज-मञ्जाट ने उसके बाचा यवराज मों-धनपतिग्राम को उसके विरुद्ध भेजा । यह युवराज भी सूर्यवर्भदेव की भाँति चम्पा से भागकर कम्बुज भाया था भीर इसने यहाँ शरण ली थी। इसने भी मलया के बिद्रोह को शान्त करने में प्रमुख भाग लिया था और यह भी सम्राट्का कृपापात बना । अपने भतीजें को हराकर यह चम्पा का शासक बना भौर इसने जयवर्मन का भाधिपत्य स्वीकार किया । इसी समय में चम्पा के कई भागों में विद्रोह हुए जिनमें भाजाकु के विद्रोह को दवाकर उसे कम्बुज सम्राट् के पास मेज दिया गया। सम्राट् ने प्रसन्न होकर १२०७ ई० में विधिपूर्वक उसे चम्पा का शासक घोषित किया। १२०७ से लेकर १२१८ ई० तक अनिमयों से भी संघर्ष चलता रहा । चौ-दिन्ह के लेख प के अनुसार ११२= शक सं० १२०७ ई० में क्मेर सम्राट् द्वारा युवराज को चम्पा के सिंहासन पर बैठाने के बाद कम्बुज से

१५. मासपेरो के मतानुसार जयइन्प्रवर्मन् ऑ-श्तुव की समानता प्रामपुर के स्वयुक्तवर्मन् चतुर्च से की जा सकती है, जिसने ११७७ ई० में कम्बुज के विवद तेना मेजी थी। चम्पा, पृष्ठ १६१ सिडो, ए० हि॰, पृ० २८८।

१६. मजुमहार, श्रम्या, लेख नं० ८६, यू० २०६।

धायी स्वामी भीर पुकम (पवान) की सेना का उत्तर में अनिमयों के साम संघर्ष हुआ। दोनों भीर बड़ी सैनिक सित हुई, सक सं० १९४२ (१२२० ई०) में छनेरों ने सम्पा को छोड़ दिया और भी जय परमेश्वरवर्मन् द्वितीय शक सं० १९४० (१२२६ ई०) में चम्पा का सम्राट् हो गया। यह कहना कठिन है कि उस समय जयवर्मन् सप्तम कम्बुज का शासक वा भथवा मर सुका था।

उत्तर पूर्व के प्रतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र में भी जयवर्मन् को अन्य शक्तियों के साब संघर्ष करना पडा । पगान और स्यामी सैनिको का कम्बुज राज्य की भीर से धनमियों के विरुद्ध चम्पा में लड़ना यह संकेत करता है कि कम्बूज का इन दोनो देशों प्रथवा इनके कुछ मागों पर अवन्य अधिकार हो गया होगा । ११वीं मताब्दी के मध्य भाग से पंगान राज्य की शक्ति बढ रही थी भौर रमण्य देश पर अधिकार होने से इसका स्वामित्व मध्य भौर दक्षिणी ब्रह्मा पर हो गया था । चाम्रो-ज-कृषा के कथनानसार १२२४ मे चेन-लाके अधिकृत राज्यों में मलय प्रायद्वीप के विरमिनी तक के भाग का उल्लेख है, " जयवर्मन सप्तम के प्रह-खन के लेख" के अनुसार इस मन्दिर के वार्षिक अभिषेक में बाह्मण सूर्यभट्ट, जावा सम्राट्, जबन सम्राट् (अनम) भौर चम्पा के दोनों शासक पानी भरकर लाते थे। सूर्यभट्ट कदाचित राजसभा में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था । बबन सम्राट् से मनम के बासक का संकेत प्रतीत होना है भौर चम्पा के दो शासक थे विजय (विन-दिन्ह) का सूर्यविजयवर्मदेव जो सम्राट जयवर्मन् का श्यालक था, तथा पांड्रंग का सूर्यवर्मदेव कुमार विद्यानन्दन । " जब-वर्मन के प्रसत-तोर (सिबम राप) लेख में। के बम्पा विजय के स्रतिरिक्त पश्चिम के एक शासक को हराने का भी उल्लेख है। कम्बुज साम्राज्य की सीमा पश्चिम में दक्षिण बह्या से पूर्व में धनम भीर चीनसागर तक फैल गयी। उत्तर में बाई राज्य इसका श्राधिपत्य माने हुए थे भीर दक्षिण में सम्पूर्ण स्याम, कम्बोडिया, कीचिन-चीन तथा मलाया प्रायद्वीप तक यह विस्तृत चा।

१७. तिको, ए० हि०, पू० २१०। १८. दिजाः भी सूर्यमहासा जनेन्द्रो खबनेस्वरः। साम्पेन्द्रो स प्रतिदिनं सस्तवा स्नानाम्बुधःरितः॥' सम्बन्धार, सम्बुक्त, सेश्व नं० १७८, पू० ४६०। १००. सम्बन्धार, सम्बन्ध सेख, नं० १८०, प० ४०२।

1

धार्मिक प्रवृत्ति और रचनात्मक कार्य

अपनी महिषी जयराजदेवी की मृत्यु के पश्चात् जयवर्मन् उसकी बड़ी बहिन इन्द्रादेत्री को सम्राही पद प्रदान किया जो विज्ञान भीर कला में पूर्ण रूप से पारंगत थी। 194 इसने बौद्ध भिक्ष्णियों को पढ़ाने का भार अपने क्रपर लिया था। वे दोनों रुद्रवर्मन् नामक एक बाह्मण भीर राजेन्द्रलक्ष्मी की पौती थी। इन्द्रादेवी ने नवेन्द्र-तुग, तिलकोहर तथा नरेन्द्राश्रम में बौद्ध भिक्षुमों को पढ़ाया था भौर फिमानक के लेख की रचना भी इसी ने की भी। अपने पति के चम्पाविजय से लौटने के पश्चात् उसने जातक कथाओं के प्राधार पर एक नाटक की रचना की भीर उसे खेला जिसमें भिक्षणियों ने माग लिया था। जयवर्मन् की दोनों सम्राक्षियों ने सम्राट् की घार्मिक प्रवृत्ति में बड़ा धवदान दिया या, जिसके फलस्वरूप उसने जनता के कन्याण के लिए चिकित्सालय भीर विश्वामालयों का भी निर्माण कराया। ता-प्रोम के लेख<sup>रण</sup> में इनका विवरण विस्तृत रूप से मिलता है। राजविहार प्रयवा ता-प्रोम के मन्दिर के लिए जहाँ उसने अपनी माँ की प्रज्ञा-पारमिता के रूप में मृति स्थापित की, ६६, ६२५ व्यक्ति नौकर थे और ३४०० गाँवों की भाग का उसमें व्यय होता था । एक समृह मन्दिर के लिए सोना, चाँदी, हीरा, मोती तथा भ्रन्य रत्नों का दान दिया गया । सम्पूर्ण राज्य मे ७६८ मन्दिर और १०२ चिकित्सालय थे जिनमें से १४ चिकित्सालयों का स्थान लेखों के झाझार पर निर्धारित किया जा मकता है। " इन लेखों मे चिकित्सालयों के प्रशासन के लिए एक ही प्रकार के नियम टिये हुए है। सम्राट् ने मुख्य मार्गो पर १२१ विह्निगृह अथवा धर्मशालाएँ भी बनवायी जो मातियो तथा पथिको के भाराम के लिए भी। सम्राट् स्वयं बौद्ध भा भीर मृत्यूपरान्त उसे 'महापरमसौगत' नाम से सम्बोधित किया गया । वह महायान सम्प्रदाय का प्रनुयायी था तथा लोकेम्बर का उपासक था। प्रह-खन लेख के ग्रनुसार<sup>104</sup> शक स० १११३ (१९६१ ई०) मे उसने बोधिसत्त्व लोकेश्वर के रूप में ग्रपने पिता की मृत्ति वहाँ के मन्दिर में स्थापित की । पर बौद्ध होते हुए भी उसके यहाँ बाह्यको का भादर होता था । राजपुरोहित के पद पर नरपतिदेव कदाचित् विरमनी से आया हुआ हुषीकेश नामक भारद्वाजगोतीय एक ब्राह्मण या भीर उसके दो उत्तराधिकारियों के समय में भी वह इसी पद पर रहा। रिष्प

१०१. मनुमसर, कम्बुब लेख, गं० १८२, पृ० ४१४। १०२. बहो, गं० १७७, षृ० ४४६। बृ० इ० क्का० ६, पृ० ४४। १०३. बु० इ० क्का० ४०, गं० ३४४। १०४. मनुमसर, कम्बुब लेख, गं० १७८, पृ० ४७४। १०४. बही, गं० १६०, पृ० ४४१।

फलात्मक क्षेत्र में अंशदान

जयवर्षन् ने अपने जीवन काल में धार्मिक के अतिरिक्त कलात्मक क्षेत्र में भी अंक्षवान दिया। अंकीर-बोम और उसकी बीधो में अंकित चित्र, पाँच तीरण भौर बीच में बेमोन का विशाल मन्दिर, बन्ते-कड़ाई, ता-प्रोम, प्रहु-खन, निएक पिएन, बन्ते चमर, बट नौकोर उसकी कृतियाँ हैं। बन्ते-कड़ाई अथंवा पूर्व तथागत का मन्दिर कदाचित् सबसे पहले बना और ११८६ में राजविहार (वर्तमान ता-प्रोम) बना, जिसमें सम्राट् की माँ जयराजचूड़ामणि की मूर्त्ति प्रज्ञापारमिता के रूप में स्थापित की गयी। १०५ पाँच वर्ष बाद ११६१ में जयशी का मन्दिर (वर्तमान प्रहु-खन) बना जिसमें उसके पिता धरणीन्द्रवर्मन् द्वितीय की मूर्त्ति बोधिसत्व लोकेश्वर के रूप में जयपरमेश्वर नाम से स्थापित की गयी। १०० राजश्री (वर्तमान निएक-पिएन) का मंदिर झील के बीच में बनाया गया। राज्यकाल के अन्तिम बर्षों में मन्दिरों की वीथियों तथा वेमोन के मन्दिर का निर्माण हुआ, जो बिलकुल बीच में स्थित है और इसके चारों भार वीथियाँ हैं जिनमें चित्र अंकित हैं। कलात्मक दृष्टि से इन कृतियों पर आगे विवार किया जायगा।

जयवर्गन् ने २० वर्ष से अधिक काल तक राज्य किया। १°८ उसका अंतिम तिथि सम्बन्धी लेख संभोर के शक सं० १९२६ का मिला है। इसके पहले जयवर्गन् की अंतिम तिथि १२०१ मानी जाती थी। १९० प्रसत्-लिक (कलञ्ग) प्रान्त से प्राप्त शक सं० १९२६ (१२०६ ई०) का लेख १० मिला है जिसमें केवल यवर्मदेव लिखा है और सिंडो ने इसे जयवर्मदेव (जयवर्मन् सप्तम) माना है। यदि इसे जयवर्मन् ही मान लें तो इस सम्राट् का अन्तिम लेख १९२८ शक सं० अर्थात् १२०६ ई० का मिलता है और इसने २५ वर्ष तक राज्य किया।

१०६. सिंडो, बु० इ० फ्रा० ६, यू० ७४।

१०७. बु॰ इ॰ का॰ ४१, पु॰ २६६। ए॰ हि॰, पु॰ २६४।

१०८. जयवर्मन् सप्तम के लेख ता-प्रोम (तक सं० ११०८), प्रह-खन, सफोंन, प्रसत तोर (तक सं० १११७ अववा १११८), प्रसत मुन, फिनेनक, बन्ते समर तथा संशोर (११२६) के मिले हैं। इनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसने लगमग २० वर्ष तक राज्य किया होगा। (मनुमदार, कम्बुज लेख, कमता: गं० १७७ से १८४ तक, पू० ४४६, ४३०)।

१०६. बु० इ० का० २८, वृ० १०२।

१९०. मजुमदार, कत्मुज लेख, नं १८५, पु० ५३१। इ० क० इ०, पू०

# जयवर्मन् के उत्तराधिकारी

व्यवर्मन् के कई पुत्र थे, पर उनमें से चार के नाम मिलते हैं; ता-प्रोम के लेख का रचिवता की सूर्यकुमार, सजाजी राजेन्द्रदेवी का पुत वीरकुमार, जिसने प्रह-खन का लेख लिखा, जयराजदेवी का पुत इन्द्रवर्मन्, जी सम्राट् की मोर से लर्की का कासक या तथा शन्तिम श्रीन्द्रकुमार, जिसकी मृत्ति बन्ते-चमर के मध्य भाग में रखी गयी है। यह अन्तिम पुत्र सिंहासन पर बैठा। सिंडो ने इसकी समानता बन्ते-चमर के लेख में उल्लिखित श्री श्रीन्द्रकुमार से की है जिसने यथोवर्मन् के समय में भरतराहु के विद्रोह को दबाया था। यह घटना ११६५ ई० की है जब वह युवक रहा होगा । इस बाधार पर सिहासनारूढ़ होने पर यह प्रौढ़ था । इसके राज्यकाल का अधिक ज्ञान प्राप्त नही है। १२१६ भीर १२१८ में अन्तिम बार कम्बुजसेना नवे-ऊन की भोर बढ़ी, किन्तु १२२० में कम्बुओं को सम्मा छोड़ना पड़ा। तुरई-विनय के चमकुमार अंशराज को विजय के सिहासन पर बैठाया गया। जयवर्मन् सप्तम की मृत्यु के बाद मुख्य भ्रष्ठीन राज्य स्वतंत्र हो गये। बाघ्रो जु-कुम्रा के ग्रन्थ बाग्नो-फेन-बे (प्रकाशित १२२४) में बल्पा और कम्बुज के बीब १२वी शताब्दी के अन्तिम भाग में हुए युद्ध का उल्लेख है। 12 इसी लेखक ने कुछ प्रधीन राज्यों का उल्लेख किया है जो मीनम की घाटी और मलाया के बीच मे स्थित थे। १९६ इन्द्रवर्मन् द्वितीय के राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख कही नही मिलता है। इसके दो लेख<sup>99</sup> १२२६ और १२३० ई० के मिले हैं।

१९९. बु॰ इ० का॰ २६, पृ॰ ३२६। सिडो, ए॰ हि॰, पृ॰ ३०३। १९२. हवं तवा राकहिल, पृ॰ ३०४। सिडो, ए॰ हि॰, पृ॰ ३०४।

११३. ये राज्य निम्निखित के—सँग-स्यू-माई (मलाया प्रायद्वीप में), वॉ-स्यू-सार (स्वाम की खाड़ी के तट वर), लो-हू (लबो, लोपबुरि), सन-लू (मीनम के ऊपरी भाग वर स्वाम), बेन-लि-कू (स्वाम की खाड़ी के तट वर), मा-लो बेन (कहाचित् मलयञ्ज को बटमबंग के बक्षिण में है), लू-संग, तुएन-लि-कू, यू-कन (पगान), वर्नल (विरमनो के उत्तर में), ति-येंग (तू-हुए-तिडन)। सिडो, ए० हि०, पु० ३०४।

१९४. धजुमबार, कम्बुन तेख, नं० १८७-१८८, पृ० १३२-१३३ । वन्ते-धाई जौर कोक त्वे-चेक से प्राध्य इन वो लेखों के अतिरिक्त भीनावर्गन् का एक जौर लेख बन्ते-आई में निसा (नं० १८६, पृ० १३४) वर इसमें तिथि नहीं है।

## जयवर्मन् अष्टम

इन्द्रवर्मन् द्वितीय के बाद जयवर्मन् अष्टम कम्बुज का शासक हुनाः। 199 संकोर के बीन्द्रजयवर्मन् के एक लेख से १९९ पता चलता है कि नरपति देश के भारद्वाजीय नाह्मण जय महाप्रधान ने श्री इन्द्रवर्मन् की भात्मा की शान्ति के लिए १९६४ (१२४३ ई०) में प्रार्थना की । कदाचित् उसकी इसी वर्ष मृत्यू हुई थी । उसने श्रीप्रभा से विवाह किया था, जिसकी पूर्वी चक्रवर्ती रजदेवी जयवर्मन् अष्टम की सम्राजी हुई। इस लेख में यह भी लिखा है कि उसने प्रपने जामाता श्री इन्द्र के लिए भ्रपना सिहासन छोड़ दिया भीर शक सं० १२२६ में श्री इन्द्र भी तप करने के लिए जगल बला गया। " सं० ११६४ (१२४३ ई०) और १२२६ (१३०७ ई०) के बीच के काल में हम जयवर्मन् ग्रष्टम तथा उसके जामाता श्री इन्द्र को रख सकते हैं। इसी समय मे मगोलों का भी चम्पा और कम्बुज की और घोर धावा हुआ। १२८३ मं भगोल सेनापति सोगाट् उत्तर और मध्य चम्पा की भौर बढ़ा । कम्बुज की भीर से कूबलई खा को १२८५ में भेंट भेज दी गयी और देश मंगोलो के आक्रमण से बच गया। ११८ चेउना-कुएन ने जो १२६६ में कम्बूज ग्राया, लिखा है कि बोड़े समय पहले सुखोवई के थाइयों के साथ संधर्ष के फलस्वरूप देश को बड़ी क्षति पहुँची थी। जयवर्मन् का सिहासन त्याग भीर उसके जामाता का इस पर भारूद होना नाटकीय ढग से हुआ था। जयवर्मपरमेश्वर के श्रंकोरवाट के लेख<sup>50</sup> से पता चलता है कि सम्राट्का होता (होत्) विद्याविशेष मार्यदेशीय व्यक्ति था मीर उसते इन्द्र-वर्मन् युवराज का भ्राभिषेक किया था।

## कम्युज के अन्तिम शासक

चेउ-ता-कुएक के समय में श्रीन्द्रवर्मन् कम्बुजसम्राट् था ग्रीर उसने १३०७ ई० तक राज्य किया, फिर ग्रपने पुत्र युवराज को सिहासन देकर जंगल चला गया। इसके कई लेख मिनते हैं। १२० बन्ने-श्राई का लेख मक सं० १२२६ का है ग्रीर कीक-स्वे

११४. बु० ६० का० २४, पू० २६६ ।
११६. सबुमवार, कम्बुज लेख, गं० १६०, पू० ४४० ।
११७. नूर्यो आवि दुष्टुं (जामा) तूमीन्द्रमूपती ।
विप्रमू राज्य यो बहुाक्षयं गतः । दहो, वह ४१, पू० ४४६ ।
११६. कम्बुज लेख, गं० १६१, पू० ४४६ ।
१२०. वही, गं० १८७, १८६ (उ० उ०) ।

कापाली का लेख १२३० (१३०१ ई०) का है। इस लेख से कम्बुज में लंका के हीनयान मत के प्रवेश का संकेत है। इसमें एक विहार तथा बुद्ध मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। श्री इन्द्रवर्मन् ने ग्रपने पुत्र युवराज के पक्ष में १३०७ में सिहासन -छोड़ दिया और नये शासक ने श्रीन्द्रजयवर्मन् के नाम से २० वर्ष तक राज्य किया । इसके समय का एक लेख<sup>१९</sup> घंकोर में मिलता है । इसमें उसके पुरोहित जय मंगलार्थ ब्राह्मण की १०४ वर्ष की भ्रायु में मृत्यु तथा राजधानी में उसकी मृति स्थापना का उल्लेख है । १३२० ई० में चीन से एक विशिष्ट मंडल हाथी खरीदने कम्बुज भाषा था ।<sup>११२</sup> १३२७ में जयवर्मादिपरमेश्वर सिंहासनारूढ़ हुन्ना । इसका उल्लेख वे-म्रोन के एक छमेर लेख तथा अंकोरबाट के एक संस्कृत लेख<sup>र ३</sup> में मिलता है । इसमे विद्या-विशेष धीमन्त नामक एक ब्राह्मण का श्री इन्द्रवर्मन्, श्री इन्द्रजयवर्मन् तथा जयवर्मा-दिपरमेश्वर के राज्यकाल मे राजपद पर नियुक्त होने का उल्लेख है। १३३० ई॰ में इसने एक दूत चीन भेजा तथा १३३५ मे एक मंडल ग्रनम ग्राया। ११४ कम्बुज का अन्तिम इतिहास दो निकटवर्ती राज्यों के संघर्ष की कहानी है। एक तो सुखोई के राज्य के बाद अयुविया में स्थापित थाई राज्य था और दूसरा अनम का राज्य या जिसका चम्पा पर अधिकार हो गया था। १३५२ मे अयुथिया के प्रथम णासक रमाधिपति ने श्रंकोर पर ग्रधिकार कर लिया भौर वहाँ ग्रपने पुत्र को बैठा दिया । उसके बाद १३५७ में दो और कुमार वहाँ स्थाम की भीर से शासन करते रहे । १३५७ में लंपोग राजा, जिसने लाग्नोस में शरण ली थी, सुईवंश राजाधिराज के नाम से गद्दी पर बैठा। <sup>१९५</sup> उसर्ने स्वामियों के नये ब्राक्रमणों को रोका घौर उत्तर मे कोरत तथा पश्चिम मे मचिन तक ग्रपना राज्य कायम रखा। उसने २० वर्ष तक राज्य किया । 'मिंग वंश का इतिहास' के अनुसार १३७६ में एक नवीन राजा कम्बुज में राज्य कर रहा था, जिसका नाम समदच्छ कम्बुजाधिराज था श्रीर उसके बाद उसका पुत्र धम्मासी राजाधिराज हुआ। स्याम की ओर से १३६३ ई० में पुतः ब्राक्रमण हुआ भ्रौर इन्द्र राजगही पर बैठाया गया, पर थोड़े समय बाद उसका वध कर दिया गया । १४वी शताब्दी के बाद का कम्बुज का इतिहास मंधकारमय

१२१. बही, नंव १६०, पूर्व ४४०। सिडो: बुर्व इर्व कार्व ३६-१४। १२२. बुर्व इर्व कार्व ४, पूर्व २४०, नोट ४। सिडो: एव हिर, पूर्व ३७६। १२३. कम्बुन लेख, नंव १६१, पूर्व ४४८। सिडो: बुर्व इर्व कार्व २८, पूर्व १४४।

१२४. तिडो : ए० हि०, पू० ३७६।

१२४. बही, पु० दश्हे ।

# २४२ सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

है। विपक्षी राजनीतिक सक्तियाँ दो भोर से कम्बुज को दबा रही थीं। शक्ति भीर सम्मान से क्षीण होकर यह देश केवल अपने अतीत काल के गौरव की चादर ओढ़े सदा के लिए सो गया। यशोवर्मन्, सूर्यवर्मन् तथा जयवर्मन् के निर्मित विशाल मन्दिरों को प्रकृति ने अपने आंचल में ढक लिया। १८५४ तक फ्रांसीसियों ने यहाँ अपने पैर पूरी तरह जमा लिये और १०० वर्ष के अपर तक इनका यहाँ अधिकार रहा।

#### शासन-व्यवस्था

क्रिन्तुज तेखों से उस देश की शासन-व्यवस्था पर पूर्णतया प्रकाश डाला जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि विस्तृत कम्बुज राज्य, जो टोंकिन ग्रीर चम्पा तथा स्थाम की सीमार्ग्यों से घिरा था भीर जिसमें विभिन्न जाति के लोग रहते थे, एक राजनीतिक सूत्र में बाँघा जा सका और नगभग ७०० वर्ष तक यहाँ की राजकीय व्यवस्था सुवार रूप से चलती रही। देश में पहले स्त्री राज्य वा भीर भारतीय कौण्डिन्यों ने धाकर यहाँ भपना शासन चलाया । शासक पद पर ज्येष्ठ पुत्र के प्रतिरिक्त माता की पोर के सम्बन्धी भी प्रधिकारी हो सकते थे। इसी कारणवश उत्तराधिकारी का प्रश्न कभी-कभी जटिल समस्या बन जाया करता था, पर राजकीय व्यवस्था को कायम रखने का श्रेय उस शासनप्रणाली को वा जो भारतीय परम्परा पर आधारित थी और जिसके अन्तर्गत शासक के प्रति श्रद्धा की भावना भोत-प्रोत भी । देश, प्रान्तीय भीर स्थानीय जनपदों में विभा-जित था भीर व्यवस्था में गणतन्त्रवाद के भी लक्षण पाये जाते थे । लेखों में राज्य-समा, सभापति तमा ग्राम-बृद्धकों द्वारा स्थानीय शासक को चुनने के प्रमाण मिलते हैं जिनसे गणतंत्रवाद का संकेत होता है । प्राय: पिता के बाद पुत्र ही राज्य-सिंहासन प्राप्त करता या, और इसीलिए इस शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रह गयी थी। उपर्युक्त दृष्टिकोण से हम कम्बुज की शासन-व्यवस्था में सम्राट् के पद, उसके मधिकार, राजकीय प्रासाद, प्रान्तीय शासन, सामंत, पदाधि-कारी, निम्न पदाधिकारी, न्याय, स्थानीय शासन, मृमि विक्री प्रवन्ध, सैनिक शासन, तियुक्तियाँ भीर शपथ तथा भन्य सम्बद्ध विषयों पर प्रकाश डालेंगे।

# सम्राट् का पद और उसका अधिकार

लेखों में भवेंशास्त्र भीर धर्मशास्त्र का उल्लेख हैं और शासक के पद की पूर्णतया व्याख्या की गयी है। कम्बूज देश में सम्राट् को देवता स्वरूप माना जाता

१. सञ्चुमवार, कम्बुज सेख, नं० ३०, पू० ३६, पद ६ । तस्य तो मन्त्रिजाबास्तां सम्मतौ कृतवेदिनौ । धर्मशास्त्राचंशास्त्रकौ धर्मार्थाविक रूपिनौ ॥" था भीर इसे धर्म का रूप दिया गया था। एक लेख में जयवर्मन् का शिव के ही भंग से पृथ्वी पर जन्म लेना कहा गया है। शासन-व्यवस्था में सम्राट् सर्वोत्तम पदा-धिकारी था तथा बही विधान का भी स्रोत था। सेना का भी वह सबसे उच्च भध्यक्ष था भीर उसी के द्वारा प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति होती थी। वह सब मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री तथा भ्रन्य पदा-धिकारी होते थे। एक लेख में 'राज्यसभाधिपति' का उल्लेख है। किन्तु उसके सम्राट् के साथ सम्बन्ध तथा उसके भ्रक्षिकारों का कही भी वर्णन नहीं है। सम्राट् की रक्षा का भार राष्ट्र पर था भीर इसीलिए 'नृपान्तरंग' तथा 'द्वाराध्यक्ष' नामक उसके भ्रंगरक्षक रहते थे। 'श्रयनगृह परीक्षक' भीर 'नरेन्द्रपरिचारक' इत्यादि राज-प्रासाद के विशेष रूप से रक्षक थे। चीनी सूत्रों के भ्रनुसार उसके सहस्त्रों श्रंगरक्षक थे। सम्राट् के प्रति जनता अपने संचित पृथ्यों को भ्रापत करने के लिए सदा ही उत्सुक रहती थी जैसा कि लेखों में उल्लेख है।" कभी-कभी सम्राट् के कोई विशेष कृपापात पदाधिकारी भी होते थे।

#### प्रान्तीय शासन

बृहत् कम्बुज साम्राज्य बहुत-से प्रदेशों में विभाजित था जो चीनी सूत्रों के धनु-

एक लेख में सम्राट् को सर्वोपधा-शुद्ध कहा गया है। नं० १२, यू० १८, यद १२। जिससे उसके शुद्ध आचरण का संकेत होता है। देखिए, अर्थशास्त्र १, अध्याय १०।

२. कम्बुज लेख, नं० ३४, पू० ४४, पद २-३। 'तस्य लिगसहस्रारामं.... तदेशेनावतीर्णोन जितं श्री जयवम्मंणा॥'

३. प्रायः विषयपति पद पर नियुक्ति के पहले उसे अन्य छोटे पदों पर भी काम करना पड़ता था । चीनी स्रोतों के अनुसार प्रान्तीय शासक के पद पर प्रायः राजकुमारों की ही नियुक्ति होती थी । इस विषय पर विस्तृत रूप से आगे विचार किया जायगा ।

- ४. मजुनवार, कम्बुज लेख, नं० ३३, पृ० ४३ ।
- ' ५. वही, नं० ३४, पू० ४६, पद १६।
  - ६. बु० इ० फा०, पु० २६४।
- ७. मजुमवार, कम्बुज लेख, नं० १३१, पृ० ३४४। नं० १४८, पृ० ३४९। पृ० ६१४।

- सार २० थे। लेखों में भी कई एक का उल्लेख है, जैसे तंवलपुर, ताम्रपुर, प्राठय-पुर, श्रेष्ठपुर, भवपुर, ध्रुवपुर, धन्वपुर, ब्रेष्ठपुर, विक्रमपुर, उग्नपुर भौर ईशानपुर। धाढधपुर का शासक सिहदत्त सम्राट् का भिष्य भी था भौर धमंपुर का शासक ब्राह्मण था। एक लेख में भवपुर भौर ज्येष्ठपुर के शासकों द्वारा दिये गये दानों के सम्बन्ध में उल्लेख है। १० इनकी नियुक्त सम्राट् द्वारा होती थी। ये प्राय: राजवंशक थे, पर कभी-कभी उच्च पदाधिकारी भी प्रान्तीय शासक नियुक्त होते थे। एक लेख में धर्मस्वामिन् के ज्येष्ठ पुत्र का ध्रुवपुर के शासक के पद पर नियुक्त होने का उल्लेख है। यह पहले 'महाश्वपति' पद पर रह चुका था। ११ लेख में 'पुनर्धवपुरं प्राप्य' यह संकेत करता है कि या तो यह पहले भी वहीं शासक रह चुका था प्रथवा अपने पिता के बाद उसकी इस पद पर नियुक्त हुई थी। पैतृक रूप से नियुक्ति व्यक्तित्व और विद्वत्ता पर भी बाधारित थी। राजाधिकृत नामक एक सामन्त का नाम एक लेख में मिनता है और एक प्रन्य लेख में नाम्नपुर के सामन्त का उल्लेख है जिसके श्रिधकार में चक्रांगपुर, ग्रमोधपुर भी मपुर थे। १५

#### अन्य पदाधिकारी

कम्बुज लेखों के कुछ उच्च पदाधिकारियों की समानता प्राचीन भारतीय भासन-व्यवस्था के पदाधिकारियों से की जा सकती है। इनमें कमशः कुमारमंती, १६ बलाध्यक्ष, भारती, १५ राजभिषक् १६ और राजकुल-महामंती १९ उल्लेखनीय हैं। कुमार-मती की समानता उत्तरी भारत के लेखों में उल्लिखित कुमारामात्य से की जा

```
    वहीं, नं० ३६, पृ० ३६।
    वहीं, नं० ३४, पृ० ४४।
    वहीं, नं० १२०, पृ० ३१०।
    वहीं, नं० १४, पृ० ४४।
    वहीं, नं० ३४, पृ० ४४।
    वहीं, नं० २४, पृ० ३०।
    वहीं, नं० ६६, पृ० १२७, पद १०६।
    पं० ७१ (अ), पृ० १४६, पद ४१।
    पं० ३०, पृ० १३३, पद १०६।
    पं० ३०, पृ० ३६।
    पं० नं० १००, पृ० २६६।
```

सकती है। ध ये राजकूमारों के साथ में रहते थे भीर प्रायः इनका कर्तव्य उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके द्वारा सम्राट् के झादेशों का पालन करना भी था । बला-ध्यक्ष का उल्लेख भी भारतीय लेखों में है और इसकी समानता बलाधिकृत से की जा सकती है। " यह सेनापति से भिन्न था जो सेना के साथ युद्धभूमि में जाता था। बलाधिकृत कदाचित राजकीय मंत्रालय में सेना सम्बन्धी विषयों का अध्यक्ष था भीर उसके लिए युद्धभूमि में जाना भनिवार्य न था। मंती का भी कई नेखों में उल्लेख है। उसकी नियक्ति सम्राट करता था। मंत्रियों की संख्या एक से प्रधिक रहती थी क्योंकि किसी लेख में दो मंत्रियों का उल्लेख है ग्रीर वे प्राय: उच्च कुल के ही होते थे। चीनी सुत्र के भनसार ईसा की सातवीं शताब्दी में सम्राट् के सम्मुख पाँच प्रकार के उच्च पदाधिकारी श्रासन ग्रहण करते थे भीर सन्नाट् उनसे परामर्श करता था। " मंकोरवाट के चित्रों मे भी इस प्रकार की राजकीय सभा दिखायी गयी है। भ्रन्य पदाधिकारियों में पूरोहित, द्वाराध्यक्ष , अन्नाधिपति, रेर गुण-दोषपरिक्षक रे होते थे । कुछ भन्य छोटे पद विहारों से सम्बन्धित थे । प्रसत कोमनप के लेख<sup>ा</sup> में इस प्रकार, के बहुत-से छोटे पदाधिकारियों का भी विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के विहारों से सम्बन्ध था, जिनका यशोवमंन ने निर्माण किया था । इनमें राजकुटीपाल, पुस्तकरक्षक, लेखक थे । उल्कैकधारक, शाकाधि-हारक, पाणियहारक, पत्रकारक, ताम्बुलिक, तण्डुलकारिन्य और क्षुरक चाकर की श्रेणी में थे और उनका शासन से सम्बन्ध न था। लेखक की समानता कायस्थ से की जा सकती है ग्रीर जिसका उल्लेख भारतीय लेखों में मिलता है। 'प 'पूस्तक-रक्षक' कदाचित् राजकीय विहारों के पुस्तकालय की देखभाल करता था भीर

१६. मंडारकर, लिस्ट आफ इंशिक्यांस नं० १२७०, १२७१, १२७२ इत्यादि ।

१६. 'बलाध्यक्ष' और 'बलाधिकृत' पर्यायवाची प्रतीत होते हैं । महाभारत ७.१८६, हरिवंश १४.८४१ । एपीग्राफिया इंडिका १०, पृ० ८४ । १४ पृ० १८२ ।

२०. चटर्जी, इंडियन कलकरल इंफ्ल्यूएंस (इ० क० इ०), पू० ६९ ।

२१. सबुमवार, कम्बुज लेख नं० ६१, पु० घट ।

२२. मजुमदार, कम्युज लेख, नं० ६६, पृ० १७६, पद ६।

२३. वही, नं० ८७, पू० १७६।

२४. बही, नं० ६६, यू० ११६।

२४. एपीग्राफिया इंडिका १४, पू० १३१ से।

उनका नष्ट होने से बचाता था। इसके कर्तव्यों में पक्षों की रक्षा करना भी था। राजकुटीपाल राजकीय मोहर को रखता था। इन छोटे-छोटे पदाधिकारियों का धार्मिक विहारों के साथ सम्बन्ध धाश्चयंभय प्रतीत नहीं होता है। शासन-व्यवस्था में राजहोत्री का भी स्थान था। धार्मिक, दातव्य तथा जनहित के कार्यों में ख्मेर सम्राटों की रुचि थी और राष्ट्र तथा धमं का एकीकरण हो गया था। इसी-विलए धार्मिक क्षेत्र में भी छोटे पदाधिकारियों की नियुक्ति शासकों द्वारा ही की जाती थी।

#### सैनिक शासक

कम्बुज राज्य की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह प्रनिवायं था कि स्थल भीर जल सैनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रबन्ध हो । लेखों में बहत-से पदा-धिकारियों का उल्लेख है जिनका इन दोनों ग्रंगों से सम्बन्ध या। एक लेख में महाश्वपति, महानौड्य श्रीर सामन्तानौवाह का उत्लेख है। " 'सहस्रवर्गाध-पति' एक सहस्र सैनिकों के ऊपर नियुक्त होता था। अवन-सेना का सध्यक्त 'महाश्वपति' कहलाता था। ध शंकोर में श्रंकित चित्रों से भी कम्बुज सेना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सेनाध्यक्ष अपने अंगरक्षकों के साथ जाते दिखाये गये हैं। बब्तर पहने एक व्यक्ति हाथी पर सवार है, उसके कंघे पर भाला है और बाँयें हाथ में ढाल है। उसके पीछे एक रक्षक छत्र लिये बढ़ा है। उसके ध्रागे चार घुड़सवार हैं।<sup>६९</sup> अंगरक्षकों में संजक नामक व्यक्ति अपना जीवन र्यापत करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। सम्राट् के लिए राजप्रासाद में व्यक्तिगत रक्षक रहते ये भीर उनका भ्रष्ट्रयक्ष नरेन्द्र-परिचारक कहलाता था। वे भी शस्त्र लिये हुए दिखाये गये हैं। प्रासादीय सैनिक प्रबन्ध का प्रध्यक्ष 'सर्वोप-धाशुद्ध' कहलाता था । वह सम्राट् के प्रति मपनी स्वामिभक्ति का परिचय कई बार दे चुका होता था और इस पद पर इसकी नियुक्ति राजकीय उलट-पलट की श्राशंका को रोकने के लिए ही की जाती थी।

२६. मजुमदार, कम्बुल लेख, नं० ७९ (अ), प्० १४८।

२७. बही, मं० ३४, पू० ४६ ।

२=. वही, पद १६।

२६. चटर्जी, इ० क० इ०, पू० २०३।

#### **म्यायञ्चबस्था**

कम्बुज लेखों में न्यायव्यवस्था का वर्णन है। एक लेखरे में 'व्यवहारा-धिकारी' तथा 'धर्माधिकरणपाल' नामक, न्यायव्यवस्था से सम्बन्धित ग्रधिकारियों का उल्लेख है। इसी में देवताओं की सम्पत्ति (ग्रम्तकधन) के परीक्षक तथा सम्पत्तिरक्षक भौर 'गुणदोषपरीक्षक' का भी उल्लेख है, जिसके भ्रधीन ये दोनों पदाधिकारी काम करते थे। पृथ्वीद्र पंडित नामक एक व्यक्ति का उल्लेख एक मन्य लेख में मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ है, र जो मन्य न्यायाधिशो के साय में दिये हुए निर्णय को मम्राट् के पास भेज देता था। वास्तव में सम्राट् ही उच्च न्यायाधीण या । वह दंड देना या तथा उसके पास प्रार्थनापत्र मुल रूप से भी भेजा जाता था। एक लेख मे<sup>1र</sup> वीरपुर क्षेत्र के प्रध्यक्ष मृतांगकुरु को सीमा उल्लंघन और क्षेत्र की उपज काटने के अपराध में ५० औस सोने का जुर्माना किया गया था और उसके छोट माई की पीठ पर १०२ बेंन मारने का दंड दिया गया था। एक ग्रौर लेख में पृथ्वीन्द्र पंडित को, जो कि प्रथम श्रेणी के दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष था, सम्राट् की भ्रोर से दंड का आदेश देकर भेजा गया। एक भीर लेख में प्रक दीवानी के मुकदमे का उल्लेख है जिसमें भागकर प्रकड़े हुए दास को पुनः देवालय मे अपित कर दिया गया था। इसमे न्यायाधीश, उनके अधीन दो निम्न पदाधिकारियो तथा गवाहों का भी उल्लेख है। तुझोल प्रसत के लेख मे<sup>र्भ</sup> पृथ्वीन्द्र पंडिन द्वारा दिये गये निर्णय का उल्लेख है।

#### भूमिबिकी व्यवस्था

प्रसत कोक के लेख मे<sup>38</sup> भूमि की बिकी व्यवस्था और इससे सम्बन्धित पदाधिकारियों का विस्तृत रूप से उल्लेख है। सबसे पहले भूमि चाहनेवाले

```
३०. मजुमदार, कम्बुज, लेख नं० १२४, पू० ३१४।
```

३१. वही, नं० १२२, पू० ३११।

वेश बही, नं हर, पृ रहर।

३३. बही, नं० १४६, पृ० ३४६।

३४. आमोनिये, कम्बुज भाग १, पू० २४७ । चटर्जी, इ० क० इ०, पू० १४६ ।

३४. मजुमदार, कम्बुज, लेख नं० १२२, पृ० ३११।

३६. मनुमबार, कम्बुज, लेख मं० १२४, पृ० ३१३।

प्रथमा प्रार्थनायत भेजते थे। इस पर गुणदोषपरीक्षक उसकी जाँच करता था और फिर नगर-सभा में बेचनेवाले बुलायें जाते थे। मूल्य निर्धारित करने का कार्य न्यायाधीश के सादेशानुसार व्यवहाराधिकारी करता था और उसकी सहाबता के लिए 'धर्माधिकरणपाल' तथा 'समृतकधननिरीक्षक' होते थे। जनता की घोर से पुरुषप्रधान, ग्रामवृद्ध तथा चारों दिशाओं के प्रतिष्ठित व्यक्ति उस कार्य में भाग लेते थे। डोल पीटकर भूमि का अधिकार प्रार्थी को सौप दिया जाता था। इसी लेख में भूमिबिकी सम्बन्धी कई और अधिकारियों का भी उल्लेख है, जैसे 'मुख्याचार्य', न्याय का प्रधान, 'गुणदोषपरीक्षक', धर्मशास्त्र को जाननेवाला, स्थानीय बालकों का परीक्षक (बालपरिचारक), राजकीय सम्पत्ति का परीक्षक । लोक सीमा व्यवस्था में जिन पदाधिकारियों का हाय रहता था तथा जो इसमें भाग लेते थे उनकी तुलना दामोदरपुर के लेख में उल्लिखित पदाधिकारियों से की जा सकती है।

एक अन्य लेख में राजकीय प्रशस्ति द्वारा भूमि के विनिमय का भी उल्लेख के है। इस कार्य में निकटवर्ती गाँवों से प्रतिष्ठित व्यक्ति और नेता आकर सीमा निर्धारित करते थे। उन वृद्धों में जो इसमें भाग लेते थे, १० गाँवों का सध्यक्ष 'दशक-प्राम,' अन्य १० गाँवों का सध्यक्ष 'प्रामवृद्ध', १० अन्य गाँवों का एक सध्यक्ष तथा और बहुत-से व्यक्ति साक्षी के रूप में भाग लेते थे। एक दूसरे लेख में 'द शाहा-सभा द्वारा सीमा निर्धारित करने का उल्लेख है। यह भूमि बहुत-से पदाधिकारियों के दान का फल थी जो जयक्षेत्र देवता को दी गयी थी। भूमि बेचनेवाले इम बात की शपथ लेते थे कि इसको पुनः लेने का प्रयास नहीं करेंगे।

#### स्थानीय शासन

स्थानीय शासन में गणतन्त्रवाद के लक्षण थे। गाँव का नेता ग्रामिक कहलाता था जिसका कही उल्लेख नहीं है, किन्तु जमवर्मन् के प्रसत तपन लेख में १ १० गाँवों के अध्यक्ष का उल्लेख है। इसी ग्राधार पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक गाँव का एक अध्यक्ष रहा होगा। इसी लेख में 'ग्रामवृद्ध' और 'पुरुष-प्रधान' का भी उल्लेख है जो अपने अनुभव के ग्राधार पर स्थानीय क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने में सहायता देते थे।

३७. बही, नं० ३७, पृ० १४४ ।

३८. बही, नं० १४४, पृ० ३४७ ।

३६. मजुमदार, कम्बुज, लेख नं० १३१, पृ० ३३३।

# नियुक्ति और शपथ

शासन प्रबन्ध को सुचार रूप से चलाने के लिए यह ग्रायश्यक था कि पदाधि-कारियों की नियुक्ति उचित रूप से की जाय। इस सम्बन्ध में उनकी विद्वता भीर सम्राट् के प्रति भक्ति ही मुख्य रूप से देखी जाती थी। प्राय: पुत्र ही पिता के पद पर नियुक्त किया जाता था, यदि वह विद्वान हो और उसने अपने गुणों का प्रदर्शन किया हो। एक लेख में " धर्मस्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण का उल्लेख है जो धर्मपूर का प्रध्यक्ष या और उसके पूत ने बहत-से पदों को सुशोधित किया था, जैसे, 'महास्वपति', 'शेष्ठपुरस्वामी' तथा ध्रुवपुर का अध्यक्ष इत्यादि । उसका छोटा भाई प्रचंडसिंह भी उच्च पद पर था और वह कमश: प्रासाद-रक्षकों का संरक्षक (नृपांतरंग), 'सामन्ता नौवाहन' 'सहस्रवर्गाधिपति' आदि पदों को स्शोमित कर चुका था। नियुक्ति करते समय कूल का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता था। एक लेख में<sup>गर</sup> उदयादित्यवमंनु द्वितीय से १३ पीढी पहले एक व्यक्ति कं कुट्रम्ब वाले ही एक राज्य पद पर आसीन रहे । एक चीनी सूत्र के अनुसार<sup>धर</sup> मधिकतर उच्च पदों पर केवल राजकीय वंशज ही मासीन ये और पूरुकों के मतिरिक्त स्त्रियाँ भी उच्च पदों पर नियुक्त हो सकती थीं । सम्राट् राजेन्द्रवर्मन् की एक स्त्री प्राणा, जो कि वंश, ग्राचरण तथा विद्वता से पूर्णतया गुणवती थी, अपने पिता के मरने के पश्चात् जयवर्मन् द्वारा सम्राट् के निजी सचिव के पद पर नियुक्त हुई। १६

पदाधिकारियों को सम्राट् के प्रति स्वामिभक्ति की शपथ लेमी पड़ती थी, जिसमें वे अपना जीवन सम्राट् की ही सेवा में अपित कर देने की प्रतिज्ञा करते थे। " यह शपथ एकितत ब्राह्मणों और आचार्यों के सामने ली जाती थी। शपथ लेनेवाले किसी अन्य सम्राट् के प्रति श्रद्धा अथवा सम्मान प्रकट नहीं कर सकते थे। वे अपने सम्राट् से कभी भी विमुख नहीं होते थे, न शतुवर्ग से उनका सम्बन्ध होता था। अपने सम्राट् की श्रोर से वे युद्ध करते थे और यदि सम्राट् की सेवा करते समय उनकी मृत्यु हो जाय तो वे इससे बढ़कर अपने कर्तव्य पालन का

४०. वही, मंठ ३४, यु० ४४।

४१. वही, नं० १५७, पु० ४००।

४२. रेमसा, पु० ३०१। चटकी, इ० क० इ०, पु० १६५।

४३. मजुमदार, कम्बुज, लेख नं० १६३, पू० ४२२, पद २४ ।

४४. मजुनदार, कम्बुज, लेख नं० १३६, पृ० ३४१।

इसरा अच्छा मार्ग नहीं समझते थे। युद्ध के समय सम्राट् के लिए अपना जीवन अपित कर देना उनका परम कर्तच्य रहता था। यदि वे साथ छोड़कर मार्ग जाय तो चन्द्रमा और सूर्य के प्रकाश तक उनको नरक भोगने का शाप मिलता था। जो लोग सम्राट् के प्रति शपथ लेते थे, सम्राट् उनके तथा उनके कुटुम्ब के पालन पोषण का भार अपने उत्पर ले लेता था।

उत्तरार्धकालीन कम्बुज लेखों में संजकों का भी उल्लेख मिलता है। उससे प्रतीत होता है कि ये उस परम्परा के प्रधीन सम्राट् के प्रति स्वामिमक्ति का परिचय देते ये जिसकी प्राप्तारशिला शासकीय तथा नैतिक सिद्धान्त थी। जिन थोडे-से लेखों में संजकों का उल्लेख है वे बहुत प्राचीन नहीं है। सबसे पहले जयवर्मन पंचम के शक संवत् ८६९ (१६१ ई०) के लेख में " इसका उल्लेख है जो कोक-रोसाई नामक स्थान में एक शिला पर अंकित मिला। यह अंकोर के निकट कुलेन पर्वत से ढाई मील पूर्व की घोर है। इस लेख में उन कुलों का उल्लेख है जो अपनी कन्याएँ उच्च पदाधिकारियों को दे दिया करते थे। स्वामिभक्त संजक सम्राट् के मंगरक्षक थे भौर युद्ध में उसकी रक्षा करते थे। सम्राट की भीर से इनको मतक धन मिलता था जो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता था। इन संजकों के पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध शासक के ऊपर था। जयवर्मन् पंचम के दूसरे लेख में भेष जो शक संवत् ८६६ (१७४ ई०) का है, सम्राट् के तीन संजर्कों का उल्लेख है जिनको खुमुक भीर कर्मान्तर जाति की स्त्रियों से विवाह करने की अनुमृति प्रदान की गयी थी। तीसरा लेख" जयवीरवर्मन का है। इसकी तिथि ६२८ अथवा १००६ ई० है और यह प्रसत वपन रुन में मिला । इसमें सम्राट् के कवीन्द्र पंडित को दिये गये भिमदानों में साक्षी के रूप संजकों का उल्लेख है। जिन संजकों के नाम दिये गये हैं, उनमें धर्मशास्त्र के जाता तथा प्रथम, द्वितीय भौर तृतीय वर्ग के 'भांडागारिक' भौर 'पुस्तकपाल' भी थे । इस लेख से प्रतीत होता है कि संजक सैनिक कार्य के प्रतिरिक्त दीवानी का कार्य भी कर सकते थे। चौथा लेख" सिसफोन प्रान्त के प्रसत-बैन में मिला है। इसमें शक संवत १४८ के एक बौद्ध-दान का उल्लेख है जो सूर्यवर्मन के समय में दिया गया था । इसमें सात संजकों

४५. मनुमदार, नं० ११०, पु० २८३। ४६. बही, नं० ११० (अ), पु० ५८८।

४७. बही, नं० १३१, पू० ३३१।

४८. बही, कम्बुख लेख नं० १४०, पृ० ३४४।

का उल्लेख है जो इस दान के साक्षी थे। श्रंतिम लेख बन्ते-चमर के मन्दिर में प्राप्त हक्या जो<sup>क</sup> सिसफोन प्रदेश में है। इसमें चार संजकों की साहसिक वीरता का उल्लेख है। उन्होंने अपना जीवन देकर सम्राट् को बचाया था। सिडो के मता-नसार यह जयवर्मन सप्तम के समय का लेख है और कुमार भी इन्द्रकुमार सम्राट का पत था। इस लेख से प्रतीन होता है कि संजक केवल सम्राट के ही रक्षक नहीं होते थे, वरन राजकूमारों की रक्षा का भार भी उन पर होता था। ये पाँचों लेख शक सं० ८६९ (७६६ ई०) से लेकर जयवर्मन सप्तम के समय के हैं जिसने लगभग १९८१ ई० से १२०४ ई० तक राज्य किया। ये लेख राजधानी के निकट ही मिले । यह ठीक भी था क्योंकि संज्ञकों का सम्राट् के साथ रहना भावश्यक था । उनकी संक्ष्मा अधिक नहीं थी । जयवर्मन पंचम के कुल तीन मुख्य संजक अंगरक्षक बे और जैता कि बन्ते-चमर के लेख से प्रतीत होता है, राज-वंश के कुमारों की रक्षा का भार भी इन्ही पर था। कदाचित संजक जन्म भर तथा उसके बाद उतके पुत भी, राजवंश की सेवा करते थे और सम्राट् के मरने के पण्चात् वे उसके उत्तरा-धिकारी की रक्षा के लिए नियुक्त हो जाते थे यहाँ पर यह कह देना उचित है कि सम्राट की मन्य के पश्चात उसके अंगरक्षक उसके साथ अपना जीवनदान नही करते थे। जैसी कि पाश्चात्य देशों में किसी समय में प्रथा थी।

प्रामोनिये के मतानुसार के पश्चात् सम्राट् के प्रति स्वामिश्र कि शिपय संकेत है जो विकेय संस्कार के पश्चात् सम्राट् के प्रति स्वामिश्र किन की शपय लेते थे। ये संजक जामन व्यवस्था में भी प्रपना प्रशदान देते थे तथा धार्मिक कृत्यों और दोनों से सम्बन्धित कार्यों में भी भाग लेते थे। ये यह भी प्रतीत होता है कि इसी प्रकार की प्रथा कम्बुज के प्रतिरिक्त भारत तथा लंका में भी किसी समय में प्रचलित थी। उस कहना किन है कि कम्बुज में यह प्रथा थोड़े ही दिनों तक रही, व्योकि इसके बाद के लेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

४६. सिडो, बु० इ० फा० २६, पू० ३०६ । मजुमहार, कम्बुक लेख नं० १८३, पू० ४२८ ।

४०. कम्बुज, भाग २, पृ० ३०५।

४१. बु॰ इ॰ फा॰ २८, पृ॰ ६१, नोट ३।

४२. पुरी, प्रोसीडिंग, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, बल्लभविद्यानगर।

उपर्युक्त लेख में केरल के अमूक्स अववा अमोयी नामक व्यक्तियों का उल्लेख है जो सम्राट् की रक्षा के लिए अपने जीवन अपंग की शपस लेले थे । सेनन केरल

न्याय और दण्ड

लेखों के झाधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन का दीवानी मामसीं में हस्तक्षेप करने का अधिकार रहता था। सीमाएँ निर्धारित करने के लिए शासन की ओर से पदाधिकारी नियुक्त थे जो अपने इत्यों का पूर्णतथा पालब करते थे। अपने अधिकारों का झनौपचारिक रूप से प्रयोग करने पर उसके लिए उन्हें भी दड दिया जाता था। सञ्चाट् सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक था। एक लेख में मृतक धन का उल्लेख है। " जनता को कर देना पड़ता था और सञ्चाट् इसमें कमी भी कर सकता था। एक रूमेर लेख में कर एक दित करने वालों के झध्यक्ष को एक बैल कर के रूप में दिया गया।

लेखों के आधार पर कम्बुज शासन-व्यवस्था का यह केवल आकार खींचा जा सका है। यह व्यवस्था अर्थ और धर्मशास्त्र पर आधारित थी भ, भारतीय व्यवस्था की भांति यहाँ भी सम्राट् का सबसे उच्च स्थान था। शासन में मंत्रि-परिषद्, प्रान्तीय शासक तथा पदाधिकारी उसकी सहायता के लिए नियुक्त होते थे। नियुक्ति के समय पूर्वजों की सेवाओं का विचार किया जाता था। स्थानीय शासक में गणनंत्रवाद का बीज था। यह सूक्ष्म रूप से कहा जा सकता है कि कम्बुज की शासन-व्यवस्था भारतीय थी तथा यह सुवार रूप से बनायी गयी थी।

इतिहास १, पृ० ५११। मारकीपोली ने भी लंका के कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो सम्राट् के प्रति स्वामिश्रक्ति की शपन लेते ने और उसके मृतक शरीर के साथ वे भी बफन कर दिये जाते ने।

**४३. मजुनदार, कम्बुज लेख नं० १८३, पु० ४२८ ।** 

५४. 'तस्य तौ मंत्रिणाबास्तां सत्मतौ कृतवेदिनौ । धर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञौ धर्मार्थाविव रूपिणौ ॥'

मजुमदार, कम्बुज लेख नं० २०, पु० ३६, पद ६

एक लेख में सम्राट् के एक विश्वसनीय प्रवाधिकारी का उल्लेख है जो 'सर्वोपधाशुद्ध' था (लेख मं० ३३) । उपधा अथवा प्रलोमन द्वारा पराक्षाका उल्लेख अर्थनास्त्र में भी है । (१० अध्याव १०) ।

# सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था

मुज लेखदेश की तत्कालीन सामाजिक और धार्थिक व्यवस्था पर पूर्णतया पर पूर्णतया पर पूर्णतया पर पूर्णतया पर पूर्णतया हा हा लो है। भारत से गये हुए बाह्यणों का उस देश में उत्तम भादर इस बात का साक्षी है कि नवीन भागन्तुकों, मुख्यतया बाह्यणों का समय-समय पर वहीं सत्कार हुआ और राजकुल में उनके बैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हुए। देश की सामाजिक व्यवस्था भारतीय वर्णाश्रम धर्म के भाघार पर बनी थी। इसमें अन्तर्जातीय विवाह का भी स्थान बन गया था। स्थानीय मातृक व्यवस्था उक्त देश में प्रचलित थी। भारतीय सामाजिक परम्परा ने, जिसमें पिता से ही वंशावली चलती है, स्थानीय व्यवस्था को मिटाने का प्रयास नहीं किया। लेखों में कम्बुज सम्राटों ने कौण्डिन्य के भतिरिक्त सोमा को भी भपने पूर्वजों की श्रेणी में स्थान दिया है तथा पुत्र के भतिरिक्त सोसा को भी भपने पूर्वजों की श्रेणी में स्थान दिया है तथा पुत्र के भतिरिक्त साता की भीर के सम्बन्धी भी राज्य पर भपना भिश्वकार समझते थे। कम्बुज लेखों में कुछ नाम भारतीय तथा खमेर शब्दों से मिलकर बने हैं। भारतीय रक्त स्थानीय रक्त में पूर्णतया प्रधान बा, पर स्थानीय संस्कृति का उसमें अंशदान था। लेखों के भाधार पर हम वर्ण-व्यवस्था, वैवाहिक सम्बन्ध तथा स्त्रियों के स्थान, बेष-भूषा, भोजन-भाजन, मनोरंजन, कीड़ा, दास व्यवस्था तथा दाहुसंस्कार इत्यादि विवयों पर प्रकाश हालने का प्रयास करेंगे।

## वर्ण-व्यवस्था

कम्बुज लेखों में बतुवार बणों का उल्लेख है। श्वाह्मण लोगों का समाज में सबसे श्रेष्ठ स्थान या भीर उनके वैवाहिक सम्बन्ध राजवंश में भी स्थापित होते है। इस संसर्ग से ब्रह्मसिवय जाति उत्पन्न हुई जिसका उल्लेख कई लेखों में है। वैश्यों का किसी लेख में व्यक्तिगत रूप से उल्लेख नहीं है, यद्यपि वे समाज के भंग है भीर वस्पा में उनका एक लेख मिलता है। समाज में ब्राह्मणों के उच्च स्थान

- १. मजुमबार, कम्बुज लेख नं० १७९, प्० ४६७, पर १६।
- २. बही, नंव ४२, पूर्व ४६। नंव १४, पूर्व २१४, पद पूर्व इत्यादि।
- १. बम्या, पृ० २१४, लेख नं० ६४, पृ० १६२।

प्राप्त करने का श्रेय उन कौण्डिन्य बाह्यणों को है जिन्होंने कम्बुजदेश में ग्राकर भपनी सत्ता स्वापित की भौर वहाँ की रानियों से विवाह किया। एक छमेर किवदन्ती के प्रनुसार बाह्यणों का जत्या जावा से कम्बुज देश ग्राया ग्रीर उसने यहाँ पर प्रपना राज्य स्वापित किया । ये बाह्यण काले रंग के थे । उनके लम्बे बाल ये भीर वे वाराणसी के मूल निवासी थे। एक चीनी किवदन्ती के अनुसार फुनान के अधीन तुमन-सिउन की बस्ती में एक हजार से प्रधिक ब्राह्मण रहते ये भीर वहाँ के स्थानीय निवासी अपनी कत्याओं का विवाह उनके साथ कर देते वे तथा उन्हीं के धर्म का पालन करते थे। कम्बुज के लेखों में भारत से माये हुए बहुत-से बाह्यणों का उल्लेख है। भारतीय जनपद से हिरण्यदाम नामक एक ब्राह्मण राज्यपुरोहित शिवकैवत्य को तांत्रिक शिक्षा देने झाया था। भगस्य नामक भारत से भागत एक ब्राह्मण ने यशोमती नामक राजकुमारी के साथ विवाह किया।" वृन्दावन-निवासी ब्राह्मण दिवाकर ने भी राजवंश में राजेन्द्रवर्मन् की कत्या इन्द्रमती से विवाह किया था। पारद्वाज-गोतीय हुषीकेश कम्बुज देश आकर जयवर्मन् सप्तम का राजपुरोहित नियुक्त हुमा। वह नरपित देश (कदाचित् बह्या) का रहनेवाला था और उसने बहापुर में विवाह किया, जिससे उसके चार पुत्र और दो कन्याएँ हुई। इनमें से ज्येष्ठ पुत्री जयवर्मन् अष्टम की सम्राज्ञी हुई। यह ब्राह्मण-क्षतिय अन्तर्जातीय विवाह केवल राजकीय भौर भारत से भाये हुए नवीन ब्राह्मणों के बीच ही हुन्ना करते थे। शिवकैवल्य भीर उसके वंशजों ने कोई ढाई सौ वर्ष तक राज्यपुरोहित के पद को सुशोभित किया। वामशिव नामक एक मायन्तुक बाह्मण इन्द्रवर्मन् का पुरोहित था।<sup>१०</sup> बाह्मणों ने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया या और वे राजवंश में भी विवाह कर सकते थे।

सूर्यवर्मन् के समय में जातियों का पुनः विभाजन हुआ र भीर शिवाचार्य

```
४. बटर्बी, इंडियन इन्स्यूएंस इन केम्बोडिया (इ० इ० का०), पू० द।
```

४. पिलिओ, बु० ६० का० ३, पु० २७७।

६. मजुमबार, कम्बूज लेख, गं० १४२।

७. बही, नं० .६०, पू० ७६।

द. बही, नं० १११, पु० २५४।

ह. बही, मं० १६०, पू० ५४१।

१०. मजुमवार, नं० १४३, पृ० ३६६।

११. बही, पु० ३४३।

की सामाजिक व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान दिया गया। व्यवसाय चुनने के लिए बन्स-जाति किसी प्रकार बाधक न थी। एक लेख में श्राह्मण कुल के लोगों द्वारा हाथी हाँकना, गणिका सम्बन्धी, कमीर और पुरोहित का कार्य करना लिखा है। व्यवसंन् पंचम के समय में खुमुक और कर्मान्तर नामक दो नयी जातियों के निर्माण का उन्लेख है तथा सप्त वर्ण के धार्मिक व्यक्तियों और झाचार्यों की श्रेणी से प्रत्येक के लिए २० बादि सदस्य चुने गये। अस्तिवर्ण की समानता श्ररब इतिहासकार द्वारा भारतीय समाज के सात ग्रंगों में विभाजन से की जा सकती है। अहन नयी जातियों के लिए चुने गये ग्रादि सदस्यों का विवाह तीन ऊँचे वर्णों में हो सकता था। सम्राट्ने भी इन नयी जातियों के निर्माण में ग्रंपनी स्वीकृति दी थी। ग्रंकोर-बाट के चित्रों में भी विभिन्न जाति के व्यक्ति ग्रंपनी देशभ्या में दिखाये गये हैं।

इन जातियों के मितिरक्त मन्तर्जातीय विवाहों से उत्पन्न सन्तानों का भी नेखों में उल्लेख है जिन्होंने दान दिये। एक लेख में निभृवनराज द्वारा विजया-गिश्वर की मूर्ति-स्थापना का उल्लेख है। उसकी बहिन का नाम तेनवई तथा बहनोई का नाम सोमवस्त्र था। लेखों में कुछ ऐसे नाम भी मिलते हैं जिनमें स्थानीय भीर भारतीय मिम्मश्रण हैं। जैसे लोका, युधिष्ठिर, मृतोका, जयेन्द्र पंडित, मृतोका-पृथ्वीन्द्र पंडित। यह प्रतीन होता है कि वे स्थानीय भीर भारतीय वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान थे।

#### वैवाहिक सम्बन्ध

यह पहले ही वहा जा चुका है कि ब्राह्मण जिस वर्ण में चाहें विवाह कर सकते थे, पर ब्राह्मण कन्याएँ ब्राह्मणों के अतिरिक्त केवल राजकीय वंश में ही दी

१२. बही, कम्बुज लेख, नं० १४८, पू० ४१०। इस सम्बन्ध में भारतीय लेखों तथा स्मृतियों में भी व्यवसाय बदलने का उल्लेख है। आपत्तिकाल में मनुष्य नीच वर्ग का कार्य भी कर सकता था। (गौतम, अध्याय ७, मनु, १०१८९, याझ-बल्क्य २१४४)। कुछ मध्यकालीन लेखों में भी ऐसे उदाहरण मिसते हैं, जैसे सितितिक (एय. इन. १, पू० १४९), ब्राह्मण-कृषक (कामन लेख) इत्यादि।

१३. सजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ११०, पृ० ४८६।

१४. इलियट और डाउसन, हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग १, पू० १६-१७ १ ७४-६३ । इनके नाम कमशः सवकुक्तिया, ब्रह्म, कतरिया, सुबरेस, बसुरिया, सन्डलिया तथा साहुद थे।

१४. मजुमवार, कम्बुज लेख, नं० ११३, वृ० २६६।

जा सकती थीं। भववर्मन् प्रथम की बहिन का सोमहामैन नामक एक बाह्यण से विवाह हमा या, भौर धरुंबती की भाँति वह साध्वी वी । " यशोवर्मन की माँ इन्द्रदेशी अगस्त्य कुल की थी जो वडा विद्वान या और आर्य देश से कम्बुज आया था। " जयवर्मन दितीय ने भवस्वामिनी नामक एक ब्राह्मणी से विवाह किया था श्रीर योगेस्वर पंडित इसी कुल की संतान था। १८ जयवर्मन् सप्तम की दोनों रानियाँ ब्राह्मण कूल की थीं, । श्रीर जयवर्मन् श्रष्टम ने नरपति देश से श्राये हुए एक ब्राह्मण की प्रभा नामक कन्या से विवाह किया था। 12 वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार की बाधा न थी। यशोवर्मन ने अपने मामा की पूती से विवाह किया था जो उत्तरी भारत में वर्जित है और दक्षिणी भारत में इसका भव भी चलन है। वैवाहिक सम्बन्ध प्रायः पिता द्वारा जोडे जाते थे। एक लेख में मतोञा श्री सर्वाधिकार की पौदी मेसोंक द्वारा स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने का उल्लेख है और दहेज में उसने जीन सहित एक घोडा तथा कुछ और पदार्थ दिये। " अनेक पति की प्रया का संकेत भी एक लेख में मिलता है, जिसमें ४३ दास और उनकी ६ स्तियों का उल्लेख है। " कदाचित ये दास और ये दासियाँ नीच वर्गों में उत्पन्न रहे होंगे। सुई-वंश के इतिहास के अनुसार विवाह के समय कन्या को सुन्दर वेशभवा से आभवित किया जाता या और दोनों वर्ग के लोग आठ दिन तक एक साथ रहते थे। दीप बराबर जलता रहता था भौर विवाह के बाद पति अपनी स्त्री को लेकर अलग रहता था। "एक लेख में विधवा विवाह का भी उल्लेख है। " हिरण्यवर्मन के सबसे छोटे पुत यवराज के मरने पर उसकी विधवा स्त्री ने क्रमश: उसके दो बढ़े भाइयों के साथ विवाह किया। यह भारतीय धर्मशास्त्र के विरुद्ध है. क्योंकि विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई के साथ ही हो सकता था।

```
१६. बही, मं० १३, पू० १६ । 'पतिवता धमंरता द्वितीयाष्ट्यतीव या।'
१७. बही, नं० १६२, पू० ११६ ।
१६. बही, नं० १६६, पू० १६१ ।
१८. बही, नं० १६२, पू० ११६ ।
२०. बही, पू० १४१ ।
२०. बही, पू० १४१ ।
२२. बही, नं० १६ (अ), पू० १६१ ।
२२. मजुमवार, कम्मुज देश, पू० ६६ ।
२४. मजुमवार, कम्मुज देश, पू० ६६ ।
२४. मजुमवार, कम्मुज देश, पू० ६६ ।
```

वस, आमूचण और शृंगार

इस सम्बन्ध में शंकोरवाट में शंकित चित्र तथा चीनी वृत्तान्त के शाधार पर विवरण दिया जा सकता है। चित्नों में भारतीय घोती मुख्य रूप से दिखायी गयी है। यह कमर के चारों मोर बाँधी जाती थी और इसमें चुन्नट होती थी। इसका उल्लेख बीनी चेग्रो-त-कुएन ने भी किया है। " कन्छे को ढकने के लिए एक प्रकार के दुपट्टे का प्रयोग होता था भीर सिर पर ऊँची मौलि (जयमुकूट) रहती थी। बैमोन के एक चित्र में घोती पहने राजा दिखाये गये हैं और वे गले में हार पहने हैं। साधारणतया पुरुष आधी टाँगों तक नीची घोती पहनते थे जिसकी चुलट भिकत नित्रों में दिखाई पहती है। नीनी सूत्र के अनसार घोती का ही प्रयोग होता या भौर यह पश्चिम देश से मैंगायी जाती थी। एक लेख्य में चीनी कौशेय (चीनांशुक) का भी उल्लेख है। 'दक्षिण-त्सि का इतिहास' के अनुसार उच्च वर्ग के लोग कढ़े हुए रेशमी वस्त्र पहनते थे।<sup>२०</sup> स्त्रियाँ नीचा लहेँगा पहनती थीं। 'सुई वंश का इतिहास' में लिखा है कि सम्राट् कौशेय (रेशम) पहनते थे जिस पर काम बना रहता या। " अंकित चित्रों में सम्राट् की भाँति ब्राह्मण भी कुंडल पहने दिखाये गये हैं, पर वीर क्षतिय कानों में कुछ नहीं पहने हैं। सम्राट् श्री उदया-वित्यवमंदेव ने यज्ञ के बाद जो आभूषण दक्षिणा में दिये उनमें मुकुट, कुंडल, केय्र, कटक तथा मुकूटवेणी थे। " भ्रृंगार के लिए दर्पण का प्रयोग होता था। " लेखों में नौदी की मूठ लगे दर्पण का उल्लेख है। चीनी वृत्तान्त से पता चलता है कि

२४. पिलियो, बु॰ इ॰ फ्रा॰ ३, पु॰ २९६।

२६. मजुनबार, कम्बुज लेख, पु० ४६६।

२७. बटर्जी, इ० इ० का०, पु० २२६।

२८. पिलियो, बु० इ० का० ३, पू० २५४। देखिए बोसेलिए, ला स्टेचू क्मेर (क्मेर मूर्ति) भाग २, जिन्न ७३ (अ)।

२१. मजुमवार, कम्बुज लेख नं० १४२, पू० ३६१। दूरेन के संग्रहालय में प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मुकुट, केयूर, कटक, कुंडल और हार पहने हैं। स्टर्न, ला आर्ट इ चम्पा (चम्पा की कला) चित्र ४१। बोसेलिए, पू० सं० चित्र ३४ (अ), ४०।

३०. एक जीनी ग्रन्थ के अनुसार पश्चिमी भारत से फूनान आये हुए जहाब पर एक स्फटिक का शीशा था जिसका ब्यास कोई १६ फुट ४ इंच था और यह ४० पाँड से भी अधिक भारी वा। (पिलियो : बु० इ० का० ३, पू० २०३)। स्त्रियाँ अपने हाथ-पैरों को रेंगती थीं और बाल संवारकर ऊपर जूड़ा बाँघती थीं। ता-प्रोम के लेख से<sup>श</sup> ज्ञात होता है कि चन्दन का प्रयोग होता था जिसका विलेपन बनाया जाता था।

#### भोजन, भाजन

लेखों के अनुसार तंडुल ही कम्बुज के निवासियों का मुख्य भोजन था (भोजनं तंडुतम्) । व्यंजन के लिए नमक, जीरा तथा इलायची डाली जाती थी तथा अदरक, तेल और मधु का भी प्रयोग होता था । । । । ता-प्रोम के लेख में भोजन-पदार्थों में खार्य, भक्त, मुद्ग, खृत, दिंध, क्षीर, गुड़, मधु और तेल का उल्लेख है। । मक्खन का भी एक लेख में उल्लेख है। । ५६ वंश का इतिहास' से भी कम्बुज के भोज्य तथा पेय पदार्थों का उल्लेख है। प्रथम ग्रन्थ के अनुसार कम्बुज कि भोज्य तथा पेय पदार्थों का उल्लेख है। प्रथम ग्रन्थ के अनुसार कम्बुज निवासियों का भोजन मुख्यतया मक्खन, मलाई, शक्कर और मिलेट था जिसकी रोटी बनती थी। वे भुने हुए मांस को रोटी के साथ नमक लगाकर खाते थे। दूसरे ग्रन्थ में लोगों के भाराब पीने का भी उल्लेख है। भाजनों में घट, कढ़ाई, कलश, शराब (तक्तरी) तथा बड़े-बड़े घड़ों का भी उल्लेख है और सोने-चाँदी के ढब्बों का भी प्रयोग किया जाता था। ।

## मनोरंजन इत्यादि

नृत्य, गायन भीर नाटक मनोरंजन के मुख्य साधन थे। नर्तकियाँ गायन भीर बादन में पारंगत थीं और वे वीणा, दुंद्धि और ताल का प्रयोग करती थीं। १८ इनके

- ३१. मजुमदार, कम्बुज लेख गं० १७७, पूर ४७१, पद १०१ ।
- ३२. बही, मं० १११, पूर २६०।
- ३३. वही, मं० १४४, प्० ३४८।
- ३४. मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० १७७, पू० ४६७।
- ३४. बही, नं० १७१, ए० ४६७।
- ३६. मजुसवार, कम्बुज वेश, पु० ६४।
- ३७. मजुमबार, कम्बुज लेख, नं० ६६, पृ० ३३९।
- ३८. बही, नं० ४४, पृ० ६४, पर ३४, 'बीजादिवाद्यवादिन्यो वेणुताल-विज्ञारवाः ।'

प्रतिरिक्त पुरुष भी नृत्य-कला में प्रवीण थे। ' नर्तिकवा प्रायः मन्दिरों को प्रिमित की जाती थीं। एक लेख में सात नर्तिकियों, ग्यारह गायकों भीर चार वीणा, कंजरी भीर लाहू पर वाद्य वादन करनेवालों के मंदिर के प्रति धर्णण करने का उल्लेख है। ' गायन तथा वाद्यवादन में पुरुष भी निपुण होते थे। ' एक लेख में ' एक प्रवीण गायक के विषय में लिखा है जिसका पिता जयवर्मन्, धरणीन्द्रवर्मन् प्रथम तथा सूर्यवर्मन् दितीय के समय में एक उच्च पदाधिकारी था। प्रह-भाइन-कोसी के लेख में बहुत से वाद्यों. वादन-यंवों का उल्लेख है। जैसे पटह-वीणा, घंटा, मृदंग, पणव, भेरी और काहल इत्यादि। ' वहुत से कुटुम्ब गायन और वादन के लिए प्रसिद्ध थे। नाटक भी खेले जाते थे और जयवर्मन् सप्तम की साली ने एक नाटक रचा था जिसका विषय जातकों से लिया गया था। ' जयवर्मन् पंचम का गुरु यज्ञवराह कथाकार और नाटककार भी था। ' इनके प्रतिरिक्त मनोरंजन के साधनों में मुष्टियुद्ध ' तथा उत्सवों का भी उल्लेख है। बसन्तोत्मव धूमधाम से मनाया जाता था भीर इसका भी एक लेख में उल्लेख है। असन्तोत्मव धूमधाम से मनाया जाता था भीर इसका भी एक लेख में उल्लेख है। असन्तोत्मव धूमधाम से मनाया जाता था भीर इसका भी एक लेख में उल्लेख है। असन्तोत्मव धूमधाम से मनाया जाता था भीर इसका भी एक लेख में उल्लेख है। असन्तोत्मव धूमधाम के समय में भाडध-पुर के सामन्त ने बसंत में शिवरात्र के उपलक्ष्य में एक धार्मिक उत्सव मनाया जिसमें नृत्य का भी ग्रायोजन किया गया था।

# कौदुम्बिक जीवन और क्रियों की दशा

समाज में स्त्रियों का श्रादरणीय स्थान था श्रीर इसका कारण मातृक व्यवस्था तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। कुछ लेखों में माँ की श्रोर से वंशावली दी गयी है। पर प्रायः पिता का श्रेष्ठ स्थान होता था श्रीर उसी से पुत्र को भी श्रीधकार

३६. वही, नं० १११, पु० २८८।

४०. बही, पु० ५५६।

४९. मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ४४, पृ० ६४, पद ३६। 'युरुषा रूपिण: श्लाच्या नर्तनादिविशारदा:।'

४२. वही, नं० १८०, पू० ५०३।

४३. मजुमदार, नं० १११, ए० २८८, पद ७।

४४. वहाँ, नं० १८२, पू० ५२४।

४४. बहो, नं० १०२, पृ० २१४।

४६. वही, नं० १००, पृ० ५८४।

४७. बही, नं॰ १७७, पृ० ४७०, पब ६३ से । इस उत्सव में नर्तक और नर्तिकयों अपनी कला का प्रदर्शन करते थे । प्राप्त होते थे। एक लेख में पुत्र द्वारा पिता की विवंगत भारमा की शान्ति के लिए तर्पण का उल्लेख है। प्र कुटुम्ब में वृद्ध को भी भादरणीय स्थान प्राप्त था। एक लेख में वृद्ध पुरुष के बीत को सुरक्षित रखने का उल्लेख है। प्र इससे कोई विशेष महत्त्वपूर्ण बात नहीं प्रतीत होती है। कदाचित् वृद्ध पुरुष की विद्वत्ता को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया होगा। स्तियों को भी बहुत से दान दिये गये जिनका नेखों में उल्लेख है भीर कदाचित् सामूहिक कुटुम्ब व्यवस्था प्रचलित थी।

#### दास-प्रथा

कम्बुज लेखों से पता चलता है कि देश में दास-प्रथा प्रचलित थी। कुछ दास दलक थे, कुछ पैतृक रूप से, धौर कुछ जीते हुए देशों से बंदी के रूप में दास बनाये गये थे। द्राधिकतर ये मंदिरों को स्पित कर दिये जाते थे। दास-दासियों में वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो जाते थे धौर एक लेख में ४३ दासों एवं उनकी १ पित्तयों का उल्लेख है। " इससे प्रतीत होता है कि एक दासी के कई पित होते थे। एक भन्य लेख में दासी के पुत्रों का भी उल्लेख है। पर प्रह-खन के लेख में ३०६ दास भीर ३७२ दासियों का उल्लेख है जो चम्पा, यवन, पुकम (पगान, बहाा) धौर रुमान के रहनेवाले थे। दास अपने स्वामी की सम्पत्ति थे धौर यदि कोई भाग जाता था तो पकड़े जाने पर उसके नाक-कान काट लिए जाते थे। ये लीग अपने स्वामी की और से खेती-बारी भी करते थे धौर एक लेख में उपज के विभिन्न स्वामियों के बीच बटवारे का उल्लेख है। "

#### मृतक-संस्कार

इस सम्बन्ध में 'लिश्रंग-वंश का इतिहास' से पता चलता है कि मृतक का चार प्रकार से अन्तिम-संस्कार किया जाता था। जलाकर, मृतक शरीर की नदी में फेंक कर, भूमि में गाड़कर और क्षेत्र में पशु-पक्षियों के खाने के लिए छोड़कर। दाह-कर्म करते समय मूंछ और बाल बनवा लिये जाते थे। 'सुई वंश का इतिहास' में

४८. बही, कम्बुज लेख, नं० ३०, पृ० ४१। 'पितृंश्चातर्पेयत् तोयैः सपुत्रकरनिस्सूतैः।' (पद २३)

४६. बही, नं० ४६, प्० ४४।

४०. वही, नं० ८१, पृ० १६६।

५१. बही, नं० ५१, पु० ५६।

४२. कम्बुज लेख, प्० ४६२।

भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण वृतान्त मिलता है। इस प्रन्थ के अनुसार मृतक के वंशव सात दिन तक न तो कुछ खाते थे भीर न बाल बनवाते थे भीर बराबर विल्लाया करते थे। मृतक शरीर के साथ पुरोहित प्रार्थना करते थे भीर गाते हुए जाते थे तथा सब प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों पर शरीर को रखकर दाह-संस्कार करते थे। एक सोने प्रथवा बाँदी के पात में राख रख दी जाती थी भीर यह पाल किसी नदी में फेंक दिया जाता था। कभी-कभी शरीर अंगली पशुभों के लिए छोड़ दिया जाता था।

इस प्रकार लेखों, चीनी सूत्रों तथा कला के श्राघार पर प्राचीन कम्बुज देश की सामाजिक व्यवस्था का केवल रेखाचित ही खींचा गया है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम्बुज पर पूर्णतया पड़ा । वर्ण-व्यवस्था में यद्यपि वैश्यों का कहीं उल्लेख नहीं है, पर वे भी समाज के भंग थे। बाह्मणों की प्रधानता भारतीय सामाजिक व्यवस्था की भौति कम्बुज में भी मानी जाती थी श्रीर उनका राजकीय बंश में भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होता था। ब्राह्मण भौर क्षत्रियों के परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध से 'ब्रह्म-क्षतिय' वंश की उत्पत्ति हुई। इसका उल्लेख हमें चम्पा के लेखों में भी मिलता है। इनके प्रतिरिक्त बहुत-से व्यापारी वर्ग के व्यक्ति भी थे जो वैदेशिक व्यापार करने थे । यहाँ के निवासियों की वेशभूषा ग्रीर आभवण पूर्णतया भारतीय थे और इस सम्बन्ध में धोती का विशेष महत्त्व या । पुरुष श्रीर स्त्रियाँ दोनों मामुषण पहनते ये ग्रौर विशेषतया स्त्रियाँ ही इनसे ग्रपने को अलंकृत करती थीं। कुटुम्ब में मौ और पूती का, मातुक समाज-व्यवस्था होने के कारण बादरणीय स्थान था, पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप पिता और पुत के स्थान को माता ग्रीर पुती न ले सकीं। हमने भोजन, मनोरंजन तथा कीड़ा के साधनों पर भी प्रकाश डाला है। माजकल की भाँति उस समय भी तंडुल या पके हुए चावल ही वहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन या भीर नर्तक-नर्तकी, गायक तथा शोभक मनोरंजन के साधन थे। मृतक का दाह-संस्कार किया जाता था, पर मृतक शरीर का अन्य तरह से भी अन्तिम संस्कार किया जाता था। कम्बुज की सामाजिक व्यवस्था में दास-दासियों का भलग स्थान था। वे समाज के भंग थे और मुख्यतया मन्दिरों को भ्रपित कर दिये जाते थे। उनका पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध संकेत करता है कि पैतृक रूप से दास ही केवल माजन्म ग्रपनी उस स्थिति में नहीं रहता था, वरन् उसके पुत्रों को भी वही स्थान प्राप्त था और उनके

लिए नियम कठोर थे। यह प्रथा भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल प्रतीत होती है। यद्यपि मनु ने भी कई प्रकार के दास-दासियों का उल्लेख किया है। वास्तव में कम्बुज की सामाजिक व्यवस्था भारतीय संस्कृति भीर समाज का ही सुदूरपुर्व में एक ग्रंग बनी रही।

#### आर्थिक व्यवस्था

किसी देश के सामाजिक स्तर को उच्च बनाने के लिए वहाँ की भाषिक व्यवस्था को सुगठित रखना भावश्यक है। देश की उपज प्रधिक होनी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति बढे और इसकी खपत के लिए विदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध और सम्पर्क होना भी भावश्यक है । मुद्रा तथा विनिमय प्राधिक व्यवस्था के प्रतीक है। यह भी बावश्यक है कि देश की जनता विभिन्न व्यवसायों में लगी हो भौर बेकारी कम से कम हो। व्यक्तिगत भौर सामृहिक रूप से राष्ट्र-निर्माण मे जनता का पूर्ण रूप से सहयोग ही देश को प्राधिक क्षेत्र में सम्पन्न और शक्तिशाली बना सकता है। कम्बज की प्राधिक व्यवस्था किस प्राधार पर बनी थी भौर भारतीय औपनिवेशिकों का इसमें क्या अंशदान था, इसका अंकन तो केवल लेखीं से प्राप्त सामग्री तथा अन्य सुत्रों के आधार पर हो सकता है। इस सम्बन्ध में सामग्री पूर्णतया पर्याप्त नहीं है, फिर भी हमको कृषि, पशपालन, विभिन्न व्यवसायों, मद्राभ्रों, बाट, व्यापार तथा भन्य सम्बन्धित विषयों पर लेखों तथा चीनी सलों से जानकारी प्राप्त हो सकती है और भाषिक व्यवस्था का भाकार खींचा जा सकता है। कम्बुज देश के मन्दिर तथा उनके लिए दिये गये दानों से राष्ट्र तथा जन-साधारण की मार्थिक प्रवत्ति के मतिरिक्त सम्पन्नता का भी संकेत मिलता है। कृषि और पशुपालन

कम्बुज देश में सदा से ही चावल की उपज मुख्य रही है और इसका कई लेखों में उल्लेख है। ईशानवर्मन् के वट-शवाब के लेख में गायों, बैलों तथा चावल के क्षेत्रों के दान का उल्लेख है। नोम-बन्ते के शक संवत् ६०२-३ के लेख में पित्रेलोक्य विजयागीस्वर के प्रति भाजन, गायों, बैलों और धान क्षेत्रों के दान का विवरण है। एक और ब्मेर लेख में गुणपतिवर्मन् बाह्मण द्वारा विभिन्न धातुओं के बने पातों, एक हाथी, एक घोड़ा, कुछ कपड़ा और चावल के बदले धान के क्षेत्र और उद्यानों

प्र४. मनुमदार, कम्बुल लेख, नं० २३, पृ० २६।

प्रथ. बही, मं० १३३, पू० २६६।

प्रद. बही, नं० १४५ व, प्० ३४७।

के विनिमय का उल्लेख है। देश में श्रान की उपज का कारण वहाँ का अनुकूल जलवायु है और जावल (तंडुल) "ही वहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन रहा है। इससे यह न समझना चाहिए कि उस देश में किसी अन्य पदार्थ की उपज नहीं होती थी। लेखों में मुद्ग और तिल का भी उल्लेख है तथा भक्त से पानी में उबाले हुए किसी भी अन्न का संकेत हो सकता है। "यह प्रतीत होता है कि कृषि के लिए श्रामक भासानी से मिल जाते थे और प्रायः इस कार्य में खरीदे हुए दास लगाये जाते थे। इनको 'दासकृषाबल' कहते थे। "इनके वेतन का कहीं उल्लेख नहीं है। एक लेख में इन दासों द्वारा पैदा की हुई उपज के विभाजन का उल्लेख है। "वीनी सूत्रों के अनुसार" यहाँ के निवासी साल में एक बार अन्न बोते थे और ३ वर्ष तक उसे काटते थे। कृषि के भितरिक्त वे पशुपालन भी करते थे। बहुत-से लेखों में बैल, गाय तथा भेड़ों के दान का उल्लेख है और वे विनिमय में भी काम भाते थे।

# व्यवसाय और उनका संगठन

बहुत-से लेखों मे व्यवसायों तथा श्रेणियों में उनके संगठन का उल्लेख है। श्रेणी का निर्माण श्रति प्राचीन है और इसका उद्देश्य उक्त श्रेणी को व्यवसाय के लिए सुरक्षा प्रदान करना था। एक लेख<sup>42</sup> में सुवर्णकार संघ का उल्लेख है (चामीकरकारवर्णः)। जयवर्मन् सप्तम के एक लेख में <sup>14</sup> इनके संघ के प्रमुख का उल्लेख है तथा एक अन्य लेख में <sup>14</sup> श्रेष्ठपुर विषय के कर्मचारी संघ का विवरण है। इन संघों या श्रेणियों के ग्रधिकार <sup>19</sup> ग्रीर कर्तव्यों का विवेचन किसी भी लेख में नहीं किया गया है। यद्यपि भारतीय स्रोतों के ग्रनुसार उनका कार्य ग्रपने व्यवसायों के

४७. मजुमदार, नं० १९९, पू० २६०, पद २६।

४८. बही, नं० १७७, पु० ४६७, पर ४४।

प्रद. बही, नं० ६६, पू० १२६, पर १०२।

६०. बही, नं० ७१, पू० १६६।

६१. पिलिओ, बु० ६० फा० ३, पु० २५४।

६२. मजुमवार, कम्बुज लेख, नं० १२६, पू० ३२१।

६३. वही, नं० १८७, पू० ४३२।

६४. वही, नं० १७१, प्० ४३७।

६५. नारव १.७, ३.४। बृहस्पति १४.४। एपी० इन्डिका २१, पृ० ४४ इस्यावि। भेजी तथा उसके संगठन और कर्तव्य पर प्राचीन भारतीय साहित्य तथा लेखों श्रीवकारों और उनकी उपज की खपत का प्रबन्ध तथा उनके पारस्परिक श्रामकों को निपटाना तथा ब्याज देकर धन जमा करना था। कम्बुज के बहुत-से लेखों में लिल्पी का भी उल्लेख है। '' वह 'स्थपत्याचायं' से भिन्न था। वह केवल गृह-निर्माण से ही सम्बन्धित था। शिल्पियों का अन्य व्यवसायों से भी सम्बन्ध या भीर इनकी समानता कर्मार से की जा सकती है। भारतवर्ष के मध्यकालीन कमान के एक लेख में इन स्थपतियों की श्रेणी का उल्लेख है (श्रेण्या स्थपतिनाम)। '' सुवर्णकारों को चामीकरकार कहा जाता था और कदाचित् उनका व्यवसाय अच्छा था। उनके बनाये हुए श्राभूषणों की कम्बुज में बहुत माँग थी। शाभूषणों का बहुत-से लेखों में उल्लेख है और वे कई प्रकार के बनाये जाते थे। एक चीनी लेख के अनुसार कम्बुज नैवासी अपने श्राभूषणों में नक्काशी भी करवाते थे।

कम्बुज लेखों में कुछ मन्य व्यवसायों का भी उल्लेख है, जिनमें हीरा या ज्योतिषी, " जापान जो कथाकार थे, प्रध्यापक, नाई (पूरक)", जुलाहे (तन्तु-वाय)", हाथी हाँकने वाले " तथा गांधिक" विशेषतया उल्लेखनीय हैं। पुरोहितों में एक वंग ने राजपुरोहित पद को २५० वर्ष तक सुशोभित किया।" एक अन्य लेख में मध्यप्रदेशा-मालिनी का उल्लेख हैं " जो मन्दिरों में पुष्प लेकर जाती बी।

में उल्लेख मिलता है। चामीकरकार, मुवर्णकार अथवा हिरण्यकार का वर्याववाची शब्द है जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य तथा लेखों में मिलता है। महावस्तु ३, पु० ४४२। बृहस्पति १४.२१। एपी० इंडिका, भाग १।

६६. नं० १२६, १४८, १६२।

६७. एपी० इंडिका २४, पू० ३३४।

६व. बु० इ० फा० ३।

६१. मजुमबार, कम्बुज लेख, नं० ११२, प्० ५४७।

७०. बही, मं० ६७, यू० १२६।

७१. बही, नं॰ १७७, पृ० ४६८।

७२. वही, नं० १४८, पू० ४४१।

७३. बही, मं० १६१, प्० ४२५ ।

७४. बही, नं० १४२, पु० ४४७।

७१. मजुमवार, मं० १३४, प्० ६०७।

थान बचनेवाले ताम्बूलिक कहलाते थे। व्यवसाय चुनना जाति पर आधारित नहीं था।

एक लेख के प्रनुसार बाह्मण कुल के लोग हाथी हाँकने वाले, गणिका सम्बन्धी शिल्पी ग्रीर पुरोहित होते थे। लेखों में ग्रन्थ व्यवसायों का उल्लेख नहीं-मिलता है। कुछ लेख इस बात का संकेत करते हैं कि उस देश की ग्राधिक व्यवस्था में बहुत-से व्यवसायों का हाथ था जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर हो चुका है।

## तौल और मान

इस सम्बन्ध में कम्बुज लेखों में विशेष सामग्री मिली है। कम्बुज देश में भारतीय तील के मापदंडों का चलन या भौर वे क्रमशः 'खारिका'", 'द्रोण'", 'प्रस्थ' प्रीर 'कुडव' थे। 'कुडव' प्रत्तिम सबसे छोटा बाट या वह लगभग एक पाव के बराबर था। 'प्रस्थ' लगभग एक सेर के बराबर था। प्राचीन बटखरों में इससे बड़ा 'प्राडक' था पर इसका उल्लेख लेखों में नहीं है। यह चार सेर का बाट या भौर कदाचित् यह भी काम में लाया जाता था। १६ सेर के बाट को 'द्रोण' कहते थे भौर 'खारिका' सबसे बड़ा बाट या जो २४६ सेर होता था। एक लेख में १ ११२ 'खारिका तंडुल' का उल्लेख है। 'अर्डप्रस्थ तंडुल' तथा 'द्रोण तंडुल' का भी उल्लेख मिलता है। 'भ 'काक' नामक एक और बाट का भी उल्लेख है, पर इसका अनुपात नहीं निश्चित किया जा सकता है। 'भ मानों में 'पाद', 'भ 'प्रदी' 'धटी' '

७६. वही।

७७. वही, नं० १४८, पूर्व ४११।

७८. बही, नं० ६६, पू० १२५, पद ८४।

७६. वही, कम्बुज लेख, नं० १२४, पू० ३१६, पद १२।

८०. वही, नं० ६६, पू० १२५।

८१. वही, नं० १७७, यू० ४६६, यह ४१।

दर. बही, नं० ६६, पु<sup>0</sup> १२५।

**प ३. वही, नं० १२४, पू० ३१६, पद १।** 

८४. 'असं काकेव बातव्यं अर्ड प्रस्थकतच्छु सम् ।' तं० ६६, पू० १२४, यह ८३।

बर्थः वही, नं० १६१, यू० ४२५।

न ६. 'वृतंबटो विकुडबं दक्षिक्षीरमधूनि तु।' बही, नं० १७७,पृ० ४६६,प**र**४० ।

'तुला' ', 'पण' तथा 'सीस' का उल्लेख मिलता है। 'पाव' द्वारा मक्खन, दिख तथा मधु की नाप होती थी और यह १५० ग्रेन का था। घटी या कुम्हार की हाँ की प्रयोग घी तौलने या नापने के लिए होता था। 'घृतघटी' से इसके विशेष मान का संकेत होता है। तुला १०० पल के बराबर थी यद्यपि इसका प्रयोग अनुपात के लिए भी हो सकता है। 'पण' से मुद्रा और तौल दोनों का ही-संकेत हो सकता है। यह २० माशे या ४ 'काकिणी' का होता था। 'सीस' का प्रयोग अधिकतर तन्तुवाय करते थे। 'इन तौल तथा माप-दंडों के प्रयोग से प्रतीत होता है कि कम्बुज देश का आर्थिक जीवन पूर्णतया परिषक्त था।

#### **ब्यापार**

व्यापार-सम्बन्धी कुछ विषयों पर भी लेखों से जानकारी प्राप्त होती है। बिकी के लिए शासन की मोर से अधिकारी नियुक्त होते थे। भूमि बेचते समय मीमा निर्धारित करने के लिए ग्रामवृद्ध तथा भन्य पदाधिकारी सहायता देते थे। इनके द्वारा व्यापारिक समस्याएँ शीघ्र ही हल हो जाती थीं। कभी-कभी विनिमय का भी प्रयोग होता था। पर मुद्रा और अनुपात तथा मान के पैमानों से यह प्रतीत होता है कि प्रायः ग्राधिक जीवन में इनका पूर्णतया प्रयोग होता था। विकी-कर का कहीं उल्लेख नहीं है, पर चीनी सूत्रों के अनुसार शासक को व्यापारिक कर सोना, चाँदी, मुक्ता तथा गंध-वस्तु के रूप में दिया जाता था। १९० देशीय के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी पूर्णतया विस्तृत था। एक लेख में चीनांशुक का भी उल्लेख है, १२ जिससे प्रतीत होता है कि कदाचित् चीन से यहाँ रेशम माता था। एक और लेख में सम्राट् हर्षवर्मन् द्वारा शक संवत् ६४४ में वापचीन नामक व्यक्ति के माल को छोड़ देने का भादेश दिया गया है अ जिसमें दास, सोना, चाँदी, हाथी, वैल इत्यादि थे। कदाचित् यह कोई चीनी व्यक्ति था जो कम्बुज देश में व्यापार के सम्बन्ध से भाया था। लिभंग-वंश के इतिहास (ई० ५०२-५३३) के अनुसार

```
८७. बही, पु० ४८१, पद १४७।
```

मम बही, यु० ४६६, यह ७२ ।

मर. बही, पू**० ४६**८, य**व** ६१।

**१०. मोनियर विलियम्स : संस्कृत-विकासरी, पु० १२१७.२।** 

१९. बु० ४० फा० ३, पु० २७८।

१२. मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० १७७, पृ० ४६६।

**१३. वही, नं० द२, पु० १६७ ।** 

भारत भीर पार्थिया से व्यापार के लिए बहुत-से व्यापारी फूनान भाते वे भीर प्रायः हर एक वस्तु यहाँ विकती थी। देश में सोना, चाँदी, ताँवा, टीन, हाथीदाँत, मोर, मछली भीर पाँच रंग के तोते विकी के पदार्थ थे। टंग-वंश के नवीन इतिहास में लिखा है कि कम्बुज (फूनान) का व्यापार उत्तर में टोंकिन भीर पश्चिम में भारत के साथ होता है और वहाँ पर होरा, चन्दन तथा ग्रन्थ पदार्थ मिलते हैं। " यहाँ एक प्रकार का हीरा भी मिलता था। एक भीर चीनी स्रोत के अनुसार "पश्चिमी भारत से एक बड़ा जहाज फूनान आया था जिसमें विकी के लिए एक बड़ा भारी शीशा था जो नीले स्फटिक का था और उसका व्यास कोई १६ फुट ५ इंच था तथा वह लगभग ४० पौंड वजन का था। 'दिलण-दिस का इतिहास' मे कम्बुज देश के व्यापारिक पदार्थों में मोना, चाँदी, रेशम का उल्लेख है। व्यापार अधिकतर सामुद्रिक मार्ग द्वारा ही होता था, किन्तु स्थल मार्ग का भी प्रयोग होता था। देश की उपज में कपास, मबु, तिल, चावल ग्रीर अदरख, मसाले तथा इलायची थीं, जिनका एक दान के लेख में उल्लेख है। " यातायान के साधतों में नावों का प्रयोग होना था भीर श्रान्तरिक व्यापार के लिए स्थल मार्ग में हाथी काम में लाये जाते थे।

सामग्री का श्रभाव होते हुए भी कम्बुज देश के आधिक जीवन सम्बन्धी कुछ तथ्यों का संकेन किया गया है। कम्बुज का पश्चिम में भारत और उत्तरपूर्व में चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था और खुदाई में प्राप्त सामग्री से यह भी प्रतीत होता है कि इस देश का रोम के साथ भी व्यापार होना था। देश की उपज अधिक थी और इसीलिए राष्ट्रीय सम्पत्ति भी बढ़ती जाती थी। समृद्धिशाली होने के नाते समय-समय पर घरेलू तथा भन्नर्राष्ट्रीय युद्धों के होने हुए भी देश अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख सका। भारतीय औपनिवेशिकों ने देश के समृद्धिशाली होने में पूर्ण रूप से अशदान दिया। कम्बुज शासकों तथा जनता ने बहुत-से सार्व-अनिक कार्यों के लिए दान दिये। जयवर्मन् सप्तम ने बहुत-से अस्पताल बनवाये। यह खेद का विषय है कि कम्बुज के लेख उक्न देश के व्यवसायों का पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं कर सके और न कोई वहाँ की मुद्रा ही मिली। लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि आर्थिक जीवन में तील तथा मान और मुद्राओं का प्रयोग होता था।

१४. बु० इ० फा० ३, पु० २७४।

६४. वही, प० २६३।

६६. वहो, पृ० २६१।

६७. बही, नं० ४३, प्० ५७।

# शिक्षा और साहित्य

क्तिम्बुज के लेखों से उक्त देश की शिक्षाप्रणाली तथा साहित्य का पूर्णतया ज्ञान होता है। कम्बुज देश में भारतीय शैक्षिक परम्परा का अनुकरण किया गया था, जैसा कि अध्ययन विषय, शिक्षा प्रणाली, विभिन्न स्तर के शिक्षक, शैक्षिक केन्द्र इत्यादि से प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के तीनों भंगों: संस्कृत पालि और प्राकृत को सपनाया गया, यद्यपि संस्कृत को ही सर्वोच्य स्थान प्राप्त था। एक लेख में! गुणाढ्य का भी उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि प्राकृत भाषा के भी अध्ययन का प्रचार था, पर प्राकृत भाषा में कोई लेख नहीं मिला है। कदा-चित् यह प्रतीत होता है कि कम्बज में भाये हए बाह्मण भागन्त्भों ने भपनी भाषा की शिष्टता को पवित्र रखना चाहारे लेखन के लिए बाह्मी लिपि का ही प्रयोग हमा, यद्यपि कही-कहीं पर दक्षिणी पल्लव लिपि में भी लेख मिले हैं । इस सम्बन्ध में विद्वानों के विचारों में मतभेद रहा है। ग्रीर इसी ग्राधार पर वहाँ के भारतीय भीपनिवेशिकों का उद्गम स्थान उत्तरी भ्रथवा दक्षिणी भारत माना गया है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन कम्बुज देश में विदेशियों का प्रभाव न था भोर स्त्रियों को ग्रपनी बद्धि के बाधार पर ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी । शैक्षिक क्षेत्र में भारत के साथ में भी कम्बुज देश का सम्बन्ध रहा और यहाँ से विशेष विषयों की शिक्षा के लिए भारतीय विद्वान बुलाये जाते थे। कभी-कभी कम्बुज के पंडित भी भारत में ग्रध्ययन के लिए ग्राते थे। शिक्षाकेन्द्रों में ग्राध्यमों का विशेष स्थान था। कुछ विद्वान बाह्मण भी प्रपना विद्यार्थी-प्राश्रम बनाये हुए थे। उनका साहित्यिक प्रयास किसी प्रकार कम न था। उन्होंने नवीन ग्रन्थों की

मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ६२, पू० ६३, तथा ६३, पू० ९०४ ।
 पारदः स्थिरकस्थाणो गुणाब्धः प्राकृतित्रयः।' पू० ९०६, पद ६६ ।

२. देखिए, बी० आर॰ चटर्जी, इंडियन कस्चरल-इन्फ्ल्यूयंस (इ० क०, इ० प्० १९१ से )।

भी रचना की । जैसे यभोवर्मन् ने 'महाभाष्य' पर टीका लिखी है । इस प्रघ्याय में हम प्रध्ययन विषयों, शिक्षक और विद्यार्थी, शैक्षिक सम्पर्क, शिक्षा स्थान, बौद्ध तथा साहित्यिक रचनाओं इत्यादि विषयों पर लेखों के आधार पर विचार करेंगे ।

#### अध्ययन विषय

विद्यार्थी और शिक्षक की इच्छा तथा विद्वत्ता के अनुकूल विषयों का पठन-पाठन होता था। इन्द्रवर्मन् के गुरु शिवशोम ने शास्त्र, वेंद्र, तकं, काव्य, पुराण, भारत, क्षेष, कदाचित् महाभारत और व्याकरण का सध्ययन किया था। जयवर्मन् तृतीय के शिक्षक भागवत का पिता शिवस्वामी भी वेंद्र, व्याकरण, तकं में पारंगत था। किवीन्द्र पंडित ने भी पाँच व्याकरण (पंचव्याकरणान्तगः) शब्द, अर्थ, आगम शास्त्र, काव्य, सम्पूर्ण महाभारत तथा रामायण का पूर्ण कप से अध्ययन किया था। अस्त्राट् यशोवर्मन् के विषय में कहा जाता है कि वह सब शास्त्रों तथा शस्त्रों में पारंगत था तथा शिल्प शास्त्र, लिपि, भाषा, नृत्य, गीत तथा विज्ञान आदि का अच्छा पंडित था, और उसने महाभाष्य पर टीका लिखी थी। उसके पहले के भी कम्बुज के सम्राटों को विद्वान् तथा धमंशास्त्रज्ञाता कहा गया है। भववर्मन् स्वयं बड़ा विद्वान् था। ईणानवर्मन् का पदाधिकारी विद्वान् विद्याविकष्ठ शब्द-वैशेषिकज्ञ था और न्याय के विभिन्न क्षेत्रों में उसका अच्छा ज्ञान था (न्यायसमीक्यसुगताध्वनाम्)।

- मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ४८, पृ० ७०, घट ७,८।
   'श्रीस्वामी यस्य च पिता बेदब्याकरणोत्तमः ॥ तर्कामिणारगो वित्रो महावेकं मुखन्दशत्॥'
- ४. वही, नं० ४८, पू० ७१ । 'बेबच्याकरणोत्तमः तर्कामिपारगः।'
- ४. वही, नं० १३१, पू० ३३७। शब्दार्थागमशास्त्राणि काव्यं भारतिवस्तरम्। रामायणं च योऽधीत्य शिष्यानय्यव्यानीगपत्॥' (पद २८)
- ६. मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ६१, पू० ८६, पर ५१। 'यः सर्वशास्त्रशस्त्रेषु शिल्यमावालिपिष्वपि । नृत्तगीतादिविज्ञानेष्वादिकर्तेव पण्डितः ॥'
- ७. बही, नं० १४, यू० २२, पर ५-६।

वेद-वेदांगों में धर्मपुर के विद्वान बाह्मण धर्मस्वामी की विशेष रुचि थी । वेदांगों के अन्तर्गत शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और काव्यों का अध्ययन होता था। ज्योतिष में लोगों की विशेष रुचि थी भीर होराशास्त्र का उल्लेख मिलता है। राजाभों में सूर्यवर्मन् द्वितीय भी कई विषयों, जैसे भाष्य, काव्य, षड्दर्शन, धर्मशास्त्र में पारंगत या। जयेन्द्र पंडित ने श्री उदयादित्यवर्मदेव को सिद्धान्त, व्याकरण, धर्मशास्त्र तथा प्रन्य शास्त्रों की शिक्षा दी थी। ११ इसी लेख में गंधवंविद्या, शिल्पविद्या, होराशास्त्र तथा चिकित्सा का भी उल्लेख मिला है। प्रधानेंदे भीर सामबेद का भी उल्लेख कई लेखों में है भीर इन्द्र-ग्रहत्या बतान्त का उल्लेख सूचित करता है कि वैदिक कथाओं से वे अनिभक्त न थे। <sup>१२</sup> ग्रीव व्याकरण से मञ्टाध्यायी का संकेत है। रामायण, महाभारत भीर पुराणों का भी मध्ययन होता या । सब प्राणों का नाम लेखों में नहीं मिलता है, किन्तु सावित्री, वासदेव, कंसवघ तथा हिरण्यकस्यप बादि की कथाओं से यह प्रतीत होता है कि देश में पौराणिक कथाएँ प्रचलित थीं। ! लेखों के रचयिताओं ने मनुस्मृति से भी बहुत कुछ उद्धत किया है। " कालिदास के ग्रन्थ मुख्यतया 'रघवंश' से भी विद्वान परि-चित ये क्योंकि दक्षिणा भौर दिलीप का एक लेख में उल्लेख है 19, जिसमें रुद्रवर्मन के साम्राज्य की तुलना दिलीप के राज्य से की गयी है। कालिदास के मतिरिक्त भारिव, वसुबन्ध तथा गुणाडच का भी उल्लेख है। प्रवरसेन के 'सेत्बन्ध', 'सिहाब-लोकितन्याय' तथा गौतम के 'न्यायसूत्र' का भी एक लेख में उल्लेख है। " कदाचित कौटिल्य के प्रयंशास्त की भी जानकारी थी। " संस्कृत के घलंकारों का प्रच्छी तरह

- प्त. वहीं, मंo ३४, पृ० ४<u>४</u> ।
- E. बही, नं० १४३, पु० ३६४ I
- १०. वही, नं० १७३, पूर् ४४१।
- ११. बही, नं० १४२, पु० ३६६।
- १२. वही, नं० ६४, पू० ११२।
- १३. बही, पूर ७३, २३१।
- १४. बही, नं० ६६, पू० १२३, पद ६३, ६४।
- १४. बही, नं० ३०, पू० ३६, पद २। 'यस्य सौराज्यमञ्जापि' विलीपस्येव विश्वतम् ।'
  - १६. मजुमदार, कम्बुख लेख, नं० ६३, पु० ६७ ।
- १७. 'वर्मशास्त्रार्थशास्त्रज्ञौ धर्मार्थावित रूपिणी ।' वही, नं० ३०, पृ० ३६, पद ६ ।

से प्रयोग किया गया है भीर इससे यह प्रतीत होता है कि लेख रचियताओं को छन्दःकास्त्र का पूर्णतया जान था। उपर्युक्त उदाहरणों से यह प्रतीत होगा कि शिक्षा के
लिए वैदिक विषय, वेद तथा वेदांग, व्याकरण, मुख्यरूप से पाणिनी की 'मष्टाध्यायी'
जिसका उल्लेख कई लेखों में है तथा एक में तो एक सूत्र ही उद्धृत है, 'महाभाष्य',
तक तथा 'षट्दशंन', जिसमें योग भीर सांख्य का विशेष रूप से उल्लेख है, 'द शब्द,
उसकी ध्वनि भीर स्फोट तथा अर्थ जिससे 'निष्कत' का भी संकेत है, श्रुति', धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, ज्योतिष (होराशास्त्र) तथा किकित्सा शास्त्र
का सध्ययन होता था। उपनिषदों का कहीं उल्लेख नहीं है, पर कदाचित् श्रुति
के सन्तर्यत ये भी थे। ' रामायण तथा महाभारत के रचयिता क्रमशः बाल्मीकि
तथा व्यास का तथा प्रमुख पात्रों का भी उल्लेख मिलता है। ' संस्कृत साहित्य ने
कस्तुज में अपना यथेष्ट स्थान बना लिया था और इसका विस्तृत रूप से मागे
कृतान्त दिया जायगा।

## शिक्षक और विद्यार्थी

लेखों में उपाध्याय<sup>52</sup> तथा मध्यापक<sup>52</sup> का उल्लेख मिला है। विद्याधियों को मन्तेवासिन् सथवा शिष्य कहते थे। शिवशोम का एक शिष्य जिसने भगवान् संकर के चरणो में शास्त्रों का प्रध्ययन किया था, श्री इन्द्रवर्मेश्वर क्षेत्र में उपाध्याय नियुक्त हुआ था। ' इसी प्रकार से परमेश्वर के मंदिर में विजय की उपाध्याय पद पर नियुक्ति हुई थी। ' जयमहाप्रधान का दौहित जयमंगलार्थ श्री इन्द्रजयवर्मन्

१८. बही, तं० ६४, पृ० १०७, पर ८४। तं० ६७, पृ० २३३ । तं० १६०, पृ० ४४४।

१६. बही, नं० ६३, पू० २१८, पद २१०।

२०. एक लेख में मुश्रुत का नाम मिला है (नं० ६१, पृ० ८४, पह ४६) क्योतिब शास्त्र के ज्ञाता होराज्ञ कहलाते थे। (नं० ७४, पृ० ९४६, पह ८)।

२१. बही, नं० ६४, पृ० ११०, यब ८१ । नं० ४१, पृ० ५१ ।

२२. वही, नं० ७, पृ० १३०।

. २३. वही, नं० १६०, पृ० ५४४।

२४. मजुमहार, कम्बुज लेख, नं० ४४, पु० ५८ ।

२४. बही, नं० १२६, पू० ३१६।

के समय में ब्रध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था। अ ब्रध्यापक तथा उपाध्याय पदों में भिन्नता दिखाना कठिन है। पर शब्दकोश के अनुसार 'उपाध्याय' केवल बेंद, वेदाज़ और व्याकरण के खंड ब्रध्यापन से ही अपनी जीविका चलाता था। ये दोनों आचार्य से भिन्न थे। मंदिर विद्या के केन्द्र थे और यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी रहते थे तथा उनको भोजन तथा स्थान मिलता था। इनमें स्त्रियों नहीं रह सकती थीं, पर उनके पढ़ने का अलग अबन्ध था। लेखों में बहुत-से विदेशियों का भी उल्लेख मिलता है तथा शिक्षित स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। योगयवर पंडित की एक विख्यात शिष्या जनपदा थी जिसने केशव नामक बाह्यण से विदाह किया था। अववर्षन् सप्तम की प्रथम रानी ने भी अपनी बड़ी बहिन से शिक्षा पायी थी जो स्वयं विदुषी थी और बौद्ध आक्षमों में शिक्षा देती थी। अपनी छोटी बहिन के मरने के बाद उसने सम्राट् से विवाह कर लिया। एएक अन्य लेख में तिलका नामक एक विदुषी का उल्लेख है जिसने वागीयवरी भगवती की उपाधि प्राप्त की थी। इन लेखों से गुरु और शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता, किन्तु जिस आधारशिला पर शिक्षा अथवा शैक्षिक परम्परा की नींव डाली गयी थी उसके अन्तर्गत गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र की भौति था।

## शैक्षिक सम्पर्क

लेखों से यह जात होता है कि भारत से समय-समय पर गये हुए विद्वानों से इनको बड़ा प्रोत्साहन मिला था भीर इसीलिए भारत के साथ शैक्षिक सम्पर्क बना हुआ था। कम्बुज में भारतीय विद्वान् आगन्तुकों में आर्यावर्त का निवासी अगस्त्य वेद और वदांगों में पारंगत था। १० सर्वज्ञ मुनि नामक आर्यावर्त । नवासी जाह्यण चारों वेदों और आगमों का जाता तथा शिवभक्त था। कम्बुज देश में आकर उसने तथा उसके वंशजों ने उच्च पदों को सुशोभित किया। ११ हिरण्यदाम नामक तांविक

२६. बही, नं० १६०, ए० ५४१।

२७. वही, मं० १४८, पू० ३४४।

२८. वही, पु० ४७४ ।

२१. बही, मं० १७३, पू० ४००।

३०. मजुमहार, कम्बुज देश, पु० १०६ । कम्बुज लेख, नं० ६०, पु० ७४ ।

३१. मजुमदार, कम्बुख लेख, नं० ६१, पृ० ५४८।

शिवकैवल्य को 'बहुविनाशिख', 'नयोत्तर', 'संमोह' तथा 'शिरच्छेद' नामक चार ग्रन्थों में शिक्षा देने के लिए भारत से कम्बुज ग्राया था। १० भारत के मितिरिक्त नरपित देश (कदाचित् बहुा) से जयमहाप्रधान नामक बाह्यण कम्बुज के विद्वानों के साथ सम्पर्क स्थापित करने वहाँ ग्राया था। १३ कम्बुज देश से जो विद्वान् शिक्षा प्राप्त करने भारत गये उनमें इन्द्रवर्मन् के गुरु शिवशोम ने भगवान् शंकर के चरणों में शास्त्रों का ग्रध्ययन किया था। १४ सिडो के मतानुसार गौड़ शैली में लिखे कुछ लेख यह संकेत करते हैं कि इनके लेखक या तो पूर्वी भारत के रहुनेवाले थे ग्रथवा कुछ दिन वहाँ रह चुके थे। १५ भारत के साथ शैक्षिक सम्पर्क इनके शिक्षा के स्तर को उच्च करने में सहायक सिद्ध हुगा।

# शिक्षण केन्द्र

धार्मिक धाश्रम और मंदिर ही शिक्षा के केन्द्र थे। यशोवमंन् ने इस प्रकार के १०० प्राश्रम तथा प्रत्येक के साथ में एक-एक मंदिर का निर्माण किया था। १६ इनका प्रमुख 'कुलाध्यक्ष' कहलाता था। लेखों में इनके प्रशासन सम्बन्धी नियम भी दिये हुए हैं। वैष्णव भाश्रमों मे इस तरह सुविधाएँ प्रदान की जाती धीं— आगन्तुकों के ब्रादर-सत्कार के सम्बन्ध में, वैष्णव श्राश्रम में तीन वेदों के ज्ञाता, आचार्य, शाब्दिक, ब्रह्मचारी पूर्व कम से ब्रादर के पात्र थे। पंचरात भीर व्याकरण के शिक्षक को विशेष भादर का स्थान प्राप्त था। शैव आश्रमों में शैव और पाश्रपत धाचार्यों तथा वैयाकरणों को आदरणीय स्थान और सुविधाएँ प्राप्त थीं। शिक्षक ज्ञाता से अधिक मान्य था। बौद्ध भाश्रमों में भी विद्वान् ब्राह्मणों को केवल बौद्ध व्याकरण और सिद्धान्त के ज्ञाता से उच्च स्थान प्राप्त था। बौद्ध धर्म तथा व्याकरण

३२. वही, नं० १४२, पू० ३६३।

३३. मजुमवार, कम्बुज लेख, नं० १६०, ए० ५४९।

३४. सिडो, इंसिकिपांस कम्बुज (इ० क० १, पू० ३७)। समुमदार, कम्बुज देश, पू० १०६ तथा कम्बुज लेख, मं० ५६, पू० ७०। नीलकंठ शास्त्री, 'जरनल ओरिटियल इंस्टीटधूट महास, ११, नं० ३, पू० २८६। कुछ विद्वानों का विचार है कि इसमें स्वामी शंकराजार्य का संकेत है। मजुमदार, पू० सं०। पर नीलकंठ शास्त्री ने इसका विरोध किया है। (पू० सं०)।

३४. मजुमदार, कन्युज लेख, यू० १६२। कम्युज देश, यू० १०६।

३६. बही, नं० ६१, प्० ६२ तथा अन्य सम्बन्धित लेखा।

में से किसी एक का शिक्षक इन विषयों के ज्ञानी से अधिक आदरेपाल समझा जाता था। उन्नियाल सभी भाषामों में दो लेखक, दो पुस्तकरक्षक और दो राजकुटीपाल तथा छः पत्रकार रहते थे। अध्य शिक्षाकेन्द्र थे और इनमें जातीयता को स्थान न था। ग्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए पत्रकारों की नियुक्ति की जाती थी। लेखनी तथा दावात (मसी) और ताज्ञपत्रों का भी उल्लेख है। उपलेख है। एक सन्य लेख में बाह्यण दिवाकर द्वारा द्विजेन्द्रपुर में स्थापित विद्याध्यम का उल्लेख है। एक अन्य लेख में बाह्यण दिवाकर द्वारा द्विजेन्द्रपुर में स्थापित विद्याध्यम का उल्लेख है जहाँ विष्णु-महेश्वर की मूर्ति स्थापित की गयी थी। अध्याप्यमों में अध्यापक तथा अन्तेवासियों के लिए राज्य तथा उच्च श्रेणी के पुरुषों की भ्रोर से सहायता के अतिरिक्त कृषिबलों तथा व्यापारियों से भी भन्न तथा वस्त्र भाष्त होता था। अवन्तेशाई के जयवर्मन् पंचम के शक सं० ६६० के लेख में अपलेख के मध्यक को भादेश दिया गया है कि वहाँ भध्यापकों द्वारा बराबर वेद का पाठ होता रहे (अध्यापकेन बाज्जिल बहासक्रमतन्त्रिका) (पद ३६)। ये ही माश्रम विद्या के बड़े केन्द्र थे और यहीं से बाह्यण तथा बौद्ध विद्वान् शिक्षा प्राप्त कर निकलते थे।

## बौद्ध शिक्षा

तेप-प्रानम के लेख में यशोवमंन् द्वारा बौद्ध भाश्रमों के प्रति दिये गये दानों का उल्लेख है। इस प्रकार के बहुत-से बौद्ध शिक्षाकेन्द्र ये जो सौगताश्रम के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ बौद्ध धर्म भीर व्याकरण का सध्ययन होता था। जयवर्मन् पंचम का मंत्री कीर्तिवर्मन् नामक एक विद्वान् विदेशों से बहुत-से ग्रन्थ लाया था

```
३७. मजुनदार, कम्बुज लेख, नं० ६७, पू० १३०, पद ५८।
```

३८. बही, पु० १२६, पद ६८।

३६. वही, नं० ६७, पू० १३१, पद ६४।

४०. बही, मं० १७३, पू० ४४०।

४१. बही, नं० १९२, पू० २६३।

४२. बही, नं० १७७, पु० ४६०।

४३. बही, नं॰ १०२, पू॰ २७१।

४४. मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ६७, वृ० १२७।

भीर उसने माध्यमिक शास्त्र की ज्योति यहां जलायी थी। भ सूर्यंवर्मन् ने भी बौद्ध शिक्षा के प्रसार में सनुदान दिया भीर उसने एक केन्द्र भी खोला। जयवर्मन् सप्तम की दितीय सम्राज्ञी इन्द्रादेवी ने सम्पूर्ण बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था भीर वह नगेन्द्रतुंग, तिलाकोट्टर तथा नरेन्द्र साश्रम की बौद्ध भिक्षुणियों को शिक्षा देती थी। उसने अपनी छोटी बहिन को भी जो सम्राट् की प्रथम पत्नी थी, शिक्षा दी थी भीर चम्पा से विजय प्राप्त कर लौटने के पश्चात् सम्राट् के सम्मान में उसने एक नाटक खेला था जो जातकों के आधार पर रचा गया था। भ इसमें भिक्षुणियों तथा सन्य लड़कियों ने माग लिया था। बौद्ध शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का भी बौद्ध साश्रमों में समुचित प्रवन्ध था। यहाँ बौद्ध साहित्य तथा व्याकरण ग्रीर शास्त्रों के भितिरक्त योगाचार दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। भ

# राजकीय प्रशिक्षण

भारतीय संस्कृति, सम्यता, विचार तथा शिक्षा का कम्बुज देश में इतनी तेजी से प्रसरण न होता यदि राजकीय प्रोत्साहन का ग्रभाव होता। ज्ञान के खेल में यशोवमंन, सूर्यं वर्मन् दितीय ग्रीर जयवर्मन् सप्तम ने विशेषतया केन्द्रों की स्थान्यना कर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। वे किवयों को भी प्रोत्साहित करते थे ग्रीर देश में उस प्रकार के किव-सम्मेलनों का ग्रायोजन किया जाता था, जैसा कि राजशेखर ने ग्रपनी काव्यमीमांसा में उल्लेख किया है। जयवर्मन् तृतीय का गुरु भागवत किव था जो श्रीनिवास किव कहलाता था ग्रीर उसने ग्रन्य पृथ्वीन्द्र पंडित की उपाधि प्राप्त की थी तथा उसे एक सोने की पालकी भी मिली थी। ज्येन्द्र पंडित की उपाधि प्राप्त की थी तथा उसे एक सोने की पालकी भी मिली थी। ज्येन्द्र पंडित के एक शिष्य फलप्रिय को भी कवीन्द्र पंडित की उपाधि से सुशोभित किया गया। पर यह प्रतीत होता है कि किव-सम्मेलनों में कभी-कभी इस प्रकार की प्रतियोगिता भी होती थी। एक लेख में गूर का ग्रपने प्रतिद्वन्द्वी मीमक को हराने का उल्लेख है कि तथा इसी लेख में एक ग्रीर किव मीर्य का भी नाम है। राजकुमार की शिक्षा के

४४. सिबो, ए० हि०, पू० २०१। ४६. मजुमवार, कम्बुज लेख, नं० १८२, पू० ४१४। ४७. वही, नं० ६७, पू० २३३, २७४। ४८. मजुमवार, नं० ४८, पू० ७१। ४६. वही, नं० १४७, पू० ४००। ४०. वही, नं० ६४, पू० १०४। लिए पुरोहित विद्वानों की नियुक्ति होती थी। यशोवर्मन् की शिक्षा शिवशोम के शिष्य वामशिव द्वारा हुई थी जो इन्द्रवर्मन् का भी शिक्षक था। अ जयेन्द्रवर्मन् ने श्री उदयादित्यवर्मदेव को शिक्षा दी थी। अ जयवर्मन् की तुलना पाणिनि से की गयी है।

# साहित्य और छेखन-कछा

ग्रन्थों के अध्ययन का उल्लेख पहले ही हो चुका है। बेद, बेदांग, सूत्र, न्याय, व्याकरण, षड्दर्शन, रामायण, महाभारत, पूराण, स्मृति, काव्य, छन्द, संस्कृत साहित्य के दिग्गज कालिदास, भारवि तथा प्रत्य साहित्यकारों की रचनाभों, मनुस्मृति, कौटिल्य के प्रयंशास्त्र तथा वात्स्यायन कामसूत्र इत्यादि का कम्बुज में ध्रध्ययन होता था । लेखों से प्रतीत होता है कि प्रशस्तिकार शुद्ध संस्कृत लिख सकते थे और साहित्यिक क्षेत्र में उनका अच्छा मान था। कम्बूज के विद्वान भी भारतीय साहित्य में अपना अंशदान दे रहे थे। यशीवमैन ने स्वयं महाभाष्य पर टीका लिखी थी। विद्वानों की कमी न थी। भारतीय साहित्य कम्बुज देश में मुल रूप में ही पहुँचा था भीर उसको सूरक्षित रखने का पूर्णतया प्रयास किया गया । यशोवमंन के ग्राश्रम-नियम सम्बन्धी लेखों में लेखक ग्रौर पत्रकारों का उल्लेख है जो मूल ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ बनाते थे। कम्बुजनिवासियों का साहित्यिक संग्रह विस्तत था । बेदों, रामायण, महाभारत और पुराणों से उद्धत भाष्यान तथा **प्राख्यायिकायों का भी उल्लेख मिलता है। स्मृतियों से क्लोक उद्भृत किये गये** हैं तथा साहित्य के पालों से कम्बजशासकों की उपमाएँ दी गयी है। म लंकार भीर छन्द का पूर्णतया ज्ञान था। वहाँ की लेखन-शैली भारतीय पल्लव प्रथवा उत्तर भारत की लिपि से मिलती थी भीर भारतीय वर्णमाला का भी प्रयोग होता था। त्सिन-वंश के इतिहास में, जिसमें २६५ से ४९६ ई० तक का विवरण है, फुनान की लिपि और वर्णमाला का उल्लेख है जो ह प्रान्त (मध्यभारत) से भिलती-जलती थी। भर एक दूसरे प्रन्य टोंग-टिएन के, जिसकी रचना दवीं शताब्दी में हुई थी भीर जो एक प्रकार का विश्वकोष है, अनुसार कम्बज लिपि व वर्णमाला भारतीय थी । इस देश में संस्कृत भाषा तथा बाह्यी लिपि में लिखे लेख इसकी पृष्टि करते हैं।

४१. वही, नं० १४६, पू० ३८४।

४२. वही, कम्बुज लेख, नं० १४२, यू० ३६३।

प्रव. बुंव इव काव वे, युंव २५४।

कम्बूज देश के शिक्षा-प्रणाली सम्बन्धी विविध विषयों पर इस शध्याय में प्रकाश दालने का प्रयास किया गया है। यह पूर्णतया विदित है कि वहाँ भारतीय भीक्षिक परम्परा को भपनाया गया। यहाँ तक कि लेखों में विद्या को धन, वंश, भाग तथा दान से भी ऊपर माना गर्या है। देश की राजनीतिक स्थिति भी साहित्यिक प्रगति के प्रतिकृत न थी । उदारिचत्त कम्बुजशासक स्वयं विद्वान थे भीर उन्होंने विद्वान् बाह्मणों का सत्कार किया । भारत से बाये बाह्मणों के राजवंश में विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं।

क् म्बुज देश का प्राचीन इतिहास वास्तव में बाह्मण-धर्म भीर बाह्मण शासकों की सफलताओं का प्रतीक है। भारत से सर्वप्रथम कीण्डिन्य नासक एक बाह्मण दैवी प्रेरणा से वहाँ गया और उसने देश को भारतीय संस्कृति भीर धर्म प्रदान किया । चीनी सूत्रों के अनुसार भारतीय शासक ने यहाँ के निवासियों को वस्त्र पहनना सिखाया । स्याम की खाड़ी से १६ मील दूर भोसियो नामक स्थान में की गयी खुदाई तथा अन्य स्थानों के पुरातात्विक अवशेष इस बात के सामी हैं कि भार-तीयों के बागमन के पहले यहाँ पाषाण युग की सभ्यता थी। र भारतीय संस्कृति भीर धर्म को इन बाह्मणों, व्यापारियों तथा पुरुषाधियों ने जाकर इस देश में पहुँ-चाया भीर समय-समय पर बराबर भारत से विद्वान् बाह्यण यहाँ पहुँचते रहे। इसी के फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म, संस्कृत भाषा और वर्ण व्यवस्था ने यहाँ अपना स्थान तथा प्रभाव जमा लिया था। बौद्ध धर्म यहाँ बाद में पहुँचा, किन्तु सूर्यदर्मन् प्रथम तथा जयवर्मन् सप्तम ग्रादि सम्राटों से इसे प्रोत्साहन मिला ग्रीर उन्होंने तथागत के प्रति ग्रपनी श्रद्धा प्रगट की, पर राजकीय धर्म, जो देवराज के नाम से प्रसिद्ध या, उनके लिए मान्य था।ब्राह्मण भ्रागन्तुकों में प्रथम कौण्डिन्य ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग ग्रीर दूसरा चौथी के श्रंत ग्रथवा पाँचवीं के भारम्भ में फुनान ग्राया था भीर यहाँ के निवासियों ने इन दोनों भागन्तुकों का सत्कार ही नहीं किया, वरन् उन्हें प्रपना शासक भी चुन लिया। इन्होंने यहाँ भारतीय विधान, संस्कार तथा रीति-रिवाज प्रचलित किये। एक चीनी सूत्र के अनुसार फूनान के अधीन एक उपनिवेश में लगभग एक हजार से ऊपर बाह्मण रहते थे भीर एक स्मेर किवदन्ती के अनुसार कम्बुज देश में जावा से भी बाह्मण गाये थे। रे जावा के बाह्मणों के शागमन

सिडो, ए० हि॰, पृ॰ ६९ । मेलँरे, बि॰ इ॰ हि॰ ए॰ आ॰ १९४०-७,
 पृ॰ ५१ ।

२. सिडो, ए० हि०, प्० ६६।

से यहाँ की राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ा। भारत से हिरण्यदास नामक तांतिक श्राह्मण शिवकैवल्य को तंत्र विद्या सिखाने गया था जिसके वंशज २५० वर्ष तक राजपुरोहित के पद पर श्रासीन रहे। श्रागन्तुक बाह्मणों का देश में बड़ा मान होता था।

लेखों में बाह्मण धर्म की विभिन्न विचारधाराओं के प्रचलन का भी उल्लेख है। जैसे यज्ञ, भिंतत, तप, तंत्र इत्यादि। शिव की पूजा लिंग तथा पाषिव रूप में की जाती थी। वैष्णव धर्म भी प्रचलित था भीर लेखों में विष्णु के भी बहुत-से नाम मिलते हैं। तिमूर्ति तथा बहुत-से बाह्मण देवताओं तथा देवियों का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। संयुक्त मूर्तियों की स्थापना में शंभु, विष्णु, शंकर, नारायण तथा हर और प्रच्युत का भी उल्लेख है। इस प्रकार की संयुक्त मूर्तियों की स्थापना का चलन उत्तरी भारत में भी था। वैदिक यज्ञ भी किये जाते थे और तपस्वियों का अभाव न था। इससे प्रतीत होता है कि देश में बाह्मण धर्म अपने सभी स्वरूपों में विद्यमान था जिनमें देवताओं की उपासना, यज्ञ, तप इत्यादि सम्मिलित थे। इस सम्बन्ध में लेखों के माधार पर विधिवत् विचार करना धावश्यक है।

# शैव मत

शैवमत राजकीय धर्म था और बीद्ध शासक भी इसको मानते थे। इसको देवराज के नाम से सम्बोधित किया जाता था, जिसमें कराचित् तीन धाराभ्रों का समावेश था; ऊँचे स्थान पर लिंग की स्थापना करना, शासक को किसी देवता का स्वरूप मानना और पितरों की उपासना तथा उनकी मूर्ति स्थापित करना। इस मत का तंत्रवाद से भी सम्बन्ध था और हिरण्यदास नामक बाह्मण ने ब्रह. विनाशिख के अनुसार एक धार्मिक किया की तथा 'ब्रह विनाशिख', 'नयोत्तर संमोह' और 'शिरच्छेद' नामक प्रन्थों की शिवकैवल्य को शिक्षा दी। इनमें से प्रथम तीन के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, पर 'शिरच्छेद' से देवी के आगे शीश काटकर चढ़ाने का संकेत होता है, जिसका उल्लेख 'कथासरित्सागर' तथा 'हितोपदेश' में मिलता है और इसका भारतीय शिल्पकला में भी चित्रण है। इस मत के अनुसार राष्ट्र और धामिक संघ का एकीकरण किया गया है शौर इसमें शिव-शक्ति की उपासना के अतिरिक्त पूर्वजों की उपासना तथा सम्राट् को देवता स्वरूप माना गया है। इसलिए वेधीन के मंदिर में देवताओं के अतिरिक्त देश के शासकों की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। इस मत पर धागे चलकर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जायगा। गैव धर्म को सैद्धिन्तिक रूप से शिव-गार्वती की मूर्तियों द्वारा ही प्रविशित किया गया।

है। वट-विहार मंदिर में मिले लेखें में शिव और पार्वती का उल्लेख है और इन दोनों की मूर्तियाँ भी उस मन्दिर में मिलीं, जिसमें पार्वती शिव की बौयों जांव पर बैठी दिखायी गयी हैं। सम्राट् इन्द्रवर्मन् ने भी शिव तथा तीन अन्य देवताओं की मूर्तियों की स्थापना शक सं० ८०९ (८७६ ई०) में की बी। धामरभव नामक एक साधु ने भी, जो यशोवमंन् और इन्द्रवर्मन् का कृपापाल था, शिव की एक सोने की उत्सव-मूर्ति बनवायी थी, जिसे जुलूस में ले जाया जाता था। वन्ते-श्राई में रावण द्वारा कैलास उठाने का प्रयास बड़े सुन्दर इंग से चितित है और उसमें शिव और पार्वती एक साथ बैठ दिखायें गये हैं। एक लेख में यज्ञवराह द्वारा उमा-महेश्वर की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है तथा एक दूसरे लेख में शिव और दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना का विवरण मिलता है।

शिवलिंग की स्थापना भी कई लेखों में उल्लिखित है। बहुत-से लेखों में उपासक के नाम पर शिवलिंग का नामकरण किया गया है। शिवछद्व के वैदिक नामों में शंभू, गिरीश, त्रियम्बक, शंकर, महेश्वर तथा ईशान का लेखों में उल्लेख है। दानियों द्वारा रखे गये नाम, जैसे आम्रातकेश्वर', गंभीरेश्वर', पिंगलेश्वर, ', सिद्धेश्वर' इत्यादि भी मिलते हैं। लेखों में शिव का वर्णन तथा उनकी स्तुति भी की गयी है। इनके शीश पर गंगा तथा इन्दु विराजमान हैं। एक लेख में शिव की माठ प्रकार की मूर्ति (प्रष्टमूर्ति) की स्थापना का उल्लेख है। ' कदाचित् उससे माठ मौव मन्दिरों के निर्माण का संकेत होगा। मूर्ति स्थापना के लिए बड़े भीर ऊँचे मन्दिर बनाये जाते थे। एक लेख में ६१ फुट की ऊँचाई पर शिवलिंग की

- ३. मजुनवार, कम्बुज लेख, नं० ७, पू० द ।
- ४. मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ५५, पू० ६१।
- ४. वही, नं० ७४, पू० १४७।
- ६. वही, नं० १०२, पु० २७१।
- ७. बही, नं० ६१, पू० ६१।
- द. वही, नं० २द, पृ० ३६, नं० ३४, पृ० ४४ ।
- १. वही, नं० ४-४, पु० ७।
- १०. बही, नं० ३४, पू० ४४।
- ११. वही, नं० ६३, पू० १६४।
- १२. मजुमबार, कम्बुज लेख मं० ५६, गू० ६७, वह २५ ।

स्थापना का उल्लेख है। <sup>१६</sup> लिंग के साथ अन्य मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। राजेन्द्रवर्मन् के नेवोन के लेख में एक लिंग और पार्वती की ही दो मूर्तियों, विष्णु और बह्या की मूर्तियों एवं अपने नाम पर एक शिवलिंग की स्थापना का विवरण है। <sup>१९</sup> बह्या, विष्णु और महेश की तिमूर्ति का कई लेखों में उल्लेख है। <sup>१५</sup>

शैव मत के अनुयायी विभिन्न समुदायों में विभाजित थे। जयवर्मन् प्रथम के समय के एक लेख में एक याजिक का उल्लेख है जो पंचरात कियाओं का पूर्ण रूप से जाता था। भववर्मन् के नोम प्रह लेख में ' विद्यापुष्प नामक सम्राट् के एक अधिकारी के दानों का उल्लेख है। यह व्यक्ति पाशुपत सम्प्रदाय का आचार्य था। इस लेख का विभेषतया महत्व है क्योंकि यह चाओ-ता-कुएन के, जो १२६६ में चीन से कम्बुज आया था, दिये हुए पाशुपत वृत्तान्त की पुष्टि करता है। इसका उल्लेख यशोवमंन् के आश्रम सम्बन्धी लेखों में भी है जिसमें जैव तथा पाशुपत सिद्धान्तों के शिक्षक को अधिक आदर का पाल समझा गया है। शिव की प्रधानता कला के केंव में भी रही, जैसा कि वहाँ के मन्दिरों से ज्ञान होता है और इसका विस्तृत रूप से उल्लेख कला के अध्याय में किया जायगा।

#### वैष्णव मत

विष्णु की उपासना कई लेखों में की गयी है तथा उनको वासुदेव, माधव, हरि, नारायण, कृष्ण, पद्मनाभ विविक्रम इत्यादि नामों से सम्बोधित किया गया है। एक प्राचीन लेख में '' गुणवर्मन् द्वःरा विष्णु देवता की मूर्ति के प्रति दिये हुए दान का उल्लेख है और इसे स्वामिन् कहा है। जयवर्मन् की महिषी कुलप्रभावती ने कुरुम्बनगर में जहाँ ब्राह्मण रहते थे, विष्णु देवता की एक मूर्ति स्थापित की थी। कम्बुज देश का यह सबसे प्राचीन लेख है और इसमे सम्राट् की समानता फूनान के राजा जयवर्मन् मे की गयी है जिसने ४७४ से लेकर ५१४ ई० तक राज्य किया।

१३. वही, नं० ८४, ए० १७२।

१४. वही, नं० ६३, प्० १६४।

१४. वही, नं० ७४, पृ० १४४-७ । नं० ८, पृ० १६१ । नं० ६७, पृ० २३३ इत्यादि ।

१६. बही, नंब २७ (अ), पूर्व ५६०।

१७. वही, नं० १०, पू० ११।

१८. मजुमदार, नं० १, पु० १।

एक भीर लेख में इनके पुत्र गुणवर्मन् द्वारा चक्रतीर्थ-स्वामिन् विष्णु के पदिनिन्हों की स्थापना का उल्लेख है। " जयेन्द्रवर्मन् के पुत्र अमृतगर्भ ने ८८३ ईसवी में हरि के एक मंदिर की स्थापना की। " एक भन्य लेख में " यशोवर्मन् के समय में विष्णु की एक मूर्ति की स्थापना सम्राट् के मामा ने की थी तथा उसके प्रति दान भी दिया था। जयवर्मन् पंचम के गुरु यज्ञवराह के सम्बन्धी प्रवीण पंडित ने भी विष्णु की एक मूर्ति की स्थापना बन्ते-आई में की। " कम्बुज लेखों में कृष्ण और उनकी लीलाओं का भी उल्लेख मिलता है। सूर्यवर्मन् के समय के शक सं० ६६३ के लेखों में गरुड़ पर बैठे कृष्ण की मूर्ति का उल्लेख है जिसके प्रति दान दिया गया था। " इसके पहले शक संवत् ५५० का एक लेख प्रसन निएंग खमो के एक मन्दिर में मिला जिसमें विष्णु की भाराधना की गयी है और निकट के दूसरे मन्दिर में कृष्ण को गोवर्धन उठाते हुए तथा विष्णु को वामन के रूप में तीन पगों में संसार को नापते हुए चित्रत किया गया है। "

यहाँ पर यह कह देना उजित है कि देश के इतिहास में शैव और बैज्जव धर्म पारस्परिक रूप से एक दूसरे के बहुत निकट ये भीर ऐसे बहुत-से लेख मिलते हैं जिनमें एक मन के अनुयायियों ने दूसरे मत के देवता की मूर्ति स्थापित की । भव-वर्मन् के एक अधिकारों ने जो कदाचित् किसी नगर का रक्षक था, एक शिवां जिंग और दुर्गा, शंभु, विज्जु की मूर्तियाँ स्थापित की तथा धन्वीपुर के देवता शिव (धन्वी-पुरेशाय) तथा विज्जु तैलोक्यसार के निमित्त बहुत-सा दान दिया। दूसरे भाग में भी लक्ष्मी, विज्जु, धन्वीपुर के शिव और विज्जु तैलोक्यसार के प्रति दिये गये इन दानों का उल्लेख है। भी को प्रधान शिवाचार्य वैज्जव कुल में पैदा हुआ था। इन दोनों सम्प्रदायों का पारस्परिक सम्बन्ध उत्तर भारत के कुछ लेखों से भी सिद्ध है जिनमें शिवाचार्य की अध्यक्षता में वैज्जव मंदिरों के सौंपने का उल्लेख है। कभी-कभी शिव-विज्जु की सम्मिलन मूर्ति की भी पूजा की जाती थी और कई लेखों में

१६. वही, कम्बुज लेख, नं० २, पू० २।

२०. बही, नं० ४८, पु० ७१।

२१. वही, नं० ७७, पू० १६१।

२२. बही, नं० १०८, पू० २८२।

२३. वही, नं० १४४, पू० ३४६।

२४. बही, मं० ६३, पु० ५७७।

२४. बही, मं० ११, पृ० १३।

संयुक्त मूर्ति की स्थापना का भी उल्लेख है। ता अपुर के एक प्रधान ने शिव-विष्णु की एक मूर्ति स्थापित की। विहर घीर श्रन्युत की, जिनको संयुक्त रूप में हरिहर कहा गया है, मूर्ति स्थापना का उल्लेख यशोवर्मन् के समय के एक लेख में है। एक दूसरे लेख में उन्हें श्रें कांकर-नारायण के नाम से सम्बोधित किया गया है। एक छमेर लेख में उन्हें श्रांकर-नारायण के नाम से सम्बोधित किया गया है। एक छमेर लेख में हरिहर को यशपतीश्वर कहा गया है। भारतीय कला में भी हरि-हर की मूर्तियाँ मिलती हैं। वि

# अन्य ब्राह्मण देवी-देवता

शिव-विष्णु तथा उनके संयुक्त और पर्यायवाची नामों के अतिरिक्त बहुत-से अन्य भारतीय देवी देवताओं का उल्लेख कम्बुज लेखों में मिलता है, जैसे गणेश," आदित्य<sup>37</sup> तथा स्वयम्भु ।<sup>38</sup> बह्मा का भी कई लेखों में उल्लेख है<sup>30</sup> और इनको चतु-मृंख लिखा है। एक लेख में शालग्रामस्वामी और आदित्यस्वामी का उल्लेख है तथा लेख के साथ में शालग्राम और सूर्य की प्रतिमाएँ फलक पर अंकित हैं। <sup>34</sup> देवियों में मुख्यतया दुर्गा", गंगा<sup>38</sup>, इन्द्राणी<sup>32</sup>, वागीश्वरी<sup>34</sup>, चतुर्भुजा<sup>38</sup>, गौरी, सरस्वती<sup>37</sup>

२६. फम्बुज लेख, नं० २४, पू० ३०।

२७. बही, नं० ७२, यू० १४०।

२८. बही, नं० ४४, पूर्व ४३। ४१ पूर्व ४६ इत्यादि ।

२६. वही, नं० ४३, ए० ५२।

३०. आरक्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (आ० स० आ० इं० १६०८-६, पु० १०४)।

३१. कम्बुज लेख, नं० ६०, पू० ७४।

३२. बही, नं० ४०, यू० ५०।

३३. बही, नं० ६४, पू० १२४।

३४. वही, नं० द६, ६२ तथा ६७।

देश. मजुमदार, नं० ४०, पू० ५०।

३६. वही, नं० ४६, ६०, ६७।

३७. वही, नं० ५६, यू० ६७।

३८. वही, नं० ६२, पू० १८४।

३६. वही, कम्बुज लेख ।

४०. वही, नं० २७, पू० ३४।

४१. बही, मं० ७३, पू० १४१।

का उल्लेख मिलता है। शिव के साथ में उमा तथा पार्वती का उल्लेख पहले ही हो चुका है। ये मूर्तियाँ प्राय: शिव या विष्णु के मन्दिर में ही स्थापित की जाती थीं और कुछ के स्वतंत्र रूप से अपने मन्दिर थे। लेखों से प्रतीत होता है कि भक्ति-मार्ग ने देश के धार्मिक क्षेत्र में अपना दृढ़ स्थान बना लिया था। लोगों को पाप-पुष्य का ज्ञान था और देवी-देवताओं की उपासना में वे अपना कल्याण समझते थे। लेखों में कहीं-कहीं सोने की मूर्तियों की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। यक्ष इत्यादि

भिन्त-मार्ग और पौराणिक देवी देवताओं की उपासना से बैदिक यक्त सथा तप का लोप नहीं हुआ था। लेखों में प्रतीत होता है कि देश में यक्त इत्यादि किये जाते थे। शिवाचार्य सम्राट् ईशानवर्मन् दितीय, जयवर्मन्, हर्पवर्मन् तथा राजेन्द्र-वर्मन् का होता (होत्) था। १९ सम्राट् श्री उदयादित्य वर्मदेव के समय में भी जयेन्द्र-वर्मन् राजगुरु था और उसने भुवनाध्व तथा ब्रह्मयक्त किये और महोत्सव पूजा की, पर यह वृहगुद्ध (तंत्रवाद) के अन्तर्गत थी। १९ याजिक को यजमान की श्रोर से दक्षिणा भी दी जाती थी। सूर्यवर्मन् दितीय ने लक्ष होम और कोटि होम के पश्चात् दिवाकर पंडित को बहुत दक्षिणा दी। १९ यज्ञ केवल राजवंश तक ही सीमित न थे। एक लेख में मध्यदेश की मालिनी नामक स्त्री द्वारा ब्रह्मयक्त करने का उल्लेख है। जिसमें उसने भूमि तथा श्रन्थ बहुमृत्य वस्तुएँ दान दीं। १९५

धार्मिक क्षेत्र में तप का भी महत्त्व या। एक लेख में सम्माट् द्वारा यतियों के मध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख है। विद्वान् यतियों का सम्माट् द्वारा मान होता या। यशोवमंन्, हर्षवमंन् प्रथम और ईशानवमंन् ने शिखाशिव नामक एक यति का बड़ा सम्मान किया या और उसने एक शिव के मन्दिर का निर्माण किया या तथा कई लिंग-मूर्तियों की स्थापना की थी। भ योगी विवाह भी कर सकते थे। एक लेख में महिष श्री महीधरवर्मन् के संग्राम नामक व्यक्ति की पुत्री उमा के साथ

४२. बही, नं० १२६, पृ० ३२३।

४३. बही, नं० १४२, पू० ३६१ ।

४४. वही, नं० १६८, पू० ४३१।

४५. मजुमदार, नं० १३१ (स), पू० ६०७।

४६. बही, मं० ८७, पू० १७५।

४७. बही, कम्बुल लेख, नं० ७८, पु० १६१।

विवाह का उल्लेख हैं। " स्थियों भी तप करती थीं। जयवर्मन् सप्तम की द्वितीय रानी इन्हा देवी बड़ी विदुषी थी भीर स्वयं तप कर चुकी थीं।" कुछ लेखों में तीर्थ-यात्रा का भी उल्लेख है तथा स्थानीय देवताओं की भी उपासना होती थी।"

काल और दूरी बाह्यण धर्म, विचार भीर संस्कृति के कम्बुज देश में पहुँचने तथा विकसित होने में बाधक न सिद्ध हुई। यहाँ वैदिक यक्त से लेकर पौराणिक देवताओं की पूजा तक होती थी। कर्म के सिद्धान्त ने भी यहाँ अपना स्थान बना लिया था। शैव मत राजकीय धर्म था और देवराज के नाम से यह विख्यात था, जिसका विस्तृत रूप से आगे उन्लेख किया जायगा। वैष्णव धर्म भी यहाँ पर प्रचलित था और दोनों की मूर्तियाँ भी एक में सम्मिलत कर संयुक्त मूर्ति के नाम से स्थापित की जाती थीं। बाह्यण धर्म के प्रत्येक अंग और प्रतिक्रिया से प्रतीत होता था कि वास्तव में कम्बुज देश धार्मिक दृष्टिकोण से भारत का ही एक अंग था।

#### देवराज मत

देवराज मत के, जो डनेर में 'कम्तेंग्रङ जगत त राज' के नाम से सम्बोधित किया गया है, विषय में विद्वानों ने समय-समय पर अपने विचार प्रगट किये हैं। '' वोश के मतानुसार यह कम्बुज देश में मध्य जावा से आया था और चम्पा में भी फैला। जावा में दक्षिण भारत के कुंजरकुंज प्रान्त से अगस्त्य मत पहुँचा था और कदा-चित् इसका भी उस मत से सम्बन्ध रहा होगा। डा० मजुमदार के मतानुमार इस

४८. वहीं, नं० १७४, पू० ४४८।

४६. बही, नं० १८२, पृ० ५१५।

४०. बही, नं० ६६, प्० २२१। नं० ६०, प्० ७४।

४१. देवराज मत के विषम में विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इसमें शिवलिंग का ऊँचाई के स्थान, जिससे कैलास का संकेत हो, पर स्थापना, तंत्रवाव की कियाओं तथा सम्राट् में देवत्वस्वरूप मानकर मरने पर उसकी मूर्ति स्थापित करना, इत्यादि का समावेश है। देखिए, मेलेगेस: सिल्वेन लेबी, पू० २००-२। बोश: बु० इ० फा० २४, पू० ३६९। ति वि जी ६४, पू० २२७ से। सिडो: ए० हि०, पू० १७७ से। मजुमदार: कम्बुज देश, पू० ७५ से। चराजी: इ० क० इ०, पू० ७६ से। वागवी: इ० एव० व्यू० ४, पू० ७५४ से। ६ पू० ६७। इलियट: हिन्दूद्वम और बुद्धिका भाग ३, पू० १९७ से। नीलकंठ शास्त्री। देखेंच्यन: आकियोलाजिकल सोसायटी विभाव भारत।

मत के विषय में निश्चित रूप से कोई धारणा नहीं बनायी जा सकती है। इसके अन्तर्गत राजकीय प्रशासन का मुख्य अंग शिव की मूर्ति को माना गया है जो लिंग के रूप में बहुत ऊँचाई पर, जिससे कैलास का संकेत हो, स्थापित की जाती थी। इसके साथ ही कुछ तांतिक कियाएँ भी की जाती थी, जिनका उल्लेख स्डोक-काक के लेख में है और उनके शिक्षण के लिए भारत से हिरण्यदाम कम्बुज देश आया था। उक्त लेख के अनुसार कम्बुज पर जावा के प्रभाव को हटाने का उल्लेख हैं। इस कारण यह कहा जा सकता है कि उसका उल्लेख धार्मिक के अतिरिक्त राजनीतिक भावनाओं के कारण हुआ और धीरे-धीरे इसमें अन्य भावनाओं का भी समावेश हुआ जिनमें सम्राट् को देवत्वस्वरूप प्रदान करना तथा मरने पर उसकी मूर्ति स्थापित करना भी है।

इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण उदयादित्यवर्मन् का स्डोक-काक लेख है।" इसमें सम्राट परमेश्वर जयवर्मन द्वारा जावा से लौटने पर एक राजकीय देवता की, जिसे उमेर भाषा में 'कमरतें जगत त राज' और संस्कृत में 'देवराज' कहा गया है, मृति महेन्द्रपर्वत पर स्थापित करने का उल्लेख है। सम्राट् ने हिरप्यदाम नामक एक ब्राह्मण को जनपद (कदाचित् भारत) से ब्रह्मविनाशिख संस्कार करने के लिए बुलाया था, और उसने इस देवता के निमित्त पूजा करने के लिए वहाँ के राजपूरोहित शिवकैवल्य को 'ब्रह्मविनासिख','न योत्तर', 'सम्मोह' और 'शिरुक्छेद' की शिक्षा दी थी। इस बात का भी प्रण किया गया था कि शिव-कैवल्य और उसके वंशज के अतिरिक्त इस देवता की और कोई पूजा नहीं करेगा। इसीलिए शिव-कैवल्य भीर उसके वंशज २४० वर्ष तक राजपुरोहित के पद पर भासीन रहे । लेख से यह भी प्रतीत होता है कि देवता की मूर्ति कम्बुज-सम्राट् द्वारा बराबर विभिन्न राजधानियों में ले जायी गयी। लिंग रूप में देवस झाट् की इस मूर्ति को स्थापित करने का उद्देश्य यह या कि कम्बुज जावा पर माधारित न रहे । जब सम्राट् महेन्द्र-पर्वत से हरिहरालय गये तो देवराज की मृति वहाँ ले जायी गयी ग्रीर यशोवमंनु के समय में यह नयी राजधानी यशोधरपुर गयी। शिवकैवल्य के भतीजे वामशिव ने सम्राट् के साथ इस लिंग मूर्ति की स्थापना में भाग लिया जो एक मध्य पहाड़ी के मन्दिर में की गयी थी। इसी पूरोहित का एक अन्य लिंग तथा भगवती की मृति स्थापना में भी हाथ या जो भद्रपट्टन में हुई थी। शिवकैवल्य के वंशज ही देवराज के पुजारी थे जिनमें से कुछ भाचार्य भ्रयवा भाचार्य-होम थे भौर वे ही यह भी करा

सकते थे। हर्षवर्मन प्रथम (इदलोक) तथा ईशानवर्मन द्वितीय (परमरीइलोक) के समय में इस बंश के लोग राजपुरोहित के पद पर भासीन रहे भीर उनका इस देवता की उपासना में मुख्य हाय था। जयवर्मन् चतुर्थ (परमशिवपद) यशी-धरपूर से चोक गर्यर (खो खेर) गया और उसी के साथ-साथ राजकीय देवता की मृति भी वहाँ ले जायी गयी । वामशिव का भतीजा ईशानमृति उक्त वंशज होने के नाते उस समय मुख्य भाचार्य था । उसने स्ट्रक रंसि में एक लिंग की स्थापना की । हर्षवर्मन दितीय (ब्रह्मलोक) के समय में ईशानमति का भतीजा भात्मशिव कूलपति भी या तथा राजकीय देवता और भावायं होन का भविष्ठाता भी। राजेन्द्रवर्मन् (शिवलोक) के यशोधरपुर से बापस झाने पर राजकीय देवता की मृति भी उसके साथ लौट मायी। मात्मशिव राजपुरोहित भीर माचार्य होम पद पर रहा । जयवर्मेन पंचम (परमवीरलोक) के समय में झात्मशिव का भतीजा पौत्र राजपुरोहित था। सूर्यवर्मन् प्रथम (निर्वाणपद) ने उन सोगों के विरुद्ध सेना भेजी जिन्होंने भद्रपट्टन धीर स्फूट रंसि के मन्दिरों को क्षति पहुँचायी थी। उनका जीगोंद्वार किया गया तथा शंकर, नारायण और पार्वती की मतियों की स्थापना की गयी। उस समय शिवाचार्य का भतीजा सदाशिव राजकीय देवता का पुरोहित या भौर उस वंश का कुलपित या। उसने सम्राज्ञी की छोटी बहिन के साथ विवाह किया था ग्रीर उसे जयेन्द्रपंडित की उपाधि प्रदान की गयी थी। उदयादित्य वर्मन् के समय में जयेन्द्रपंडित राजगरु था।

इस लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजकीय देवता की मूर्ति भी राजधानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जायी जाती थी और इस के साथ ही एक ही कुल के राजपुरोहित अपना स्थान बदलते रहते थे। नयी राजधानियों में भी लिंगमूर्ति की पुनः स्थापना के लिए एक उच्च निर्धारित स्थान चुना जाता था तथा राजपुरोहित को भी अपना पुनिनास बनाने के लिए भूमि तथा भुद्राओं का दान मिलता था। ब्लेंग, खो-खेर, फिमानक, वफ्न तथा अंकोरथोम के बेमोन का निर्माण इसी हेतु हुमा। खो-खेर में जयवर्मन् चतुर्थ ने एक बहुत ऊँचा पिरामिष्ठ बनवाया जो सात मंजिल का था और उस पर राजकीय लिंग की तिभुवनेश्वर नाम से शक सं० ६४३ में स्थापना की। लेख में जयवर्मन् द्वारा तिभुवनेश्वर के प्रति दिये गये दानों का उल्लेख है। अ उन्हों के प्रसाद से बहु सम्राट् हुमा था। पूर्वी गोपुरम् पर अंकित क्येर लेख में शिखाबिन्द्र और श्री बीरेन्द्रारिमथन द्वारा 'फंन्नतें बड़ जरत त राज' (देवराज) की शिममृति के प्रति दान का उस्तेख है। राजेन्द्रवर्मन के मे बील लेख में " इस राजकीय मत के विषय में भीर भी बसान्त मिलता है । यशोधरपुर के, जिसका निर्माण यशोवर्धन ने किया या, बीच में राजेन्द्र-वर्मन ने एक मंदिर का निर्माण कराया । उसकी चारों कोरों पर उसने अपने माता पिता की शिव और उमा तथा विष्य और बह्या के रूप में मृतियाँ स्थापित की बीर बीच में राजेन्द्रशखर नाम से लिंग स्वापित किया। बे रूप के शक संव प्य ३ (६६९ ई०) के सेख में भ मंदिर निर्माण का उल्लेख है भीर उसमें राजभद्रेस्वर नाम से लिम की स्वापना की गयी। इसके अतिरिक्त चार और अंदिरों का निर्माण किया गया जिसमें दो में शिव तथा बन्य दो में उमा और विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित की गयीं। ये कदाचित चारों कोनों पर बनाये नये वे और बीच में राजकीय देवता का मन्दिर था। उसा की मृति उसकी मौसी जयदेवी (हर्षवर्मन् की मौ) का प्रतीक थी और ईश्वर राजेन्द्रवर्मेश्वर से उसके मौसेरे भाई हर्षवर्मन का संकेत या । इस लेख से यह विशेषतया ज्ञात होता है कि राजकीय देवता के साथ साथ पूर्वजों की भी मृतियाँ स्थापित की जाती थीं । इस सम्बन्ध में पूर्वजों की मृतियाँ स्थापित करना भी देवराज मत का एक ग्रंग या भीर यह विचारधारा भारत में पायी भी जाती थी. जिसका उल्लेख गागे जलकर किया जायगा । इसीसे सम्बन्धित एक ग्रन्य भावना के धन्तर्गत राजामों को उनकी मत्यु के पश्चात दूसरा नाम दिया जाता था, जिससे यह प्रतीत हो कि उन्होंने देवत्व स्वरूप प्राप्त कर लिया है, जैसे परमख्डलोक (हर्षवर्मन् प्रथम), परमशिवपद (जयवर्मन् चतुर्थ), बह्यलोक (हर्षवर्मन् द्वितीय), निर्वाणपद (सूर्यवर्मन् प्रथम), महापरमसौगत (जयवर्मन् सप्तम) इत्यादि । बौद्ध नामों से प्रतीत होता है कि बुद्ध का राजकीय देवता से संतुलन हो चुका या।

सम्राट् को देवत्व स्वरूप तथा उसी का रूप मानने की भावना भारत में भी थी ग्रोर भारतीय कुषाण शासकों को देवपुत कहा गया है । डा॰ टामस के मतानुसार पित्र विषुत्र की उपाधि भीनी टिएन जू पर भाधारित है जिसका अर्थ 'स्वर्गपुत्र' है भीर संसार में राजवंश में उत्पन्न होने से पहले वे स्वर्ग में रहते थे। वास्तव में 'देवपुत्र' भारतीय परम्परा पर भाधारित है भीर यह भारतीय नामकरण अथवा उपाधि है जिसे मन्य शासकों ने भी ग्रहण किया। इसका उल्लेख 'सुवर्णप्रमसोत्तम' सूत्र

४४. बही, मं० ६३, पृ० १६३ से।

४४. बही, मं० ६७, पु० २३४।

५६. बी॰ सी॰ सा, बालूब, भाग २।

में भी है, जिसमें बादकों की देवपूत ताम से सम्बोदित करते के प्रकृत पर विचार किया यथा।" राजवंश में पैदा होने से शहते वे नप देवताओं के लोक में रहते वे और बर्स के ३३ देवताओं के अंस से बनकर वे पच्ची लोक पर आते, ये। राजाओं के दैनत्व स्वक्ष का उल्लेख मन ने भी किया है।" कम्बज तेखों में 'देवपूत' के स्वान पर विवराज मन्द्रका प्रयोग किया गया है और कदाचित से दोनों पर्यासनाची के। बिय के रूप में यह शिव का प्रतीक है और देवपुत शिव का भी नाम है। " भारतीय मेकों में देवराज की उपाधि कई राजाओं को दी गयी, जैसे बन्द्रवप्त दितीय को सांची के बाझकरदेव के लेख में देवराज कहा गया है। 10 राजाओं के देवत्व स्वरूप का उल्लेख कम्पा भीर जावा में भी मिलता है। कम्पा के एक डोंग-डिफ्रोंग तेख में पाजाओं को पथ्वी पर जासन करते देवता माना गया है, जम्पा के इन्द्र-वर्मन प्रथम के याँग तिकृह लेख में र सम्राट को चन्द्र, इन्द्र, भग्नि, यम और कूबेर के विम्रह प्रवत करीर का बंश माना गया है। पो-नगर के एक लेख में रे सम्राट के परणों का बाह्मणों द्वारा स्पर्श करने का उल्लेख है और इस प्रकार से सम्राट् का वैवल्य स्वकृष मानने की भावना मध्य जावा के चंगल और दिनाय के लेखों से भी जतीत हीती है। इनमें राजवंश और भद्रेश्वर देवता के बीच सम्बन्ध का संकेत है। मृतक शासकों का इस लोक में राजदेवता प्रतीक माना जाता या और देवता तवा जातकों के बीच सम्पर्क स्वापित करने के लिए सदैव से बाह्यण पूरोहित रहा है। कम्बूज में हिरम्पदास के शिष्य शिव-कैवल्य और उसके वंशज २४० वर्ष तक

४७. सेबी, ब्रू॰ ए०, वं॰ ३१४ (११३४), पू॰ १ से। ५व. केन मनुव्यसंभूको राजवेषस् यु प्रोच्यते। केन च हेतुना रामदेवपुत्रस् वु प्रोध्यते ॥ अपि वै देवसंभूती देवपुतः स उच्यते। समस्त्रंशर्वेवराजेनीर्माणी वसी नुपस्य हि। पुत्रत्वे सर्वदेवेश्य निर्मितो मनुबेश्यरः ॥ **४.६. मोनियर विलियन्स, संस्कृत डिक्शनरी, पु० ४१३।** ६०. मंडारकर, लिस्ट आफ इंस्मियांस, नं० १२८२।

६१. मजुमदार, सम्या लेख, नं० ११ (अ), बु० ६० का० ४, पू० ६३।

६२. वही, तं ० २३, पक ३ ।

६३. मजुसदार, चम्पा लेख, नं० ३०।

इसी यद पर रहे। यन्ना में भृतु ऋषि और मध्य जावा में स्रयंशय ऋषि देवता और समाद के बीच मध्यस्य माने वाते वे।

सम्राट् की मृति स्थापित करना भी इस मत का अंग वा । ऐसे बहुत से लेख मिलते हैं जिनमें संदिरों में पूर्वजों की मृति स्वापित करने का विवरण है। सभी-बर्मन के शक सं० = १ के लीले के लेख में " चार मंदिरों के देवी-देवसाओं का नाम इन्त्रवर्गेश्वर, इन्द्रदेवी, बहीपतीस्वर भीर राजेन्द्रदेवी लिखा है। प्रथम दो सम्राट् के पिता-माता के नाम वर स्वापित किये गये थे और अंतिम उसकी ना के पिता-माता के नाम पर वे । प्रष्ट बाइन कोसी के जयवर्मन पंचम के शक संच ८६० और a हर के लेख में "इन्द्रलक्ष्मी द्वारा दिये नये दान तका उसकी भी की एक मति स्वापना का भी उल्लेख है। नीम-संके-कोन के लेख " में सम्राट सूर्यवर्मन ने मताञ्चलीन श्री बीरवर्मन् को कुमार श्री समरवीरवर्मन्, उसकी पत्नी तथा माँ जो उस समय कन्सी देवता में भिल चुनी थीं, द्वारा दिये गये दानों को लिखवाने का मादेश दिया है । यह लेख मृतक व्यक्ति के उसके देवता में सम्मिलित होने का संकेत करता है। अयवसँन सप्तम के प्रष्ठ-खन के लेखा में नृत्य करते हुए शिक (नटेश्वर) की दी सीने की मृति तया उसके पिता की एक मृति स्थापित करने का उल्लेख है। इसी लेख में बोधि-सत्त्व लोकेश्वर की मृति को उसके स्वर्गीय पिता की मृति कहा है जिसका अयवर्मे-व्यर नामकरण हमा था । वैभोन के एक लेख में र देवराज की सोने की मर्ति के स्थान पर बुद्ध की एक विशास मृति तथा निर्माता की अपनी मृति की स्थापना का उल्लेख है। यह मृति चतुर्भ्जी की (समन्तम्ख), इससे प्रतीत होता है कि शिव के अति-रिक्त बुद्ध को भी देवराज का स्वरूप प्रदान किया गया । इस सम्बन्ध में विष्यु की मृति को भी देवराज का स्थान मिला और दानियों ने अपने नाम पर विष्णु की मृतियाँ स्थापित कीं । प्रसत-कोक के लेखा में विष्णुरव द्वारा उसी की बाकृति की विष्णु की मृति स्थापना का विवरण मिलता है। इन लेखों से प्रतीत होता है कि देव-राज के मत का सम्बन्ध केवल शिव से ही त था, बढ़ और विष्णु को भी इसमें स्थान

६४. मबुमदार, कम्बुब लेख, मं० ७०, वृ० १३८।

६४. बही, मं० १११, पू० २व४।

६६. सही, मं० १६२, मु॰ ६४०।

६७. वही, नं० १४८, पुक ३५६।

६८. सिडी, ए० हिन, पुन २६४।

६८. बही, नं० १२४, पू० ३१२।

मिला तथा इनके साथ संतुलन हुआ। दानी अपने जीवनकाल में ही अपने नाम पर किसी देवता की मूर्ति स्थापित करते वे तथा मरने के बाद उनके वंशज उनके नाम पर मूर्ति की स्थापना करते थे। धारणा यह थी कि मृतक व्यक्ति की भारमा उसके इच्ट देवता में ही प्रवेश कर गयी है।

इस दूसरे स्वरूप का, जिसके अन्तर्गत मृतक की मृति स्थापित की जाती है, भारत में भी जलन था। कवि भास के प्रतिमा नाटक" में प्रतिमा-मंडप में दशरय की मूर्ति को अन्य पूर्वजों की मृतियों के पास रखने का उल्लेख है। मधुरा में हुविष्क की देव-शाला प्रसिद्ध थी जहाँ कुषाण-सम्राट् की मृतियाँ थीं भीर जहाँ नष्टन तथा कनिष्क की भी मृतियाँ मिलीं। 'राजतरंगिणी' में सुरा नामक व्यक्ति द्वारा विष्णु के मंदिर के निर्माण का उल्लेख है भीर उस मूर्ति का नाम सूर्यवर्मस्वामिन कहा गया है। 🏁 एक गुजरप्रतिहार लेख मे"र भी गल्ल द्वारा विष्णु-मंदिर में स्थापित विष्णु की मृति को बैल्लभट्टस्वामिन् के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार पृथ्वी-म्बर देवता की मूर्ति का नामकरण भी पृथ्वीसेन नामक एक ब्राह्मण के नाम पर हुआ था। " दक्षिण भारत में भी दानियों के नाम पर मंदिरों के देवताओं का नाम-करण हुन्ना।" सम्राट् के अतिरिक्त गुरुजन तथा वीर संजकों की मूर्ति स्थापना का भी विवरण मिलता है। यह उनके जीवनकाल तक या मृत्यूपरान्त की जाती थी । स्डोक-काक लेख में " उदयादित्यवर्मन् द्वितीय द्वारा उसके गुरु जयेन्द्रवर्मन् के जीवनकाल में ही जयेन्द्रवर्मेश्वर नाम से लिंग-स्थापना की गयी। बन्ते-समर के लेख में भरतराहु के विद्रोह में जिन संजकों ने अपने प्राणों की घाहति दी भी उनको यशोबर्मन् ने ग्रंत की उपाधि प्रदान की तथा उनकी मूर्तियाँ मन्दिर के विभिन्न कमरों में स्थापित की गयों।

- ७०. कीय, संस्कृत ड्रामा, पृ० १००।
- ७१. ५ पर २३।
- ७२. मंडारकर, लिस्ट नं० ३४।
- ७३. वहीं, नंव १२७०।
- ७४. ई० आई० इ० ३, पू० १। १४, पू० २७६।
- ७४. मजुमदार, कम्बुख लेख, नं० १८३, पू० ५२८।
- ७६. बुलेटिन स्कूल आफ ओरिटियल एण्ड सफीकन स्टडीस (बु० स्कू० स्रो० अ० स्ट०) ६, पु० ५३६।

शंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देवराजें मंत की र्शिव-शक्ति की उपासना से सम्बन्ध था, जिसमे पूर्वजों की मतियों की स्वापना और स्थानीय देवता भी की उपासना भी सम्मिलित थी । कोर लेख में 'कर्फ़तें ग्रंड जगत बहा' मैंववा पहाडी पर के देवता की स्थापना का उल्लेख है। इस मतं के अन्तर्गत सम्राट को देवता की मन्ति सथवा चिद्धि का प्रतीक माना गया है, जिससे देंग की राजनीतिक चुल में बाँधा जा सके और विदेशी भाकमण के समय एकता रहें । इन सम्नाटी की मुतियाँ भी स्थापित की गयीं। यंत में पूर्वजों तथा सम्बन्धियों की मृतिया भी स्थापित की गयी जो मनीवैज्ञानिक और धार्मिक प्रेरेका को प्रतिक थीं ( इंलियट के मतानुसार सम्पूर्ण पूर्वी एशिया मे पूर्व जों की उपासना धर्म को एक संग बंन गयी थी। यह भी विश्वास था कि ईश्वर मनुष्य के रूप में पथ्वी पर बबतार लेता है और उसी मति द्वारा देवराज की उपासना की जाती थीं। संब्राट् को देवत्व स्वरूप प्रदान कर धर्म और राष्ट्र का एकीकरण किया गया । बेधीन का मन्दिर कम्बीडिया का बेस्टमिस्टर भवे था, जिसमें देवताओं भीर देश के महानु व्यक्तियों की समाधियाँ बनी हुई थी । इस समय में कुछ सेजकों की जैतियाँ भी स्थापित की गंधीं । ये मृतियाँ केवल उनके शौर्य की प्रतीक थीं। उपयुक्त वृत्तान्त के बीधार पर कहीं जा सकता है कि देवराज मत के अन्तर्गत बहुत-सी धार्मिक भविनाओं का समावेश था जिनका मख्य ध्येय सम्राट को इम्बरीय स्वीकृप देनी का । इसके साम पितरी की उपासना

७७. वेजर, कवासरित्सायदे जान कि, बृटिन्धे इ-पृथ्व के कि हो। राष्ट्र ७८. वर्गल विद्यार केटकीसा रिसेंडन्सीसाव्योगिक के वीर्थ व्यक्ष में

भी की जाती की । वद्यपि देवराज मत का संकेत आरम्भ में केवल किवलिंग की स्थापना केही था, किन्तु बाद में विष्णु और बुद्ध की मूर्तियों भी इसी मत के अन्तर्यत स्थापित होने लगीं । सीलोव के हीनयान मत के आयुर्माव ने शैव भीद बौद्ध संयु-नव को पुनः अलग कर दिया, पर विष्णुं का इससे सम्बन्ध बना रहा ।

# बौद्ध धर्म

कम्बूज देश में बीद्ध धर्म के महायान नत का पहले प्रवेश हुआ और यह शाह्मण धर्म के प्रतिद्वन्त्री रूप में ही विस्तृत नहीं हुआ, वरन् सहायक सिद्ध हुआ। इसीलिए इसका सैव मत के साब संतुलन हो सका और बढ़ को भी जिम्ति में स्थान मिला। धाने चलकर लंका के हीनयान बौद्ध धर्म के प्रवेश ने इस संत्रलन को विभिन्नता में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार यह भारतीय नौड धर्म से विश्व या जिसका भारका प्राचीत वैदिक धार्मिक परम्परा के विरोध से हमा या, जिसमें 'बाह्मणों के माधिपत्य तथा यहां का विरोध किया गया। इसके मन्तर्गत महत की अवस्था प्राप्त करना ही ध्येय माना जाता था। कम्बज देश में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है कि बीद धर्म का बाह्यण मत से कभी भी संघर्ष नहीं हमा कम्बुज के कुछ शासक बौद्ध होते हुए भी राजकीय देवराज मत का विरोध न कर सके, पर बुद्ध को भी जिम्ति में स्थान दिया गया तथा देवराज के मन्दिर में उनकी मूर्ति स्थापित हुई।" शैव भीर बौद्ध मत का एकीकरण हो चुका था भीर एक लेख में पद्मभव (ब्रह्मा), सम्भोजनेल (विष्ण्) तथा बुद्ध की लिम्ति का उल्लेख है। " इस सम्बन्ध में कम्बुज के सम्राटों ने भी प्रपनी उदारता भीर विस्तृत दृष्टिकीण का परिचय दिया और उनके व्यक्तिगत धर्म ने जनता के धार्मिक विचारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हीं के प्रभाव से राजकीय पदाधिकारी भी अपने दिष्टिकोण को उदार रख सके। कवीन्द्रारिमधन, जिसने प्रशापार्मिता की मृति स्थापित की थी, बाह्मण सम्राट् तथा राजकीय मत का पूर्णतया अकत था।

कम्बुज वेश में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम लेख छठी शताब्दी के अंत या सातवीं शताब्दी के भारम्य का मिलता है। इसमें प्रजाचन्द्र द्वारा तीन बोधिसत्त्वीं-शास्ता, मैत्रेय तथा अवलोकितेश्वर के प्रति दास और दासियों के दान का उल्लेख हैं। इन बोधिसत्त्वों को 'ब्राह कम्राता श्राञ्न' की स्मेर उपाधि से सम्बोधित किया

७६. हिन्तूप्रक्म और बुद्धिक्य, जाग ३, पू॰ १९७ । ४०. सजुमदार, कम्युक केया, ४० १५६, पू० ३६६ ।

वया है की ब्राह्मण देवताओं के लिए की प्रयुक्त की कवी। " अवकी किते कर का जलेखा किसी और सेखा में नहीं है, किन्तु कुक संबद ७१ २ के प्रसन्ध-त-कम के नेखा में लॉके कर की मूर्ति स्थापना का विवरण है।" ईसा की सातकी खराकों से पहले भी वीदा छयं के कम्यूज देश में प्रवेश होने का संकेत सिजता है, जैसा कि अवकर्षण्य के बत प्राई (व मीम प्रान्त) के लेखा से प्रतीत होता है, जिसका काल सक संबद्ध १८० है। इस लेखा में वो निक्षुयों, रत्नवानु और रत्नसिंह का उल्लेख है, जिनकी मांजी की धार्मिक सम्यत्ति को प्रयोग में लाने का बजाद द्वारा मिक्कार विमा पका था। इसमें किसी बाह्मण देवता का उल्लेख नहीं है, पर भिक्षुयों से शास होता है कि वे बौद वे। अमेर लेखा में इन दोनों भिक्षुयों द्वारा प्राह को दान देने का उल्लेख है, जिसका प्रयोग मुद्ध, बाह्मण देवता तका सजाद के लिए भी किया गया है। बौद विद्या का सबसे प्राचीन लेख है।

लगभग वो सताब्दी तक कोई और बौद लेख नहीं मिला। इसका कारण कवाजित किसी नासक की इस हम के प्रति मवहलाना जी जिससे इसे मित नहीं में। इसका उल्लेख इंस्मिन ने किया है। " यह शासक भववर्षन भववा इसानवर्मन् या जयवर्मन् रहा होगा। इस प्रकार की बौद्ध झामिक व्यवस्था बहुत समय तक जलती रही। बौद्ध हमें के जपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध शववा इसे मित पहुँ-चाने का उल्लेख हमको किसी लेख में नहीं मिलता है, किन्तु बौद्ध हमें से सम्बन्धित लेखों का अभाव इस हमें के उस युग में पूर्णतया विकसित होने वर सन्देह प्रकट करता है। कोक-संभो लेख में" पहले संभ, फिर बुद्ध और समं (बौद्ध तिम्हित के मन्य दो मंग) के प्रति उपासना की भावना प्रदक्षित हुई है (नमस् संवाय.....संबुद्धरलं प्रजमामि धर्मम्)। यह लेख राजेन्द्रवर्मन् के समय का है जिसकी माने जल- कर इसमें प्रशंसा की नयी है। इसी सम्बाद के समय के एक अन्य लेख में विद्या धर्म के वीगाचार मत का उल्लेख है।

व. आसोनिये, कस्बुअ, आय १, पृ० ४४२।

दर. अमुसदार, कान्युज लेख, मं० ४२ (अ), पु० ४७९।

=३. मबुबबार, नं० २८, पू० ३७।

वर. सक्कृतु, प्० १२ ।

दर्. सनुवदार, कम्बूब सेख, नं० १०० ई०, पुरु ४८३ ।

नदः बही, मं० १७, पु० २६४, पर २७४ ।

कम्बुज देश में अन्य बौद्ध देवी-देवताओं की उपासना और मूर्ति-स्थापना का कई लेखों में वर्णन है। बम-पुधोक (बटमवंग) से प्राप्त जयवर्मन् पंचम के शक सं० ६१९ (६८८६०) के लेख में बुद्ध, प्रश्नापारमिता, लोकेश्वर, वर्जिन्, मैलेय और इन्द्र की उपासना कही गयी है। इन छः देवी-देवताओं की मूर्तियों की उपासना पद्मवैरोजन नामक बौद्ध साधु ने की बी और उनमें से कुछ की कल्पना मंदिर के निकट पायी हुई मूर्तियों से की जा सकती है। शक सं० ६०३ (६८९ ई०) में विश्वनराज द्वारा बुद्ध की माता की एक मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख नोम-बन्ते के लेख में है तथा लोकेश्वर और प्रशापारमिता की धाराधना भी कही गयी है।

जयवर्मन् सप्तम के फिमानक लेख में लिकाय, बुद्ध और लोकेश्वर की झारा-धना कही गयी है। सझाट् की दोनों रानियाँ बौद्ध थों। दूसरी प्रथम की बड़ी बहिन थी और बौद्ध साहित्य में पारंगत थी। उसने नगेन्द्रत्ंग, तिलकोत्तर और नरेन्द्रा-अम के बौद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षुणियों को शिक्षा दी थी। उसी ने धपनी छोटी बहिन को भी बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, जिससे वह अपने पित की धनुपस्थिति में उसकी प्रतिमा देख सके तथा उसकी पूजा कर सके। पित के लोटने पर एक विशाल समाज का आयोजन किया गया और एक नाटक खेला गया जो जातकों पर आधा-रित वा और इसमें भिक्षुणियों ने भाग लिया था। अपनी छोटी बहिन की मृत्यु के परवात् सज़ाट् ने उससे। ववाह किया और उसने बहुत-से बौद्ध बिहारों में शिक्षा देने का कार्य प्रवित्त रखा। इस लेख से बौद्ध साहित्य तथा धर्म के कम्बुज में प्रय-लन तथा राजवंग में उसके पूर्णतया प्रवेश पर प्रकाश पड़ता है।

कम्बुज देश में महायान के बाद हीनयान का प्रवेश हुआ। हीनयान मन सम्बन्धी केवल एक ही लेख सूर्यवर्मन् प्रथम के समय का मिला, जिसकी तिथि शक सं० ६४४-४७ हैं भीर यह स्थाम के लोपवृत्ति से प्राप्त हुआ। इसमें सूर्यवर्मन् के उस प्रादेश का उल्लेख है जिसके अन्तर्गत पिवन्न स्थान, मंदिर, विहार, यित तथा हीनयान मत के स्थविर और महायान मत के मिशुओं को सम्राट् के प्रति अपने पुष्य प्रपित करने को कहा गया है। इस लेख के ग्राधार पर उस समय बौद्ध अर्म के दोनों मतों के प्रसरण का संकेत मिलता है। महायान मत सम्बन्धी लेख प्रसत प्रह (ग्रंकोर), प्रसत त कम (सिएम-राप), बत-प्राई (ब नोम), कोक-

द्धः मजुनदार, नं० १९३, पू० २६६। ददः बही, नं० १६२, पू० ४९४। ददः बही, कम्बुज लेखः, नं० १३१, पू० ३४३।

संभी (बटमवंग), बन-पुक्तीक (यही), नीस-बन्ते (अंकोर के. देखिण) तथा कियानक (अंकोर योम) क्रेस में मिले। इनसे प्रतीत होता है कि महामान मत का प्रवेश उत्तर-पश्चिम से कदाचित् स्थल मार्ग द्वारा हुआ भीर हीनमान मत की पहले इसी मार्ग से आया था, किन्तु बाद में सीलीन से आये हुए बाहियों के साथ समुद्री मार्ग से ग्राया। इसका प्रथम लेख कोक-स्वे-चेक (पश्चिमी बारे से दो मील दक्षिण) में शक सं० १२३० का बीन्त्रवर्मन् बाला है। इसमें सम्बाद द्वारा महायेर सिरि सिरिन्दमोलि (श्री इन्द्रमौलि) को एक गाँव देने का उल्लेख है और १२३० में एक विहार का निर्माण हुआ जहाँ एक बौद्ध प्रतिमा स्थापित की गयी। सम्राद् ने इस विहार को बार गाँव प्रदान किये। सीलोन के हीनयान का बौद्ध मत से सम्बन्धित यह सर्वप्रथम लेख है।

चीनी स्नोत से भी कम्बुज-फुनान में बौद्ध मत पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ५०३ ई० में एक मूंगे की बुद्ध की मूर्ति चीनी सम्राट् वू ति की फूनान से भेजी गयी। उस देश के निवासी दिव्य विमृतियों की कांसे की मृतियां भी बनाते थे। ल्यु-तो-पा-मो भर्यात् रुद्रवर्मन् ने बंदन की एक बुद्ध की मृति बीनी सम्राट् को भेजी भीर ४३६ ई० में बढ़ का १२ फट लंबा एक केश भी भेजा। संघपाल भीर मन्द्र नामक फनान के दो बौद्ध भिक्ष भी चीन गये जहाँ उन्होंने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी में धनुबाद किया। ६७५ ई० में भारत से जाते समय इस्सिंग नामक चीनी याती ने पी-नन प्रवश फुनान देश का वर्णन किया है। उसका कथन है कि वहाँ के रहने वाले पहले देवताओं को पूजते थे, किन्तु बाद में वहाँ बौद्ध धर्म फैलने लगा। एक दृष्ट राजा ने बौद्ध सम्प्रदाय के लोगों को नष्ट कर दिया भीर इससे बौद्ध धर्म को बड़ी क्षति पहुँची । १४ इससे प्रतीत होता है कि वा नोम क्षेत्र में, जो कि हिन्द-चीन के दक्षिण-पूर्वी भाग में या, बौद्ध धर्म प्रचलित था भीर जैसा कि चीनी श्रीत से प्रतीत होता है, यहाँ से बौद विज्ञान तथा बद की मति चीन भेजी गयी। कदाचित् भववर्मन् या उसके किसी बंशज ने इस धर्म को क्षति पहुँचाबी। बौद्ध धर्म यहाँ १०वीं सताब्दी से १३वीं सताब्दी तक अपनी उन्नति के शि खर पर या भीर यहाँ के राजाओं में सर्वप्रथम सूर्यवर्षन्, जिसने निर्वाण पद प्रा प्त किया था, तथा जयवर्मन् सप्तम ने इस धर्म को बहुत प्रोत्साहन दिया। बौद्ध धर्म के

**२०. वही, नं० १८८, पु० ५३३**'।

११. इलियट, हिन्दुइज्म एव्ड बुद्धिज्म, जाम ३, पूर्व १०६ ।

अनुवादी होते हुए भी उन्होंने राजकीय मत का अनुसरण किया। यकोवर्सन् नै सैंच और वैकाद आश्रम की शांति सीमात आश्रम की भी स्मापना की।

बौद्ध धर्म के प्रसरण में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का भी हाथ था। सत्यवर्मन् ने फिमानक के निर्माण में प्रमुख भाग लिया था। रे राजेन्द्रवर्मन् के मंत्री कविन्द्र-मधन ने बुद्ध, बळापाणि, प्रक्षापारमिता तथा लोकेश्वर की मूर्तियाँ स्थापंत की । जयवर्मन् पंचम के मंत्री कीर्तिवर्मन् के प्रयास से बौद्ध धर्म क्पी चन्द्र भक्तान्तिमय बातावरण के बने बादलों से पुनः बाहर निकल आया। उ उसके समय में 'महाविमाण' और 'तत्त्वसंग्रह' की टीका बाहर से कम्बुज देश में आयी। तारानाथ के मतानुसार बसुबन्धु के एक शिष्य ने हिन्द-चीन में बौद्ध धर्म फैलाया था। "

कम्बुज देश में बौद्ध धर्म का बाह्यण धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध या भीर बुद्ध को बाह्यण दिमूर्ति में स्थान मिला । उदयार्कवर्मन् के शक सं० ६८६ के प्रसत-प्रहु-क्षेत लेखानुसार में संकर्ष द्वारा पुनः शिवलिंग की स्थापना के साथ बहुग, विष्णु और बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित की गयीं । इनको चतुर्मृति के नाम से सम्बीधित किया गया । शक सं० ६६६ के प्रहु-पुत-लो के लेख में प्रवासत, यह तथा कुछ सम्य मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है । इन लेखों से यह प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म बाह्यण धर्म से संतुलित हो जुका था और स्पर्धानु के रूप में न था । इसीलिए बुद्ध को दिमूर्ति में स्थान मिला ।

बौद्ध धर्म से सम्बन्धित अन्य सार्वजनिक कायों का भी उल्लेख लेख में है। अकोक की भाति जयवर्मन् सप्तम के ता प्रोम के लेख में सझाट् द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्यों का विवरण है। इनमें बुद्ध, धर्म, संघ, लोकेश्वर और प्रकापार-मिता की आराधना के बाद सखाट् की माता तथा गुरु की प्रतिमाधों के स्थापन का उल्लेख है। सखाट् ने १०९ विकित्सालय बनवाये जिनके प्रवत्ध का विस्तृत

**६२. बामोनियं, भाग १, प्० २६१।** 

**८३- इलियट, भाग ३, पृ० १२३।** 

**१४. ननविक्षो, संटालान, १२४४, १२४८**।

<sup>·</sup> ६४. मनुमदार, कम्बुक लेख, नं० १४६, प्o ३६ ।

६६. मजुमदार, कम्बुज लेख, गं० २०, ५० १७६।

**२७. वही, मं० १७७, ए० ४**४२।

वृत्तान्त एक दूसरे लेख में है जो लाघोस मे मिला। इनमें प्रवेश के लिए किसी प्रकार का भेद-भाव न वा।

इन लेखों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि कम्युज में बौद्ध धर्म का प्रवेश स्थल तथा जलमान से हुआ। पहले बौद्ध धर्म को कुछ सित पहुँची, किन्तु पृथ्वीं अताब्दी के बाद से महायान नत उप्पति करता गया। इसका बाह्यण धर्म के साथ विरोध न या भीर तथागत को भी बाह्यण धर्म में स्थान दिया गया था। आह्यण धर्म को बौद्ध धर्म से भी कोई अति नहीं पहुँची। उपर्युक्त कृतान्त से यह अली-भांति विदित हो जायगा कि विस्तृत दृष्टिकोण और उदारता के कारण कम्युज मे बौद्ध धर्म बाह्यण धर्म की तरह भलीभांति फूजता-फलता रहा और इसने सूर्य-वर्मन् प्रथम भीर जयवर्मन् सप्तम भादि कम्बुज सम्बाटों से बादर प्राप्त किया।

# 99

#### कला

क्रिय्बुज-कला के विकास में भारतीय स्थापत्य और शिल्प कला का बड़ा हाथ रहा है। वहाँ के आचीन मन्दिरों के सम्मुख दर्शक की गुप्तकालीन किसी प्राचीन मन्दिर सबवा दक्षिण भारत के गोपूरम् की बाद शातीं है। कम्बुज देश में भी कला का विकास भारत की भाँति धर्म को लेकर ही हुआ और इसी के मन्त-गैत मन्दिर तथा विहारों का निर्माण हुआ। इनकी बनावट थीर सजावट मे भारतीय परम्परा को भपनाया गया, पर धीरे-धीरे स्थानीय प्रभाव बढ़ता गया भीर कला नवीन दिशा की भीर मुझे। स्थानीय कलाकारों ने अपनी बुद्धि भीर कुशलता का परिचय देकर उसे स्वतंत्र रूप धारण कराने का प्रयास किया, जिसके भन्तर्गत मन्दिरों का निर्माण स्थानीय प्रवृत्ति के ब्राधार पर हुन्ना । कलाकार ने उत्तरी कम्बुज के प्राचीन लकड़ियों के प्रतीकों से प्रेरणा ली भीर उसी साधार पर भारतीय धर्म धीर देवताओं के निमित्त इस युग में भी मन्दिर बने । देवराज मन से सम्बन्धित लिय स्थापना तथा पूर्वजों की मुर्तियाँ स्थापित करने के लिए मन्दिरों का निर्माण स्थानीय स्थापत्य-कला परिपाटी के धन्तर्गत हुन्ना । इसके अनुसार मिव का स्थान कैलास पर्वत है, इसीलिए मन्दिर का पर्वत प्रथवा पर्वत की भौति कॅंबे स्थान पर ही निर्माण करना चाहिए। इसीलिए इन पर्वत-मन्दिरों का निर्माण इस युग की विशेषता है। कम्बूज देश के बौद्ध शासकों ने भी अपना अनुदान दिया और जिन मन्दिरों का निर्माण हुआ उनमे जयवर्गन् सप्तम का वेयोन का मन्दिर चारो दिशामों में लोकेश्वर के विशाल मुख के लिए प्रसिद्ध है।

## आदि स्मेर कला

खमेर कला के प्राचीन झंग को हिन्द क्ष्मेर कला भी कहत हैं, क्योंकि इस पर भारतीय प्रभाव सबसे अधिक हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि दक्षिण भारत के पल्लव और यहाँ की खमेर कला एक ही शैली के समानान्तर रूप हैं। गोसलिए के मतानुसार कम्बुज की प्राचीन कला को क्ष्मेर न कहकर यदि भारतीय ही कहा जाय तो ठीक होगा। र वह भारतीय कला सुदूरपूर्व में सामुद्रिक मार्ग से पहुँची

कुमार स्वामी, हिस्ट्री आफ इंडियल—इंडोनेशियन आर्ट, पू० १८१ ।
 इस विषय में बहुत-से क्रांसीसी विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । पामांसिये ने

भीर फनान में विभिन्न कलारमक प्रमुलियों का सम्मिश्रण हुमा, बहाँ के क्षेत्र में प्राचीन कोर कला के अवशेष मिलते हैं। बादि कोर कला का काल ईसा की ६-दबीं मताब्दी निर्वारित किया गया है और इसका मुख्य केन्द्र संभीर तथा आई कक है जो क्योंग के निकट फनान की प्राचीन राजधानी रही होगी। स्थापस्य कला के अन्तर्गत इस वन के मन्दिरों का निर्माण पूर्णतया भारतीय ग्रंब से हुआ और उन पर स्थानीय प्रभाव नहीं है । मन्दिर प्रायः ईंटों के बने हैं, पर परबर का भी प्रयोग किया गया। ये मन्दिर छोटे तथा गर्भगृह तक ही सीमित हैं। भारत के गप्तकालीन भमारा मन्दिर की भाति बाहर की दीवार और मन्दिर के देवस्यान के बीच में एक छोटी-सी बीची (गैलरी) है। यह आयताकार है, दीवारें साधारण हैं जिनमें जौकोर खम्मे (पाइलस्टर) भी हैं तथा ऊपर की छत साधारण रूप से सीधी वेसर परिपाटी की है। छत और दीवारों के मध्य में गील कानिस या बाहर को निकली हुई कानिस है और बीच में वैत्याकार मेहरावें हैं , जिनमें मूर्तियों का शीश है, जैसा कि गप्त तबा पल्लव कला में भी मिलता है। ईटों के बने इन मन्दिरों की समानता उत्तरी भारत के सीरपुर तथा मिटरगाँव ने की जा सकती है और बाहरी भाग में नक्काशी की हुई ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। ईटों के मतिरिक्त पत्यर के मन्दिरों में संभोर के निकट हंचेई तथा कोंपों-योम के प्राई-कुक के मन्दिर उल्लेखनीय हैं। हंचेई का मंदिर पत्थर का बना है घीर इसके प्रवेश द्वार की सुहावटी (लिटल) पर चतुर्भुज मनन्तशयन की

सर्वप्रयम इस और ध्यान आकाँवत किया । (बृ० इ० का० २३, पृ० ४९ क्ष) अंकोर, पृ० १ व । वकोकर के मतानुसार उत्तरी भारत की कला का भी सामुद्रिक मार्ग से सुदूरपूर्व में प्रवेश हुआ और विभिन्न कलात्मक परिपाटियों का निशीकरण फूनाय में हुआ (ज० प्रे० इ० सो० २, पृ० १२२-७) । मेमूस वे भी कला पर भारत-प्रमाव सम्बन्धी लेख में अपने विचार प्रकट किये हैं (इंडियन आर १ से० ७, पृ० १९० से) । विस्तृत रूप से प्रसे ने अपने प्रन्य इस्ट्राग यु एक्सट्रीम ओप्रियन्ट (सुदूर-पूर्व का इतिहास) (इ० ए० ओ०) भाग २, पृ० ५७२ में इस पर विचार किया है। भारतीय प्रमाय स्थाप साम किया है। भारतीय प्रमाय स्थाप साम किया है। भारतीय प्रमाय स्थाप साम के सेओं में पढ़ा । द्वारों के अवर केउ भड़े छक्जों (पेडीमेन्ट) भारतीय पर्त्याकार मेहराव से सिये गये हैं, जैसा कि सोमस प्रविद्र भाव, कालों इत्यादि गुकामन्दिरों में पिकता है। मुहाबटी (सिन्टल) के बोनों किमारों पर मकर हैं जो जैस को निगनते विचाये गये हैं, जैसा कि भारतीय मन्दिरों में भी मिनता है। जनता वृकामन्दिर १९। ब्रीपदी रूप, महावतिपुरम् ।

प्रतिमा अंकित है। इसकी कत भी तीजी और ताखारण है तथा इसकी समानता साइहोस के लाव-खान मन्दिर से की यदी है। आई-कुक का मन्दिर प्रायताकार स्त्वर का गृह है जिसमें डघोडी (सोसारा) नहीं है। किनारे पर दीचार में पतने स्तम्भों (पाइलस्टर) पर नक्काशी की हुई है। मन्दिर के नीचे की चौकी (पेडस्टस) और ऊपर की चारो घोर की कानिस धीर छत के बीच मेहरावों में देवताओं के सीम दिखाय गय हैं। संभोर की मौति प्राई-कुक क्षेत्र में भी ईंटों के बहुत-ते मन्दिरों के धवसेच प्राप्त हुए हैं। इनकी दीवारों धलंकृत हैं और द्वार की मुहाबटी पर मकर है।

वेयोंग का प्राचीन मन्दिर भी प्राचीन परिपाटी के अन्तर्गत ईसा की सांतवी अताब्दी के प्रथम वर्षों में बनाया क्या ! इसमें भी ईटों का प्रयोग किया गया है ! इस आयताकार मन्दिर का नीचे का भाग भूमारा मन्दिर की शाँति है । गर्भगृह और बाहर की दीवार के बीच में प्रदक्षिणा-पथ है । ये मन्दिर तीन मरातिब (मंजिल) जैंचे हैं भीर ऊपर के भाग नीचे से छोटे होते जाते हैं ! यह मंजिल केवल मलंकरण हेतु है, इसका कोई बास्तिवक प्रयोग नहीं था । दीवारों में नकली चैत्य-खिड़कियाँ बनी हुई हैं । मंजिलों की छत चेसर परिपाटी के अन्तर्गत है, जैसी कि कांचीपुर के कैलास मन्दिर या मामल्लपुरम् के रथों में है । ।

स्थापत्य कता के मतिरिक्त इस युग की शिल्पकला पर भी भारतीय प्रभाव पूर्णक्प से प्रतीत होता है। इस काल की मूर्तियाँ भी गुप्तकाल की मूर्तियों से बहुत मिलती-जुलती हैं। उनको देखने से प्रतीत होता है कि वे भारतीय कलाकारों की ही देन हैं। शिल्पी शब्द का प्रयोग यशोधरपुर के मन्दिर से संबंधित लेख मे मिलता है। उस समय स्थानीय झैल क्पकारों ने श्रपना शस्तिरव स्थापित कर

२. गोसलिए, घोसलिए : रेबरोंज सग स सम्बोडिएंस (सम्बोडिया पर कोज), अध्याया २४ । कुमार स्थामी, पू० १८१-२ । रावलैंड, वि आर्ट एवड आर्कोटेक्चर आरू इंडिया (आ० इ० आ० ई०, पू० २२५) ।

३. रावलंड, आ० इ० आ० ई०, वृ० २२६ँ। चित्र ११३ व ११७ व । वते : इ० ए० ओ०, चाग २, पू० ५७३-४ ।

४. पत्रोधरपुरे रम्बं मन्त्रिरं विषुश्रप्रियः ।

शिल्पविष् विश्वकार्येव यो नरेन्त्रेक कारितः ॥ अनुमदार, कन्युक लेख, मं॰ ६६, पृ० २३१, वद ६८ । ईटों के बने मन्दिरों का उल्लेख कम्युक लेखों में भी मिलता है । मनुमदार, बही, नं० २२, पृ० २७ । मं० ५८, पृ० ७१ ।

तिथा होता, पर तकेशी गीर प्राई-अवत से प्राध्य मूर्तिमों की वैसमूक, किरचंचेते चुक्ट (प्रतिपैरेन्ट ब्रेगरी), बोठी पर मुस्काम, कमानीवार भंगें तथा सुनी श्रीसों का हीना ही इस बात का असंदिक्त प्रमाण नहीं प्रतीत होता कि भारतीय कलाकारों वे ही उदका निर्माण किया । प्राकृतिक सीन्दर्व और मूर्ति में स्पूर्ति की धावना तथा मंभीरता विशेषतया उत्सेखनीय है। विशिष्ट मूर्तिमोंका उत्सेख माने किया जायगा ।

# शासीय युग-कला-विकास

घाठवीं बताब्दी के भारम्भ से कोर कला का दूसरा युव भारम्भ होता है जिसे मास्त्रीय यग की कला के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। इस मुक में भी विषय भारतीय ही रहे भीर कलाकारों ने मन्दिरों, विहारों, श्रासादों तथा बाह्मण भीर बौद्ध धर्म सम्बन्धी मृतियों का निर्माण किया। पर कलाकार एक नमे मोड़ की बोर चल पढ़े वे जिसमें उन्हें स्वतंत्रता थी भीर भारतीय परिपादी के भन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं रह गया था। इसीलिए क्मेर कलाकारों ने जहाँ कहीं भी मन्दिर बनाये उसमें कुछ-न-कुछ नदीनता अवस्य डाल दी। कला के प्रसरण में विशेष कप से राजकीय हाब रहा, इसीलिए कुछ विद्वानों ने सासकों के नान पर कला का नामकरण किया, जैसे इन्द्रवर्मन की कला," या यशोवर्मन की कला इत्यादि । रावलैंड के मतानसार इस शास्त्रीय स्मेर कला का प्रथम यग दवीं से १०वीं यतान्दी के अन्त तक रखा जा सकता है और कला का दूसरा युग ११वीं शतान्दी से १४वीं शताब्दी के अन्त तक रख सकते हैं। हैलैंड ने सम्पूर्ण क्मेर कला की विभिन्न केन्द्रों के अन्तर्गत बौटा है।" इसमें से प्रथम संभीर कला ईसा की छठी शताब्दी के प्रन्त से लेकर सातवीं शताब्दी तक संभोर तथा प्राई-कृक पर्यंत सीमित रही। इसके बाद प्राइ-क्रॉग और कों-पोंग-प्रह की कला थी, जिसके प्रतीक प्राई भन्देल में मिले हैं और यह ७वी गताब्दी के उत्तरार्ध भाग से भाठवीं के भन्त तक विकसित रही। जयवर्मन् ब्रितीय के जावा से लौटकर कम्बूज में राज्य स्थापित करने के समय से बास्त्रीय वस बारम्भ होता है। इसमें देवराज की मूर्ति स्थापित हुई और सम्राट् की बदलती राजवानियों के साथ-साथ इस मृति की स्थापना भी विभिन्न केन्द्रों में हुई। नवीं शताब्दी के पूर्वाई भाग में कुलेन तथा कलों प्रथवा प्रमुखों की कला-परिपाटी के अन्तर्भत ६७६ में प्रमुखो, ५६१ में क्कोंग और

प्र. स्० ४० का० ११११।

इ. बा॰ इ॰ बा॰ ई॰, पु॰ २२८।

७. आर्ट दु एकिका ओसिएन (प्राचीन इशिया की कसा) भाग २, वृ० ४-४ ।

मह दे में सोने के मन्दिर स्वापित हुए। अंकीर केव में ही राजधानियाँ और मन्दिर वते । बचीवर्मन प्रथम ने ग्रंकीर राज्य की स्थापना की जिसका केन्द्र नीम वखेंग या. और यहीं पर नवीं सताब्दी के अन्त तथा दसवीं के प्रारम्भ में नोम क्खेंन के मन्दिर तथा नोम-कोम, नोम-बोक, प्रसत-कवो (६२१ ई०) तथा बकसेई-बंको का निर्माण हुआ। खो-खेर के मन्दिर १२५-१४४ ई० के बीच में अपने ढंग पर बनाये गये। दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध भाग में वन्ते-आई की कला को रखा गया है जिसका निर्माण ६६७ में हुआ था, और इसी समय में नेबोन (६५२ ई०) तथा प्रेक्ष (१६९ ६०) के मन्दिर स्थापित किये गये। बौद्ध सम्राट सूर्यवर्मन प्रथम के समय (१००२-१०४६ हैं) में क्येर कला उत्तर में लाग्रोस तथा पश्चिम में स्याम की भीर भी बढी। दसवीं शताब्दी के चन्त भीर १९वीं के ग्रारम्भ के युव की कला 'कर्लेंग कला' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ता-किन्नो भीर फिमानक के मन्दिरों को रखा गया है। १०६= ई० में बफ्जोन का मन्दिर अपने ढंग पर बनाया गया । ग्रंकोरवाट के निर्माता सूर्यवर्मन् द्वितीय (१९१३-१९५०) ने कम्बुज कला के प्रसरण में विशेष रूप से मनदान दिया। ११वीं शताब्दी के प्रन्त भीर प्रवीं के पूर्वार्ध भाग में फिमाई (१११० ई०) के जमों के आक्रमण तथा अंकीर को जलाने से कला को बड़ी क्षति पहुँची । जयवर्मन सप्तम ने पूनः राज्य-संगठन कर ग्रंकोर थोम नामक नगर की स्थापना की । उसके बौद्ध होने के कारण इस समय महायान मत प्रधान था। बेयोन की स्थापना लगभग १२०० ई० में हुई। इसी समय में ता प्रोम (११८६), प्रह खन, ग्रंकोर-योम के गोपरम, बन्ते-चमर तथा प्रासाद भी बने । यही बमेर कला का बन्तिम यग था । स्यामियों के साथ संघर्ष के फलस्वरूप १४वीं शताब्दी में कला का अन्त ही गया।

# विशेषताएँ

शास्त्रीय युग की कला में स्थानीय लकड़ी के प्रासादों के भाषार पर तथा भारतीय विषय और विशिष्ट कला को लेकर मन्दिरों का निर्माण हुआ। पामानितय के मतानसार प्राचीन लकड़ी की इमारतों में लम्बे दालान या वीवियौ (गैलरी) होती थों और ऊपर की छत ढालू टाइलों द्वारा पाटी जाती थी। कभी कभी ऊपर का भाग शुंडाकार (पिरामिड) रूप भी घारण कर लेता था। इस

द्ध. हिस्ट्री आफ बनेर आर्कीटेक्बर, ईस्टर्न आर्ट ३ (१६३१), पू० १४७ से । उपर्युक्त विद्वान् के नतानुसार इसी प्रकार के पिराविष्ठ कम्बुज, स्याम तथा वर्मी में अब भी वाये वासे हैं। सम्बन्ध में उत्तरी स्थापत्य परम्परा के, जो केन ला से आयी थी, अन्तर्गत सिखर तथा सिम्मिलत वीथियों का मुख्य स्थान था। दक्षिणी परम्परा में, जी फूनान से ली गयी थी, केवल शिखर का ही प्रधान स्थान था। इन्हीं पर आधारित कम्बुख देश की शास्त्रीय स्थापत्य कला विकसित हुई, जिसके मूल अंग थे ऊँची मढी या सोपान चढ़कर कैलास की भाँति ऊँके स्थान पर देवस्थान का निर्माण, शिखर तथा कास-झाकार रूप में मन्दिरों का एक-दूसरे से मिलाकर बनाना और अन्तर्वीथियों का निर्माण, जिससे दर्शक प्रदक्षिणा कर सके तथा उसमें दीवारों पर शिल्पवित्र अंकित किये गये। आगे चलकर मन्दिर के बारों और खाई बनायों जाने लगी जिसे पार करने के लिए पुल या बाँध बनाये क्ये तथा खाई के पास नागों की मूर्तियाँ स्थापित की गयी। इनके अतिरिक्त इस शास्त्रीय युग के मन्दिरों के तीन द्वार, स्तम्भ के रूप मे गरूड़ की मूर्ति, मेहराब तथा कमानीनुमा छतें (वाल्टेड रूफ), ऊँवे शिखर, नोकीली कमानीदार तोरण (ओगिव), दिलहे (टिम्पेनम) तथा लम्बी-लम्बी वीथियाँ विशेषताएँ है। प्रमुख मन्दिरों में केवल कुछ ही का उल्लेख किया जा सकता है।

# लोले के मन्दिर

लोले के मन्दिरों का कम्बुज की कला के क्षेत्र में अपना स्थान है। यशोवर्मन् द्वारा बनाये गये इन मन्दिरों का स्वरूप, शिखर तथा अलंकरण विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। ये मन्दिर एक ही स्थल (टेरेस) पर कास आकार के कम से बनाये गये हैं। बाहरी भाग में प्रवेशद्वार की सुहावटी खुदे हुए चित्रों से अलंकृत है। द्वार के दोनों और दीवार में खुदे हुए आले हैं जिनमें द्वारपाल की खड़ी मूर्तियाँ हैं। द्वार के ऊपर चैत्याकार फलक है जिसके किनारों पर मकर बने हैं। छत से कलश

ह. मन्दिरों के निर्माण में दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । प्रथम उनका निर्माण कैलास की माँति ऊँची पहाड़ी या बने हुए स्थान पर होना चाहिए, जैसा कि एक लेख में शिवलिंग की स्थापना ६१ फुट की ऊँचाई पर होने का उल्लेख हैं। मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० ६४, पृ० १७२। दूसरी आवश्यकता यह भी कि मन्दिरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में युगमता के लिए वीथियों का निर्माण किया गया। वास्तव में छमेर स्थापत्य कला के केवल तीन ही मुख्य अंग हैं; शुण्डाकार मेड़ी जिस पर मन्दिर का निर्माण हो, मन्दिर का शिखर और वीथियों (गैलरी)। इन्हीं तीनों को लेकर स्थापत्य कला का कमकप से विकास हुआ। वीथियों में जिल्ल अंकित किये गये।

तक का किसार कई भागों में विभागित है जो कमशः नीचे से ऊपर छोटा होता जाता है। इस भागों में भी उसी प्रकार चैत्याकार मेहरावें तथा ईंटों के स्तम्भ (याइ-सस्टर) हैं। कई मंजिनों के शिखर दक्षिण भारत के गोपुरम् की बाद दिखाते हैं। ऊपर का कलश भी द्रविड़ परिपाटी का प्रतीक होता है। इन मन्दिरों के द्वार तथा माले पत्थर के हैं, पर शिखर ईटों का बना है। मालों में द्वारपाल की मूर्तियाँ महीन भूने (स्टक्को) की बनी हैं। लोले के मान्दरों का एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इनका निर्माण शव-पावती की मूर्तियों के स्थापन हेतु हुमा था। ये मन्दिर मादि कमर, कला, जो पूर्णतया भारतीय थी भीर शास्त्रीय कला के मध्य युग के हैं। "

# वक्सेई चन्कों और नोम बखेंग

क्सेर कला स्थानीय पारपाटी के अन्तर्गत भागे मुढ़ रही थी। यन्दिरों के निर्माण में इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि वे बड़ी ऊँचाई पर हों। एक लेख में एक शिवलिंग की ५१ फुट की ऊँचाई पर स्थापना का उल्लेख है। "इसके अतिरिक्त मन्दिरों में सुगमता से यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मन्दिर के अन्दर वीथियों (गैलरी) का होना आवश्यक था। पवत-मन्दिर का साधारण प्रतीक वकसेई चम्कों का मन्दिर है जिसका निर्माण १४७ ई० में हुमा था। जोले के मन्दिरों की भौति इसका शिखर भी उसी भाकार का है, पर यह समतल भूमि पर नहीं बना है। प्रवेशदार तक पहुँचने के लिए चारों भोर सोपान हैं भौर मन्दिर पाँच मंजिल के मुंडाकार (पिरामिड) स्थल पर है। कदाचित् पहले हर मंजिल की सीढ़ी पर पहुँचने के स्थान पर सिंह बैठे थे। इस

१०. भूसो ने अपने एक लेख में हवीं शताब्दी के क्लों के मन्दिरों पर जावानी प्रभाव दिखाने का प्रयास किया है (बू० ए० सितम्बर १६३३, पू० १६० से)। उनके मतानुसार जावानी प्रभाव नोम कुलेन (महेन्त्र पवंत), को जयवर्षन् दितीय की कुछ समय तक राजधानी रहा तथा क्सों (हरिहरालय, अन्तिम राजधानी) के मन्दिरों पर पड़ा। इस सम्बन्ध में गोलोन्यू ने भी बोरोबुदूर के एक तोरच की प्रसतकोक-पी (८५७) की एक सुहाबटी (लिन्ट्स) से समानता दिखायी है जिसमें काल का शीश और मकर भी है। काल-मकर-सोरच का प्रभाव नोंम बखेंग, नोम-बोंक, कन्ते-भाई तथा अंकोर तक पड़ा। दीवारों में बने स्तक्मों (पाइलस्टर) को अलंकृत करने तथा हारपास और अप्सराओं में भी यह प्रभाव प्रतीत होता है।

११. पूर संर, नंर हर, पूर १७२ ।

मन्दिर में कोई लिंग-मूर्ति नहीं मिली और इसका निर्माण किसी पूर्वजों की मिति-स्थापना हेतु हुआ होगा ।

नीम बंखेन का मन्दिर शंकीर थीम के निकट एक पहाड़ी पर है, जिसका निर्माण यशोवमैन ने कराया था, जैसा कि यहीं से प्राप्त जयवर्मन पंचम के शक संव = ह० के लेख से प्रतीत होता है। <sup>१९</sup> इसमें यशोघरेश्वर नामक शिवर्लिंग की स्थापना की गयी थी। इसमें एक पहाड़ी को पाँच मंजिल के खंडाकार में परिणत किया गया है। सबसे ऊपर की मंजिल पर पत्थर के पाँच शिखर हैं भीर उनके छोटे प्रतीक तीचे सीढियों पर बने हैं। कदाचित ऊपर के शिखर-मन्दिर के बीच में एक बहा देवस्थान रहा होगा जिसका देवराज मत से सम्बन्ध होगा। प्रत्ये क मंजिल में सोपान के दोनों श्रोर पत्थर के सिंह बैठे दिखायें गये हैं। फिमानक (ब्राकाश-विमान) का निर्माण १०वीं क्रताब्दी में यशोधरपुर के प्रांगण में हमा था श्रीर कदाचित् यह एक सहायक मन्दिर के रूप में था। तीन मंजिल की ऊँचाई पर वह शुंडाकार मेढी पर स्थित है तथा ऊपर पहुँचने के लिए सोपान है जिनके दोनों किनारों पर सिंह बैठै दिखाये गये हैं। नोम-वर्खेंग की भौति इसकी संजिलों पर शिखर नहीं हैं। उत्परी भाग पर खुली हुई बीधी है जो कदाचित् यादियों के ठहरने प्रथवा दानहेतु धान्य रखने के लिए बनायी गयी थी। ता-किम्रो के शैव मन्दिर भी, जो शंकोर के पूर्व भीर ता-प्रोम के उत्तर में हैं, इसी प्रकार संडाकार मेठी पर स्थित हैं। ऊपरी भाग पर भाठ शिखर बने हए हैं जिनसे कदाचित शिव के माठ नामों मथवा स्वरूपों का संकेत रहा होगा। फिमानक की भाति यहाँ भी वीथियाँ हैं। १६

# अंकोरवाट (नगरमन्दिर)

कम्बुज कला में ऊँचाई ग्रौर चौड़ाई के संतुलन का सफल प्रयास सूर्यवर्मन् द्वारा बनाये गये भंकोरबाट में मिलता है। इस विशास मन्दिर को देखते ही कोई भी दर्शक संदिग्ध ग्रौर विस्मित होकर सोचने लगता है कि यह मनुष्य भयना देवता द्वारा बनाया गया होगा। ढाई मील के चेरे में स्थित इस विशास मन्दिर के चारों भोर खाई है ग्रौर प्रदेश के लिए एक पुल बना है, जिसके कठघरे (बालुस्टेड) के दोनों ग्रोर नाग हैं जिनके फण सबसे भागे हैं। ३००० फुट चौकोर पत्यर की मेढी

१२. मजुमदार, कम्बुल लेख, नं० १०६, पृ० २७६।

१३. बारनेट, दी ढेन्युल आफ अंकोरबाट, ए० वि० इ० आर० १६३२, पु० ४१ ते । रालेंड, दि० आ० इ० आ० इ०, पु० २३२ ते ।

पर काम भाकार कम में विशाल मन्दिर बना है। प्रवेशद्वार से भन्दर जाते ही एक लम्बी बीथी (गैलरी) मिलती है जो कोई श्राधे मील की परिधि में है भीर इसमें २५०० फट की लम्बाई तक विष्णु तथा यम से सम्बन्धित कथानक-चित्र मंकित है। यह बन्द प्रदक्षिणा-पथ (कलायस्टर्ड झारकेड) मन्दिर की बाहरी परिधि का प्रथम ग्रंग है। मध्य द्वार से ऊपर चढ़ने के लिए सोपान हैं, जहाँ से ऊपर पहुँचने पर कासाकार चार आंगन हैं और उसी प्रकार की वीथी चारों भीर चली गयी है। किनारों पर शिक्षर हैं। यहाँ से दूसरे जीने से चढ़ने पर पूनः एक विशाल झाँगन में पहुंचते है जिसके किनारों पर शिखर हैं। इस मेढी से ऊपर चढ़ने के लिए पुनः सीढिया बनी हुई हैं, जहाँ बीच में मंडाकार मेढी पर मन्दिर बना है। देवस्थान में पहुँचने के लिए सीढियाँ बनी हुई है। यह देवस्थान पृथ्वी से २०० फट की ऊँचाई पर है जहाँ देवराज की मूर्ति स्थापित थी। मन्दिर मे बीच का शिखर सबसे ऊँचा है भीर चार कांनों पर चार भीर शिखर बने हुए है। इन शिखरों की तलना भवनेश्वर के मन्दिर के शिखर से की जा सकती है, पर अंकीरवाट के मन्दिर का शिखर नौ भागों में है और यह प्रतीन होता है कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पर मोतियों की माला लपेटी हुई है जो भूवनेश्वर के मन्दिर के शिखरों में नहीं है। इन शिखरों को एक दूसरे और बीच के देवस्थान से बन्द वीथियों द्वारा मिला दिया गया है और यही प्रयास दूसरी तथा प्रथम मजिल पर भी किया गया है । इस विशाल मन्दिर के निर्माण मे ममतल (हारीजान्टल) गौर क्षितिज (वरटिकल) प्रयोगों का संतुलन किया गया है। मन्दिर के बाहरी भाग की बनावट, घुमाव और गोलाई में ख्मेर कलाकार ने अपनी बुद्धि और स्वतंत्र विचार से काम लिया है, यह भारतीय परम्परा पर आधा-रित नहीं है। वीथी ग्रोर शिखरों के गुम्बज कछोटियाकार (कारवेल) सिद्धान्त को लंकर बने है जिसके अन्तर्गत अगले बढ़े हुए पत्थर का भार पिछले पत्थर पर रहता है। इस सम्पूर्ण मन्दिर मे कहीं पर भी चूने या पलस्तर का प्रयोग नहीं हुआ है। स्थापत्य कला के सुन्दर प्रतीक के म्रातिरिक्त मंकोरबाट ग्रपनी शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख ग्रागे किया जायगा।

## अन्तिम युग

शास्त्रीय परिपाटी के अन्तर्गत कम्बुज में कला का अन्तिम युग विशेष रूप से महत्त्व रखता है। यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक परिस्थिति कम्बुज-शासकों की क्रियात्मक प्रवृत्तियों को रोक न सकी। अंकोरवाट के निर्माण के बाद चमों ने कम्बुज देश पर आक्रमण किया और नागरद्वार तक पहुँचकर बड़ी क्षति पहुँचायी। जयवर्मन् सप्तम ने चमों को हराकर अपनी नयी राजधानी अंकोरथोम के चारो और दीवार, जिसमें पाँच बड़े द्वार हैं तथा बड़ी खाई बनवायो और वीच में वेम्रोन

का विशास लोकेश्वर का मन्दिर बनवाया, जिसके ४४ शिखरों के प्रत्येक कोने पर लोकेश्वर का मुख पत्थर पर अंकित है। इसके अतिरिक्त सम्राट् ने प्रह-खन, ता-प्रोम, बन्ते-आई के विहारों और निएक-पिएन के छोटे मन्दिर का भी निर्माण किया। कम्बुज में कला की मणियों में बन्ते-आई का गोपुरम् भी है जिसका निर्माण श्री इन्द्रवर्मन् के गुरु द्वारा १३०४ ई० में हुआ था। १४ इसमें एक पीढ़े (वेसमेंट) पर तीन मन्दिरों का निर्माण हुआ जो शिव की लिंगमूर्ति-हेतु बनाये गये थे। दो और स्थान मन्दिर-पुस्तकालय का काम देते थे। संभोर और लोले की भाँति ये सब एक ही मेढी पर बने है और इनके चारों और घेरा है जिसमें दक्षिण भारत की भाँति गोपुरम् है। कासाकार आधार पर मन्दिरों का निर्माण हुआ और प्रवेशद्वार की भाँति तीन और नकली द्वार थे। वन्ते-आई के मन्दिरों का महत्त्व शिल्पकला के कारण और भी बढ़ जाता है जिसका उल्लेख आगे किया जायगा।

श्रंकोरथोम का निर्माण श्रंकोरवाट-रचना से एक श्राताब्दी बाद हुआ। इस प्रामाद-नगर के वारों ग्रोर दीवारें तथा खाई हैं जो प्रत्येक दिशा में कोई ३३०० गज लम्बी है। खाई दीवारों से कोई १०० गज की दूरी पर है ग्रीर अन्दर शाने के लिए पाँच पुल हैं जिनके किनारे पर देवता श्रीर अमुर शेषनाग लिये दिखाये गये हैं। नगर के चारों श्रोर की दीवारों में पाँच फाटक है जिनके ऊपर शिखर है जो ७० फुट ऊँचे हैं श्रीर इन पर चारों दिशाशों में लोकेश्वर की मूर्ति श्रंकित है। बेग्नोन का मन्दिर नगर के बीच में है जहाँ से दीवार तक पहुँचने के लिए चारों श्रोर रास्ने बने हैं। यह मन्दिर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित था<sup>१५</sup> जैमा कि लोकेश्वर की मूर्तियों तथा वहाँ से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति से प्रतीत होता है। इसकी वीथियों की छतें भी

१४. इस मन्दिर का निर्माण एक पुराने मन्दिर के अवशेष पर हुआ था जिसकी तिथि ६६६ है और पहले वर्तमान मन्दिर की यही तिथि निर्धारित की जाती थी। अंकोरयोम से यह कोई २५ किलोमीटर की दूरी पर है (रावलेंड, पू० २४७, नोट २१)। हैलंड के मतानुसार इसकी तिथि दसवीं शताब्दी के दूसरे भाग में रखनी चाहिए।

१४. सिंडो के मतानुसार इसका सम्बन्ध पूर्वजों से था (बु० इ० फा० ३३, पू० ३०३)। कुमार स्वामी का कथन है कि इसमें देवराज लिय के अतिरिक्त और बहुत-से देवताओं की मूर्तियों भी स्थापित की गयों, यथा ब्राह्मण देवताओं में शिव, विष्णु, देवी तथा इनके अन्य रूप-बुद्ध के अतिरिक्त भैवज्यगुद बेंदूर्य प्रमाराज-भिषक् के रूप में बुद्ध, संरक्षक देवता जिनका कम्बुज देश के मुख्य नगरों में मान था तथा देवता रूप में पूर्वजों और उनके प्रतीक जिनका नाम मृत्यूपरान्त शासकों को दिया

कछोटाकार गुम्बज (कारवेल्ड वाल्ट) की हैं, पर बाहरी भाग में मंकीरवाट की तरह टाइलें लगी हुई हैं। शिखरों में किसी प्रकार के चूने का प्रयोग नहीं हुमा है। यद्यपि मन्दिर बौद्ध हैं, पर इसमें सैनिक चित्रों के मितिरिक्त रामायण के चित्र भी मंकित हैं। इसका निर्माता जयवर्मन् स्वयं बौद्ध था। जयवर्मन् सप्तम ने १९६९ में अपने पितों की मूर्ति लोकेश्वर के रूप में स्थापित करने के लिए प्रह खन का मन्दिर बनवाया जो विभाज धेरे के मन्दर है। इस मन्दिर का केन्द्र प्रथम घेरे का कासाकार शिखर-मन्दिर है और इसके साथ में कम्बुज स्थापत्यकला के मन्य मवयय, बन्द वीथियाँ (गैलरी), गर्मगृह, गोपुरम् तथा खाई और प्रवेश के लिए डार इत्यादि भी हैं। शिल्पकला का भी सुन्दर चित्रण है। ता-प्रोम का मन्दिर भी इसी सम्राट् का बनवाया हुमा था और इसमें उसकी माँ की मूर्ति स्थापित की गयी।

# निएक-पेन

संकोरथोम के क्षेत्र में 9३ वी शताब्दी के उत्तराई भाग का एक अन्य मन्दिर निएक-पेन के नाम से प्रसिद्ध है। कमलाकार सोपानयुक्त मेढी पर यह मन्दिर बना है जिसके चारों स्रोर दो नागों का घेरा है। बीच का मन्दिर कासाकार स्राकृति पर निर्मित है और मन्दिर के शिखर का सामलक कमल की तरह है। नकली द्वार पर वेस्रोन की भाँति लोकेश्वर की प्रतिमा संकित है। कस्बुज की स्थापत्यकला का यह सुन्दर प्रतीक है।

कम्बुज देश की स्थापत्यकला में स्थानीय कलाकारों ने पूर्णतया योगदान दिया भोर मन्दिरों की विशालता, ऊँचाई तथा लम्बाई-बौड़ाई का संतुलन, शिखरों का निर्माण तथा वीथियों का एक दूसरी से मिलाना पूर्ण रूप से इन तीनों क्षेत्रों में कलाकारों की बुद्धि भोर ज्ञान के विकास का परिचय देता है। वे भारतीय कला-परिपाटी से भनभिज्ञ न थे, उनके सामने पहले के मन्दिर मौजूद थे जो गुप्तकालीन उत्तर भारतीय भयवा दक्षिण भारत के पल्लव मन्दिरों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते थे। यशोवर्मन् के समय से कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। मन्दिर केवल देवता के गर्भगृह तथा उसके ऊपर के शिखर तक मीमित न थे। उनके स्थान पर भव पर्वत पर स्थित कैलास-मन्दिर का रूप दिया जाने लगा। पहाड़ी या ऊँचे स्थान तक पहुँचने के लिए सोपान बनाये गये ग्रीर उन पर विशाल मन्दिर तथा

गया था । इसलिए वेओन सभी प्रकार की द्यांमिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण था (हिस्ट्री, इंडियन एण्ड इंडोनेझियन खार्ट, पृ० १८९) । प्रवक्षिणापम के लिए मन्दिर के नारों मौर वीनियों भौर किनारे पर शिखरों का निर्माण हुआ। स्थापत्य कला के इन तीनों अवयवों को लेकर कलाकारों ने इसे आगे बढ़ाया। धार्मिक के अतिरिक्त लौकिक स्थापत्य कला के अन्तर्गत नगर के जारों और लम्बी दीवारों भौर उनके भागे बढ़ी खाइयों का निर्माण हुआ, जिससे नगर भौर उसके मन्दिरों की रक्षा की जा सके। अन्त में राजनीतिक परिस्थितियों ने क्मेर राज्य को केवल क्षति ही नहीं पहुँ नायी, वरन् इसका अन्त कर दिया और उसके साथ ही कला का भी हास हुआ। प्रकृति ने इन प्राचीन अवशेषों को अपनी हरी जादर से ढक लिया भौर कई सो वर्ष तक इन विशाल मन्दिरों के केवल शिखर ही जल में कमल की भाँति जंगलों में इधर-उधर दिखाई पढ़ते थे। फांसीसी विद्वानों नथा पुरातत्त्व-वैक्षानिकों के सफल प्रयास से इन मन्दिरों के प्राचीन स्वरूप का उद्घाटन किया जा सका। स्थापत्य कला के अतिरिक्त ये मन्दिर शिल्पकला के भी भंडार हैं जिसका अध्ययन किया जा सकता है।

#### शिल्पकला

कम्बुज देश की शिल्पकला का विकास धार्मिक भावना को लेकर तथा मन्दिरों को अलंकत करने के लिए हुआ। आदि रुमेर काल में स्थापत्य की माँति शिल्प-कला के प्रतीक भी पूर्णतया भारतीय थे श्रीर यह प्रतीत होता है कि मानी भारतीय कलाकारों ने ही इनको बनाया होगा । भाखें पूर्णतया खली हुई हैं, भोठों पर हलकी सी मुसकान है भीर मृतियों के वस्त्रों में वही चन्नट तथा किरणभेषता (ट्रांसपै-रन्सी) है जो गुप्तकालीन मृतियों में मिलती है। मृतिकला पूर्णतया भारतीय रही। शास्त्रीय विद्यान के अन्तर्गत मृतियों के लक्षण भी वही रहे। धार्मिक भावना के भाधार पर ब्राह्मण तथा बौद्ध मृतियों का रूप नहीं बदला पर छमेर कलाकारों ने अपनी बुद्धि और कला का परिचय उन मुर्तियों के भाव भौर अलंकार प्रदर्शन में दिया। वेशभूषा, अलंकार, प्रदर्शन कला तथा प्रसंग चित्रण में कलाकारों ने नवीनता और विशेषता प्रदान की । शिल्पकारों ने स्मेर कला में अश्लील विषयों को कहीं भी स्थान नहीं दिया, यद्यपि तंतवाद यहाँ पूर्ण रूप से विकसित था। इसी लिए कला की शद्धता धार्मिक भावना का प्रतीक बनकर ही रह गयी। अलंकृत चित्रों के लिए रामायण, महाभारत तथा पूराणों की कथाओं का ही आश्रय लिया गया । आगे चलकर मुख्यतया अंकोरबोम वाले वेद्योन के मन्दिर में बाहरी दीवारों पर सैनिक चित्र तथा कम्बुज जीवन की झौंकी भी झाँकित की। इसीलिए शिल्पकला की प्रवृत्ति धार्मिक भावना को लेकर मन्दिरों को मलंकृत करने, स्वतंत्र रूप से धार्मिक मृतियों के निर्माण तथा मन्दिर के अन्दर वीथियों में पौराणिक चित्र रचना के लिए हुई । इसमें कम्बज सम्राटों की उनके इष्ट देवता के स्वरूप में मूर्तियों की स्थापना भी की जाती थी। मूर्तियाँ पत्थर की ही बनी, पर कम्बुज-शिल्पकला के काँसे के प्रतीक भी मिलते हैं। विद्वानों ने मूर्तियों के निर्माण तथा कला के विकास का अध्ययन स्थान के आधार पर किया है। वोग्रास-लिए के सतानुसार मूर्तिकला को ने सदा, संभोर, प्राई कुक, प्राई-क्से तथा कोंपो-प्रह, कुलेन, प्रह खो, वखन, खो-खर, बन्ते-श्राई, ख्लाञ्न, संकोरवाट, वग्नोन तथा इसके बाद की कला के अन्तर्गत रखा जा सकना है। उन्होंने विभिन्नता दिखाने के लिए बेशभूपा, मौलि, कटिसूत्र, मूर्तियों के आकार, विभिन्न भागों के संतुलन, उनके मुखभाव प्रदर्शन इत्यादि का आश्रय लिया है। आदि स्मेर या प्राचीन काल की मूर्तियाँ और शास्त्रीय युग की मूर्तियाँ बाह्मण और बोद्ध धर्म से सम्बन्धित होते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता दिखानी हैं। इम्लिए यहाँ पर केवल कालानुसार तथा धार्मिक कमानुसार मूर्तियों का परिचय तथा पौराणिक चित्रों का वर्णन और शासकों की मूर्तियों तथा दैनिक जीवन के कुछ चित्रों का वृन्तन्त ही दिया जा सकेगा।

### माझण मूर्तियाँ

बाह्मण देवी-देवताओं मे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश, हरिहर, बलराम, लश्मी उमा, महेश्वर इत्यादि को मूर्तियाँ छमेर कला में बनायी गयी और इन देवी-देवताओं से सम्बन्धित बहुन-से कथानक-चिव भी श्रंकिन किये गये। विमूर्ति में ब्रह्मा का नाम पहले आता है। ब्रह्मा (प्रह-प्रोम) को कला में प्रधान रूप नहीं मिला। चतुर्मुंखी मूर्ति कम्बुज देश में बनायी गयी और इसके कई प्रतीक मिलते हैं। इनमें खड़ी हुई, हंस पर बैठी तथा केवल शीर्पयुक्त है। खड़ी हुई ब्रह्मा की मूर्तियों में फुमत्नोट (वतपो वाल) ए से प्राप्त तथा नोम प्रमत राक से प्राप्त मूर्तियाँ विशेषनया उल्लेखनीय हैं। चतुर्मुख श्रीर चार हाथ की मूर्तियों में स्थूलता है, प्राुख पर गंभीर भाव है, कान लम्बे श्रीर छिटे हुए हैं श्रीर शीश पर जटाकार मौलि है। नोम बोक वाला ब्रह्मा का शीश भी कला की दृष्टि से बड़ा सुन्दर है। चौड़े श्रोठों पर मुसकान है, तिरछी मूर्छ हैं, बड़ी श्रांखें खूली हुई है, दोनों भें वें मिली हुई है। शीश पर सुन्दर

१६. स स्टेक्ट्रेर स्मेर ए सो एबोल्यूशन (स्मेर मूर्तियाँ और उनका विकास) (स्टे॰ स्मे॰) ज्ञाग १, पू॰ १६-१७ ।

१७. बोसलिये, स्टे॰ स्मे॰ भाग २,विल नं॰ ५३।

१८. वही, नं० ५४ (अ) ।

१९. बही, नं० ४०।

. बेल है जिस पर आयताकार मौलि है। सबसे सुन्दर बह्या की बैठी हुई मूर्ति है जो वसेत से प्राप्त हुई कीर म्यूजेगिम (पेरिस) में है। इसमें बह्या पद्यासन में बैंहें हैं. बांहें टूटी हैं, मुख पर उसी प्रकार की गंभीरता का भाव है, पर ओठों पर मुसका है। मौलि भी पूर्ववत् है। वन्ते श्राई में एक फलक पर पुष्पलताओं के बीच में हं पर सवार बह्या की मूर्ति अंकित है।

## विष्णुमूर्ति तथा वैष्णव चित्र

विष्णु को रूमेर कला में विशेष स्थान प्रदान किया गया ग्रीर इनके जिभिन्न ग्रव नारों और उनसे सम्बन्धित वृत्तान्तों को चित्रण करने का प्रयास किया गया है विष्णु की मूर्ति बड़ी अथवा शेपनाग की शय्या पर लेटी दिखायी गयी है। खड़ी मूर्तियों में सबसे सुन्दर और भ्रन्छी दशा में प्रमत डम्रे काप<sup>: १</sup> से प्राप्त (इस समय म्युजेफिनों) विष्णु की मूर्ति है जो साधारण होते हुए भी बड़ी आकर्षक है। विष्ण शंख, चक्र, गदा और पथ धारण किये हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता का भाव है। मे वोन से प्राप्त विष्णु की एक कांसे की मूर्ति रे के, जो पूर्णतया टूटी हुई है, दाहिने झंग के दो हाथों की मुद्राएँ, मुख का गंभीर भाव, नेत्रों के ऊपर कमानीदार चौड़ी भँव जो एक दूसरे से झलग हैं कंठमाला तथा बाजू के कुंडल इसमें विशेषता प्रदान करने है। यह श्रयनावस्था की मूर्ति है। तुग्रोल-वसेत की सुहावटी (लिन्टल) पर विष्ण की शेषनाग-शय्या पर शयनमूर्ति सुन्दरता से प्रदेशित है। उनकी नाभि से निकर कमल पर बह्या बैठे हैं। ध ख्मेर कलाकारों ने विष्णु के कूर्मावतार, नरसिंहावताः तथा वाराह अवतार को चित्रण करने का भी प्रयास किया तथा राम और कूट से सम्बन्धित लीलाएँ चित्रित कीं। ग्रंकोरणोम में भी विष्णु से सम्बन्धित बहुन में चित्र हैं। <sup>१४</sup> रामायण से उद्धृत चित्रों में मारीच का माखेट, <sup>३५</sup> सीता का हरण बालि-सूग्रीवयुद्ध, र ग्रणोकवाटिका में सीनां अौर हनुमान का प्रवेश, राम भौ

```
२०. बोसलिये, स्टे॰ स्मे॰ भाग २, चित्र नं॰ ४२ (अ) ।
```

२१. वही, नं० २७।

२२. बही,नं० १०६।

२३. बही, नं० २४ । -

२४. वही, नं० १४६ (अ) ।

२४. हैकिन एण्ड अवसं, एशियाटिक माइयालोकी, पु० २१६, चित्र २४

२६. बही, पृ० २१७, नं० २४ (३, १) ।

२७. बही, पू० २१८, नं० २७।

मुग्रीव की मित्रता रावण का भ्रमने रथ पर भाना र तथा राम-रावण युद्ध सुन्दरता , से चित्रित हैं। कलाकारों ने कृष्णलीला में गोवर्धन पर्वत उठाना भी विखाया है। के विश्व

विमति के तीसरे ग्रंग शिव की बहत-सी मृतियाँ खड़ी तथा बैठी प्रयस्था मे मिली हैं। इनके अतिरिक्त शरीर का अर्द्धभाग, मुख तथा शीश भी कई स्थानों से प्राप्त हुआ है। लिंग की भी उपासना की जाती थी। शिव की मूर्तियों में एक ब्रखंडित मृति म्युजे ब्रल्वर्ट सराऊ । में है तथा वहीं पर वकीन से प्राप्त एक और मृति भी है जिसके हाय ट्टे हैं। रेर मुकूट में बालचन्द्र भी है। शिव की बैठी श्रवस्था में प्राप्त मृतियों में वसाक से प्राप्त मृति (श्रव म्यूजे अल्वर्ट सराऊ में है) ११ में उनका बाँया गुटना मुड़ा हुआ है और उसी जांघ पर बाँया हाय है। दाहिना हाय उठे घुटने पर है। माथे पर तीसरा नेव है। मृति साधारण है, पर कलाकार ने घुटने मोड़ने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मुद्दे हुए घटने पर उमा या पावंती बैठी हुई वन्ते-श्राई मे प्राप्त एक मूर्ति में दिखायी गयी हैं। रिं कांसे की एक छोटी-सी मूर्ति जो प्राई-वेन ने प्राप्त हुई (ग्रब म्यूजे ग्रल्वर्ट सराऊ में है) उसमें शिव उमा सहित नन्दी पर भासीन हैं। १५ इस सम्बन्ध में सबसे सुन्दर चित्रण बन्ते-श्राई की सुहावटी (टिम्पेनम) पर रावण द्वारा कैलास उठाने का है। १६ शिव पार्वती के साथ कैलास पर्वत पर बैठे है। उनके साथ में उनके गण तथा जटाधारी यति भी हैं। इस चित्र में गणेश भी हाथ जोड़े बैठे हैं। यति श्रापस में कुछ परामर्श कर रहे हैं। नीचे दस शीश का गवण कैनास को उठाने का प्रयास कर रहा है। पर्वत की गुफा में बाघ, सिंह, हाथी तथा हिरन डरे भागते हुए दिखाये गये हैं। शिल्पकार ने लताग्रों को सुन्दरना से अंकित किया है। इसी प्रकार का चित्रण एलोरा के कैलास मन्दिर मे

```
२८. हैकिन एंड अदसं, एशियाटिक माइयालोजी, नं० २६।
```

२६. वही, पृ० २२१, नं० ३०।

३०. वही, पृ० २२०, नं० २६। बोसलिये, स्टे॰ ख्वे०, जिल्ल नं० ३।

३१. बोसिलये, वही, चित्र नं० ३२।

३२ वही, नं० ३३।

३३. वही, नं० ५६।

३४. बोसलिये, नं० ४६ (अ) ।

३४. वही, नं० १०३।

३६. एश० माई० प्० २२३, चित्र नं० ३१।

भी है, पर क्मेर कलाकारों ने नवीनता दिखाने का प्रयास किया है। तांडव नृत्य करते शिव की कोई मूर्ति नहीं मिली है, यद्यपि चम्पा में इस दक्षा में शिव की मूर्ति बनायी गयी थी। कलाकार इससे अनिभन्न न थे। नृत्य करती बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं, विशेषतया अप्सराग्नों को नृत्य करते दिखाया गया है। शिव की मूर्ति का केवल मुख भी कई स्थानों में मिला है। हैं नोम-बोक से प्राप्त शिवमुख में माचे पर जिनेज और मौलि में बालचन्द्र के अतिरिक्त कलाकार ने नुकीली पतली-सी मूछ और हलकी-सी दाढ़ी भी दिखायी है जो अन्य मूर्तियों में भी मिलती है।

# अन्य ब्राह्मण मूर्तियाँ तथा दृश्य

प्रत्य ब्राह्मण मूर्तियों में हरिहर (विष्णु और शिव के संतुलित रूप) की कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। राम अथवा बलराम भी मूसल लिये दिखाये गये हैं। राम अथवा बलराम भी मूसल लिये दिखाये गये हैं। राम अथवा बलराम भी मूसल लिये दिखाये गये हैं। राम पर चढ़े कार्तिकेय और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ इन्द्र को भी कला में स्थान मिला कुछ श्रार देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिलीं, पर उनकी समानता दिखाना कितन है। राम क्लेर कला में अप्नराओं तथा यक्षों, यितयों, राक्षसों और असुरों को भी उचित स्थान मिला। राम इनके अतिरिक्त द्वारपाल की मूर्तियाँ भी मन्दिरों के रक्षक के रूप में बनायी गयीं। अप्सराओं की मूर्तियाँ सबसे मुन्दर हैं। अंकोरवाट की दीवारों में ये बाहर उभरी हुई तथा विधिन्न मुद्राओं में दिखायी गयी हैं। महा-भारत से लिय गय चित्रों में अंकोरवाट में बाणशय्या पर पड़ भीष्म का युधिष्ठिर को उपदेश देना चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्य और चन्द्र का विष्णु के पास राहु के विषद्ध अमृत चुराने का सन्देश लेकर जाना तथा शवनाग की रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मन्यन भी दिखाया गया है ये तथा शिव झारा कामदेव का भस्म करना भी चित्रित है। अंकोरवाट की वीथियों में कुष्ण-लीला और विष्णु से सम्बन्धित कथाएँ चित्रित हैं। कलाकारों ने अभी कम्बुज

३७. बोसलिये, चित्र नं० ८२।

३८. वही, नं० ३७ अ, ४० अ, ४४ अ।

३६. वही, मं० ७, ११, १७, १६, २८।

४०. वही, नं० ४, ६।

४१. बोसलिये, नं० ४१ ज, ५७ ब, ३६ ज, ६२ व, ६४, ६८।

४२. वही, नं० ४५ व, ६८ व, ७८ व।

४३. एश्व माई०, पु० २१४, नं० २३। पु० १६२, नं० ४।

४४. एश० माई०, पु० २१६, मं० २८।

जीवन की झाँकी के चित्रण का प्रयास नहीं किया था, पर विभोन के मन्दिर में दैनिक जीवन और जयवर्मन् की वीरता सम्बन्धी चित्र भी शंकित है। इनमें बाहरी दीवार पर हाथी पर सवार जयवर्मन् धनुप-बाण लिये दिखाया गया है और उसकी सेना ग्रामें वढ़ रही है। "अध्येर जीवन की झाँकी का चित्रण विश्रोन में चितित है। कुछ व्यक्ति वड़ों नाव में नदी पर भ्रमण कर रहे हैं। चित्र में बड़ी मछलियां, मगर तथा उड़नेवाले बड़े पक्षी भी दिखायें गये हैं। विभाल झोल में मछलियां तथा उनका पकड़ना भी दिखाया गया है। एक चित्र में हाट (बाजार) में वहुँगी लिये एक व्यक्ति किसी दूकानदार के मामने ग्राता चित्रित है और वह पीछे मुड़कर कई व्यक्तियों को ग्रापस में मोल-भाव करते देख रहा है। एक श्रन्य चित्र में मुगी की लड़ाई दिखायी गयी है जो कदाचित् कम्बुज देश के निवासियों के मनोरंजन का साधन थी। "वन्ते थाई में एक स्त्री के लिए दो व्यक्ति लड़ते हुए दिखायें गये है। वे दोनों उसके हाथ पकड़े है और उनके हाथों में मूसल हैं। दोनों श्रोप दी-दा व्यक्ति उमे देख रहे हैं।"

# बुद्ध तथा बौद्ध मृतियाँ

कम्बुज-कला में बुद्ध, बोधिसत्व, मैवय, भवलोकितेश्वर तथा लोकेश्वर भीर प्रज्ञापार्रामता की मूर्तियाँ भी बनी । बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में प्राई-केवाम (स्यूज भलवर्ट सराऊ), वात-रोमलोक (इसी संग्रहालय में) तथा तुओल-प्राह यान में प्राप्त मूर्तियाँ विश्वष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम दो मूर्तियों के हाथ टूट हुए है पर तीसरी का दाहिना हाथ भ्रभय मुद्धा में है। संघाटी से सम्पूर्ण शरीर ढका हुआ है। केश बुंधराले है। निचले भाग और संघाटी से इन मूर्तियों की तुलना सारनाथ से प्राप्त बुद्ध (बोधिसत्व) मूर्तियों से की जा सकती है, पर मुँधराले बाल गंधार-कला की बुद्धमूर्तियों के ममान है। ग्रंकीरवाट की एक बुद्धमूर्ति में वे ग्रभय मुद्धा में दिखाये गय हैं। उनका उण्णीस तथा संघाटी ग्रलंकत हैं। " बात-रोमलोक से प्राप्त बुद्ध

४४. रावलंड, १५६ व ।
४६. मार्ग ६ (४), पृ० २४, चित्र १७ ।
४७. वोसिलये, स्टे॰ हमे॰, चित्र ५२ ।
४८. रावलंड, आ० आ० ई०, चित्र १५३ ।
४६. वोसिलये, स्टे॰ हमे॰, चित्र नं॰ ६७ ।
४०. वही, नं॰ ६८ ।

की पदासान मुद्रा की मूर्ति भ कुरा-कला की मूर्तियों से मिलती-जुलती है, पर एक अन्य बुद्धमूर्ति में बुद्ध पैर नीचे किये दिखाये वये हैं जो भारतीय कला में नहीं मिलती है। भ नाग पर पद्यासन में बैठ बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हैं। भ उनके ऊपर नाग फण फैलाय खड़ा है। कुषाणकालीन ऐसी बहुत-सी मूर्तियाँ मखुरा में मिली हैं। नाग राज मुचिलिन्द उनको ध्यानावस्था में संलग्न रखने के लिए उनके ऊपर अपना फण फैलाय खड़ा है। बोधिसत्व लोकेश्वर, की, जिसका क्येर महायान मत से सम्बन्ध मा, चार भुजावाली कई मूर्तियाँ मिली हैं। भ दया के यह प्रतीक हैं भीर इनकी मौलि-म ध्यानी बुद्ध की मूर्ति है। इनके चार हाथों में बहुता की भाति अमृत की बोतल, पुस्तक, माला और कमल का फूल है। एक मूर्ति में केवल दो ही हाथ हैं। कम्बुज कलाकारों ने प्रजापारमिता की मूर्ति भी बनायी। भ इसके अतिरिक्त हेवक्त की नृत्य करती प्रवस्था में करेंसे की मूर्ति वड़ी ही सुन्दर है जो बन्ते-श्राई से प्राप्त हुई और उम समय म्यूजे बल्वर्ट सुराऊ में है। भ वह बीद्ध वर्म सम्बन्धी शक्ति-देवता था।

कम्बुज देश के कलाकारों ने भारतीय धार्मिक परम्परा के अन्तर्गत ब्राह्मण ग्रोग बीद्ध मूर्तियों का निर्माण किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी बुद्ध और कुश-लता का परिचय दिया, उनकी मूर्तियों के निर्माण अथवा दीवारों पर खुदे चित्रों में ग्रथानीय प्रभाव पूर्णरूप से विदित होता है। कला में वह उत्तेजना न भी हो, पर चेट्टूरे की मुद्रा आन्तरिक भावना का प्रतीक है। कलाकारों ने शान्ति, गंभीरता मुमकान और राक्षसों के रौद्र रूप को भली भौति प्रदिशत किया है। उच्छीस मौलि, श्मश्च (मूंछ) तथा दाढ़ी में स्थानीय प्रभाव है। हो सकता है कि घुंचराले वाल, जिनकी समानता गंधार से मिलती है, वैदेशिक प्रभाव के अन्तर्गत हों, जिसमें गंम से आये व्यापारियों का हाथ हो, पर इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। जावानी प्रभाव भी क्मेर कला पर पड़ा जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण काल मुख का प्रवेश है। छोर स्थापत्य और शिल्पकला ने कमणः स्वतंत्र रूप धारण किया और इसमें इमे सफलता भी मिली, पर इसके प्रसरण में भारतीय

५२. वही, नं० ८६ वा।

थ्व. वही, नं० दह व।

५४. वही, नं० ६४, ६३, ६५ अ, ६६, १००।

४४. मार्ग, पूर्व संर, पृत्र २६ । बोसलिये, ४६ व, ६७, ७७ अ, ६३, १०३।

४६. वोसलिये, ६३।

५७. वही, नंव १११ अ, १११ व ।

# ३१८ सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

विषय और बादि भारतीय कलाकारों का मुख्य हाथ है, जिन्होंने स्थानीय कला-कारों को प्रेरणा दी और उनके सम्मुख उदाहरण रखे, जिनको लेकर यह कला बाने बढ़ी। चीन के साथ कम्बुच का बराबर राजनीतिक सम्बन्ध रहा, मर इस बोर उस क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। चतुर्थ भाग शैलेन्द्र साम्राज्य

# शैलेन्द्र राज्य

द्भिसा की घाठवीं शताब्दी में दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके शासक शैलेन्द्र-वंशज थे। शैलेन्द्र नाम की व्याख्या तथा इसके उद्गम स्थान के विधय में विशेष रूप से पूर्वी विद्वानों में मतभेद रहा है भौर चीनी, भारतीय, घरबी तथा स्थानीय लेख इस वंश के उत्कर्ष पर प्रकाश डालते हुए भी किसी निश्चित निर्णय पर पहुँ चने में घसमयं है। इसके घितरिक्त मुख्य-तया चीनी और घरबी स्रोतों में जिस साम्राज्य का उल्लेख है उसकी समानता श्रीविजय से भी की जा सकती है। वास्तव में शैलेन्द्र वंश का प्रारम्भिक इतिहास केवल चार-पाँच लेखों पर ही घाघारित है और उन्हीं का ग्राथ्य लेकर हम इस वंश के इतिहास की रूपरेखा प्रदिशत करने का प्रयास करेंगे। इस सम्बन्ध में लेखों के ग्रीतिरक्त ग्रन्थ स्रोतों, चीनी तथा घरबी वृत्तान्त का ग्राथ्य केवल पुष्टि के हेतु ही लिया जायगा।

#### लेख-सामग्री

लेख में सर्वप्रथम ७७५ ई० का लिगोर (मलाया) का लेख है। इस लेख के दो भाग हैं—प्रथम भाग (म्र) में श्रीविजयेन्द्रराज की प्रशस्ति है तथा श्री-विजयेन्द्रराज भूपति द्वारा बौद्ध देवतामों के लिए मन्दिरों के बनाने का उल्लेख है। राजपुरोहित (राजस्थिवर) जयन्त ने सम्राट् के म्रादेश पर तीन स्तूपों का निर्माण करागा मौर उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्य मौर उत्तराधिकारी मिन्न-मृत्ति ने दो चैत्यों का निर्माण करवाया। मन्त में श्रीविजयन्पति द्वारा, जिसकी तुलना देवेन्द्र से की गयी है, शक सं० ६६७ (७७५ ई०) में स्तूपों की स्थापना का

१. बा० मनुमवार सुवर्णद्वीय पू० २२४ २२७। ज० ग्रे० इ० सो० १ पू० ११ से। सुठ इ० फा० ३३, पू० १२१ से। सिडो, ज० ग्रे० इ० सो० १, पू० ६१ से। ए० हि० पू० १४२ से। प्रिजूलिस्की, ज० ग्रे० इ० सो० २, पू० २४ से। नीलकंठ शास्त्री, तिज-यत-जेन ७४, पू० ६११। विन्स, ज० अ० ओ० स्रो० ७०, १८४०, पू० दि से। वेल्स, इ० आ० १, ले० ६, पू० १ से। स्टूटरहाइस ए जावानी पीरियड इन सुमाताल हिस्ट्री १६२६। कोस, बु० इ० का० १६ (४), पू० १२७ से।

उल्लेख है। दूसरे भाग (ग्रा) में केवल एक ही पद ग्रंकित है तथा दूसरे के कुछ ग्रक्षर मिले हैं। इसमें विष्णु नामक शासक की प्रशंसा की गयी है। श्रन्तिम पंक्ति ठीक से नहीं पढ़ी जा सकी, पर शैलेन्द्र वंश निश्चित है। सिडो के मतानुसार पह शैलेन्द्र वंश प्रभु 'निगदतः' तथा डा० मजुमदार के मतानुसार द्वितीय संयुक्त शब्द 'निगदितः' है। शासक का नाम श्री महाराज है, पर यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि इसकी समानना विष्णु राजाधिराज से करनी चाहिए ग्रथवा यह कोई ग्रन्य व्यक्ति था।

द्वितीय लेख' जावा के जकार्टा प्रान्त में कलसन ज्ञामक गाँव में मिला भौर इसकी तिथि शक सं० ७०० (७७० ई०) है। इसमें भार्य तारा देवी की उपासना का वर्णन है जो इसी का एक मन्दिर शैलेन्द्र शासक के गुरु द्वारा महाराज था पंचपन पनंकरण की सहायता भ्रथवा भनुमित से बनवाने का उल्लेख है। शैलेन्द्र-वश-तिलक के राज्य में गुरुपूजार्थ तारा का मन्दिर शक सं० ७०० में बना भीर इसके लिए कलसन गाँव संघ को भाषत कर दिया गया। मन्दिर के साथ में विनय महायान में पारंगत भिक्षुभों के रहने का भी प्रबन्ध था। इस लेख में शैलेन्द्रराज तथा महाराज पनंकरण का उल्लेख है। वोगेल के मतानुसार ये दो भलग व्यक्ति ये जिनमें शैलेन्द्रराज मुमाता का शासक था, जिसके गुग ने मन्दिर निर्माण में बड़ा भाग लिया था और पनंकरण कोई शैलेन्द्र-वंशज श्रीमान् करियान पनंकरण को मौपा गया था।

तीसरा लेख केलुरक में मिला जो जकार्टा प्रान्त में स्थित लोरो जोंगरंग मिल्दर के उत्तर में है। यह शक सं० ७०४ (७८२ ई०) का है और इसमें गौड़ निवासी (गौड़ द्वीप-गुरु) कुमार घोष द्वारा मंजुस्री की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। इस राज-

रे. बु० इ० फा० ३६, प्० ४४८।

३. ज० ग्रे॰ इ० सो० १, पु० १२।

४. टी० बी० जी ३१, पृ० २४०, २६०। ज० बा० जा० रा० ए० सो० १७ (२), पृ० १, १०। टी० बी० जी० ६८ (१९२८), पृ० ५७ से।

प्र. बी० के० आई० ७४, पू० ६३४। सजुमदार, ज० ग्रे० इ० सो० १ (१) पू० १२। चटर्जी एण्ड जकवर्ती, इंडिया एण्ड जावा (माग २), पू० ४४।

६. बोश, टी० बी० जी० (१९२८), पू० १ से । खटजी एण्ड जजनतीं, बही, पू० ६०।

गुरु ने वहाँ के भासक श्री संग्राम धनंजय का आतिथ्य स्वीकार किया था। लेख में सर्वप्रथम तिरत्न बुद्ध, धमं और संघ की प्रार्थना की गयी है। इसके बाद शैलेन्द्र-वंश-तिलक शासक इन्द्र का उल्लेख है, जिसने सब दिशाओं में राजाओं को जीता था तथा सबसे बलवान् शत्नु को पराजित किया था? गौड़निवासी (गौड़दीप-गुरु) राजगुरु कुमार घोष की चरणरज से उसका शरीर पवित्र हो गया। इसके द्वारा स्थापित मंजुश्री की मूर्ति में बह्या, विष्णु तथा महेश का संतुलन था। भविष्य के शासकों को इस धमंसेतु की रक्षा का भार सौंपा गया है।

इन तीनों लेखों—एक मलाया और दो जावा से प्राप्त — के प्रतिरिक्ष्मीं नालन्दा से प्राप्त चौथा लेख विशेषतया उल्लेखनीय है और यह प्रत्यन्त महत्व-पूर्ण है। यह लेख पालसम्राट् देवपाल के ३६वें वर्ष का है और इसमें सुवर्णद्वीप के शासक वालपुत्रदेव (सुवर्णद्वीपाधिप महाराज श्री बालपुत्रदेव) के प्रनुरोध पर देवपाल द्वारा पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है। बालपुत्र के वंश तथा श्रीकों का भी उल्लेख इस लेख में है जो विशेष महत्त्व रखता है। शैलेन्द्रवंश-तिलक, यवभिपाल नामक शासक पराक्रमी शतुभों का मर्दन करने वाला था (बीर-वैरिमथनानुगताभिधानः)। उसका संग्रामवीर नामक पुत्र था जो युद्धभूमि में अग्रयोद्धा था। इसकी स्त्री तारा चन्द्रवंशज सम्राट् बमेंसेतु की पुती थी भीर देवीस्वरूप थी। इसके पुत्र का नाम श्री बालपुत्र था जिसने नालन्दा में विहार बनवाया था और उसी के लिए देवपाल से पाँच गाँव (लगभग = १५ – ६५४ ई०) दान में देने के लिए इस सुवर्णभूमि-महाराज ने अनुरोध किया था।

दो शैलेन्द्र शासकों का उल्लेख राजराज प्रथम के उस बड़े लेख में मिलता है जो इस समय लाइडेन (हालैंड) में है। इसके संस्कृत भाग में "शैलेन्द्रबंशसम्भूतेन भीविषयाधिपतिना कटाहाधिपत्यमातन्वता" (पंक्ति ६०-६१), कटाहाधिपति (पंक्ति ६०, १००) तथा तमिल भाग में किडारत अरैयण (पंक्ति ६) घौर कडारत अरैयण लिखा है। उपर्युक्त वृत्तान्त के भनुसार शैलेन्द्रवंश का शासक श्रीविषयाधिपति तथा कटाहाधिपति भी था। श्रीविषय की समानता श्रीविजय से की जा सकती है जो सुमाना में एक राज्य था घौर जिसकी राजधानी पलमवंग थी। इस शैलेन्द्र सम्राट् को 'कट्टाधिपति' भी कहा गया है, जैसा कि

७. ई० आई० १८, पू० ३१०। चटर्जी एष्ड चक्रवर्ती, वही, पू० ४६।

द. ई० आई० २२, पु० २२<u>६ । बर्गेस, जा० स० स० ई० ।</u>

E. बेल्स ने इसकी समानता जाया से की है। इ० आ० ले० E, पृ० ४।

'कटाहाधियत्यमातन्वता' से प्रतीत होता है। तिमल भाग में कटाह के स्थान पर किडार श्रथवा कढार है, जिसकी समानता मलाया प्रायद्वीप के केडा से की जाती है। लाइडेन (हालैंड) का यह लेख राजेन्द्र चोल प्रथम के समय का है जिसने १०९१ ई० में इसे लिखवाया भीर इसमें उसके पिता राजराज द्वारा चूड़ामणि विहार के हेतु दान में दिये गये एक गाँव का उल्लेख है। इस लेख में मारविजयोत्तंग-वर्मन् को शैलेन्द्रवंशज तथा श्रीविजय भीर कटाह का सम्राट् कहा है। सिडो के मतानुसार श्रीविजय (पलमवंग) भीर कटाह (मलाया प्रायद्वीप के केडा) पर शैलेन्द्र-वंशज मारविजयोत्तंगवर्मन् का श्रीविजर था। श्रयव भौगोलिक वृत्तान्त कारों ने इस कथन की पुष्टि की है कि जावग के महाराज उस समय श्रीवृत्त भीर कलह (क) शासक थे।

लाइडेन वाले राजेन्द्र चोल के लेख मे हम इस निष्कर्ष पर पहुँ चते हैं कि १ १ वीं शताब्दी के भैलेन्द्र-शासक श्री मारविजयोत्तंगवर्मन् का राज्य उत्तरमें कटाह (केडा, मलाया) तक फैला था, भीर दक्षिण-पश्चिम में सुमाता के श्रीविजय पर भी इसका श्रधिकार था। शैलेन्द्र-शासक मूल रूप से श्रीविजय-निवासी न थे अन्यथा श्री मारविजयोत्तंग को इस लेख में 'श्रीविषयाधिपति न कहा जाता। उपर्युक्त चोल लेखों से शैलेन्द्रशासक चूड़ामणि तथा श्री मारविजयोत्तंग के, चोल शासक राजराज तथा राजेन्द्र के साथ सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है ग्रीर नालन्दा के लेख से बालपुत्र देव का बंगाल के शासक देवपाल के साथ राजनीतिक सम्वन्ध प्रतीत होता है। मलाया के लिगोर तथा जावा के कलसन लेख से गैलेन्द्रवंश का सुमाता (श्रीविजय) तथा जावा पर ग्रधिकार स्थापित करना पूर्ण रूप से विदित है। ये सब घटनाएँ ईसा की नवीं शताब्दी के ग्रन्तिम भाग की हैं। ११वीं शताब्दी के चील लेखों से मैंलेन्द्र-चील सम्पर्क, मिद्रता भीर संघर्ष का पता चलता है। इस वंश के उत्कर्ष, वैभव तथा पतन पर प्रकाश डालने के लिए अरबी तथा चीनी स्रोतों की सहायता लेनी पड़ेगी, जिनमें शैलेन्द्र वंश का नाम नहीं मिलता है, पर कुछ शैलेन्द्र शासकों के नाम प्रवश्य मिलते है । इस बंश का इतिहास जानने से पहले इसकी उत्पत्ति और आदि स्थान पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

#### वंश उत्पति और आदि स्थान

ढा० मजुमदार के मतानुसार<sup>११</sup> शैलेन्द्र वंश की उत्पत्ति शैल, शैलोद्भव तथा

१०. ए० हि०, पु० २३६।

११. ज० ग्रे० इ० सो० १ (१), पू० १ से । सुवर्णद्वीप, भाग १, पू० १४६ से ।

गांग वंशों के साथ हुई, जो उड़ीसा और किलग क्षेत्र में ईसा की ६-७वीं शताब में राज्य कर रहे थे। शैलवंश के एक लेख के अनुसार इस वंश की उत्पत्ति हिमाल (शैलेन्द्र) की पुत्री गंगा से हुई और इसके प्रथम शासक ने वही उपिध धारण व जो जावा और मलाया के शैलेन्द्र शासकों ने धारण की थी। एक स्थानी किवदन्ती के अनुसार गांग वंश का एक राजकुमार दक्षिण ब्रह्मा में जाकर वहीं शासक बन बैठा और उसी के नाम से वहाँ के लोग तिलग अथवा तलैंग कहलाये इसी राजकुमार के साथ महायान मत और नागरी लिपि का भी ब्रह्मा में प्रवे हुआ। ७७५ ई० के कुछ बाद उन्होंने श्रीविजय से बंडो जीत लिया, जैसा ि लिगोर के लेख के दूसरे भाग से प्रतीत होता है और फिर सम्पूर्ण मलाया प्रायद्वी को जीतकर वे जावा और सुमाता की ओर बढ़े। डा० मजुमदार के मतानुस इनकी राजधानी लिगोर केडा क्षेत्र में थी जिसे चोल लेखों में 'कटाह' क गया है।

सिडो ने शैलेन्द्र वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कम्बुज के कुछ लेखों का उत्ले किया है र जिनमें फूनान के शासक को 'कुरुंन्न'—'गिरिशासक' या शैलेन्द्र क है और एक अप्रकाशित लेख में ईगानवर्मन् को शैलराज कहकर संबोधित कि गया है (कुक-प्राह-कोत) । इनके मतानुसार ईशानवर्मन् द्वारा फूनान पर अधिक करने के बाद, फूनान के शासक दक्षिण-पश्चिम फूनीन या मलाया अथवा जा चले गये जहाँ वे ७वी शताब्दी तक रहे । प्रिज्लस्की ने सिडो के मत का खंव करते हुए फूनानवंश की जावा के शैलेन्द्र वंश के साथ समानता दिखाने का प्रीवाद किया है ।'' उनके विचार में शैलेन्द्र की समानता गिरीश से की जा सकती और मूल शैलेन्द्रवंश-प्रवर्तक शिव थे, जिनका निवासस्थान भारतीय धार्मिक स्र के अनुसार कैलास पवंत था। जावानी शैलेन्द्र वंश में भारतीय और हिन्दनेशिया धार्मिक विचारचारा का समन्वय है, जिसके अन्तर्गत शिव और बुद्ध को एक सा संतुलित किया गया है । प्रो० नीलकंठ शास्त्री ने उपर्युक्त विद्वानों के मतो । विवेचना की है श्रीर उनके मतानुसार शैलेन्द्रवंश की उत्पत्ति शिव से अवश्य । सौर जावा में शैव मत का प्रवेश दक्षिण भारत से अगस्त्य की उपासना के स हुआ और कदाचित पांडच क्षेत्र से ही वहाँ भारतीय गये । इस सम्बन्ध में निष्टिं

१२. जब ग्रेट इव सीव १, प्ट ६६, ६७।

१३. बही, २, प्० २४, ३६।

१४. टी॰ बो॰ बी॰ ७४, पु॰ ६११।

रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है और इस प्रश्न को इसी रूप में छोड़ देना ठीक होगा। "उपर्युक्त पाँचों लेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा।

#### राज्य-विकास

लिगोर क लेख (न ब) से यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि मलाया में शैलेन्द्रों का राज्य स्थापित हो चुका था भीर ७७५ ई० में (नं० भ की तिथि) श्रीविजय से बढ़कर उन्होंने मलाया का वह भाग जीत लिया था। कलसन और केलुरक के लेख जिनकी तिथि कमशः ७७८ भीर ७८२ ई० है, जावा के मध्य भाग पर शैलेन्द्र शासकों के मधिकार का संकेत करते हैं। नालन्दा लेख में उल्लिखित प्रथम शैलेन्द्र शासक का नाम यवभूमिपाल दिया गया है भौर उसे बीर शतुभों को क्लेण देने वाले, 'बीरवैरिमयनानुगताभिधान' की उपाधि भी दी गयी है तथा उसे 'शैलवंश-तिलक' भी कहा गया है। केलुरक के लेख में इन्द्राशासक को भी 'शैलेन्द्रवंश-तिलक' की उपाधि दी गयी है तथा उसे भी 'वैरिवरवीरविमर्दन' या 'सशक्त शतुभों का नाशकारी' कहा गया है। 'शैलेन्द्रवंशितलक' की उपाधि कलसन के लेख में भी शैलेन्द्र शासक को दी गयी है। मतः यह प्रश्न उठना है कि क्या श्रीमान् करियानपनंकरण तथा इन्द्र की समानता मान ली जाय भीर नालन्दा लेख के यव-भूमिपाल को भी इसी वंश में रखा जाय तथा उपर्युक्त शामक अथवा शासकों से

१५. इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख विगस ने अपने लेख में किया है। (जo अo ओo सोo १६५०, पू० ७० से)। तीस वर्ष पहले भीविजय (पलमवंग) को हो शैलेज राज्य की राजधानी माना जाता था। मोऐंस के विचार में भारत से जावा तथा मलय वेश जाते समय शंलेज वहाँ थोड़े समय तक ठहरे थे (जेo आरo एo सo मलाया शांच, १८, २४१)। बेल्स का कथन है कि शैलेज भारतीय अवश्य थे, पर उनका निवास स्थान मलाया था। ईo आरo १, लेo ६, १, ३६५। स्टूटरहाइम ने उनका आदि निवासस्थान तथा उत्कवंकोज जावा माना है ('एo जावानी पीरियड इन सुमान्नन हिस्ट्री': टीo बीo जीo ६६ (१६२५, पू० १५३)। विग्रस ने इस विषय को विवादास्पद माना है। उनके मतानुसार केवल इतना ही निश्चय है कि इसका सर्वप्रयम उल्लेख कससन के लेख (६० ७७८) में है और यह बंश चंगल के लेख (७३२ ईo) के समय नहीं था। कलसन और केलूक लेखों की नागरी लिप उत्तर मारतीय है जिससे इनके उद्गम स्थान का संकेत मिलता है (पू० संo)।

समानता दिखायी जाय? उसी से सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न बालपुत्र देव के विषय में है जो नालन्दा लेख के यवभूमिपाल का पौत था भौर उसे सुवर्णभूमि का शासक कहा गया है। सुवर्णभूमि से प्रायः मलाया-सुभाता का ही संकेत माना गया है और इसीलिए यह विचार करना होगा कि जावा के शैलेन्द्र शासको का सुमाता पर बोड़े दिनों के लिए अधिकार हो गया या अधवा शैलेन्द्र सुमाता के शासक थे ग्रीर थोड़े काल तक वे जावा पर राज्य करते रहे। सिडो के मतानुसार (६ जावा के गैलेन्द्रों ने श्रीविजय पर अधिकार कर लिया या और वहीं पर अपने पिता समराग्रवीर की भोर से वह शासन कर रहा था। बालपुत्र से युवक राज-कुमार का संकेत होता है। प्रो० नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार "बालपुत्र सुमान्ना का स्वतंत्र शासक था (सुवर्ण द्वीपाधिप) और नालन्दा के लेख से शैलेन्द्रों के श्रीविजय राज्य (सुमाता) पर अधिकार का कहीं भी संकेत नहीं है। ही सकता है कि श्रीविजय के पहले के कुछ शासक शैलेन्द्र रहे हों। जावा और श्रीविजय का बराबर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहा ग्रौर इन्होंने ढीपसम्हों तथा हिन्द-चीन पर कई संयुक्त प्रयास किये। इस मत के अनुसार एक शैलेन्द्र वंश जावा में और दूसरा श्रीविजय सुमाता में शासन कर रहा था । लिगोर लेख का दूसरा भाग इन्हीं दो वंशों में से किसी एक के शासक ने खुदवाया होगा। डा० मजुमदार के मतानुसार<sup>१८</sup> नालन्दा लेखोक्त सुवर्णद्वीप और यवभूमि भलग-अलग स्थान भथवा राज्य न थे। सुवर्णद्वीप से मलाया प्रायद्वीप तथा सम्पूर्ण जलद्वीपों का संकेत है जिसे अलबेरुनी ? तथा अन्य भ्ररब लेखकों ने जावज के नाम से सम्बोधित किया है। वहाँ के शासक महाराज कहलाते थे और इब्न सैंद के अनुसार श्रीवुज (श्रीविजय) इसमें सबसे बड़ा द्वीप था। डा॰ मजुमदार का कथन है । कि जावा से बढ़कर शैलेन्द्र शासकों ने सम्पूर्ण शथवा अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया और यह ६वीं शताब्दी के मध्य भाग (नालन्दा लेख की तिथि) तक हो चुका था।

## अरबी और चीनी स्रोत

लेखों से यह पूर्णतया निश्चित हो जाता है कि नवी शताब्दी के मध्य भाग

१६. ए० हि०, पृ० १६०, १८४, ६।

१७. श्रीविजय, पु० ५०।

१८. वरोवा लेक्चर्स, पु० ४२।

१६. सचाओ, अलबेरूनी, जाग १, पृ० २१०। जाग २, पृ० १०६।

२०. पू० सं०।

तक भैलेन्द्र शासकों का मलाया, सुमाता और जावा के कुछ भाग पर अधिकार हो चुका था। उनका राज्य विस्तृत था तथा तत्कालीन सामुद्रिक व्यापार भीर यातायात के मार्गों पर भी उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण था। इनका उल्लेख घरबी भीर चीनी वृत्तान्तों में मिलता है जो इनकी महत्ता तथा कृत्यों पर प्रकाश डालते हैं। घरव इतिहासकारों तथा यातियों ने शैलेन्द्र शासकों को 'महाराज' नाम से सम्बोधित किया है। लिगोर के लेख के द्वितीय भाग (व) में शासक का नाम महाराज दिया हुआ है और इसी लेख में सिडो के मतानुसार 'शैलेन्द्रवंश प्रभुनिगदतः' भी लिखा मिलता है। मतः शैलेन्द्र भीर महाराज पर्याय प्रतीत होते हैं। भरव इतिहासकारों ने महाराज के प्रतिरिक्त जावग या जावज का भी उल्लेख किया है, जो इस वंश का दूसरा नाम था। इब्न खोरदादवेह (८४४) के अनुसार जावन का जासक, महाराज कहलाता था। उसकी नित्यप्रति की ग्राय दो सी मन ोना थी जिसका एक चौथाई भाग मुगौं की लड़ाई से प्राप्त होता था। <sup>२१</sup> सुलेमान (८५१ ई०) ने जावग का बत्तान्त विस्तृत रूप से दिया है । उसके मतानुसार कालहबर (मलाया प्रायद्वीप में का जलडमरूमध्य के निकट का क्षेत्र) जी भारत के दक्षिण में है, जावग साम्राज्य में है ग्रौर दोनों का एक ही शासक है । २४ इसी का उल्लेख इब्न-भल फिकह ने किया है भौर उसके भनुसार जावग के दक्षिण में कोई ग्रीर देश नहीं है तथा वहाँ का शासक सबसं धनी है। व इब्न-रोस्तेह (१०३ ई०) ने जावरा के शासक को महाराज (राजाओं का राजा) कहा है। भारतीय राजाओं में वह सबसे बड़ा न था क्योंकि वह दीपों का निवासी था। पर बह सबसे धनी और शक्तिशाली शासक था। " विदेशों के साथ जावग के व्यापार का उल्लेख और भी कई ग्ररब लेखकों ने किया है। ग्रब्नु-जैद ने सुलेमान के इसान्त की पृष्टि की है और<sup>६५</sup> उसके अनुसार जावग से साम्राज्य तथा राजधानी का संकेत था। वहाँ का शासक महाराज कहलाता था भीर साम्राज्य का क्षेत्र ६०० वर्ग परसंग था। शासक का श्रधिकार अन्य द्वीपो पर १००० परसंग या इससे भी ग्रधिक दूरी तक था। उसके राज्य में श्रीवज (श्रीविजय) भी था जिसका

२१. जू० ए०, २-२० (१६२२), पु० ४२-४३।

२२. बही, पु० ४३।

२३. वही, बृ० ५४-५५।

२४. अ० ए०, प्० ४४।

२४. बही, पू० ४६ से।

क्षेत्र ४०० वर्ग परसंग या तथा ५०० वर्ग परसंग क्षेत्र का रामी द्वीप भी था। कलह नामक द्वीप अरब और चीन के बीच में था, इसका वर्गक्षेत्र ५० परसंग या, कलह नगर प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र या जहाँ से मुसब्बर, कपूर, चन्दन, हायी-दाँत, टीन, आबनूस, मसाले तथा और बहुत-सी चीजें बाहर भेजी जाती थीं। महाराज का इन सब द्वीपों पर अधिकार था और जिस द्वीप में वह रहता था वह बहुत घना बसा हुआ था। जावग से चीन जाने में एक महीना लगता था।

मसूदी (६४३ ई०) ने भी जावग का वृत्तान्त प्रस्तुत किया है अप्रीर उसने पूर्वोक्त भरव लेखकों के वृत्तान्तों की पुष्टि की है। उसके मतानुसार जावग का देश महाराज के अधीन था जिसका अधिकार द्वीपों पर भी था। यह भारत की सीमा से मिला था और रूपेर राज्य यहाँ जाने के मार्ग पर पड़ता था। इस सम्बन्ध में मसूदी ने उस कथानक का भी उल्लेख किया है जिसमें महाराज की सेना के रूपेर राज्य में प्रवेश तथा वहाँ के शासक के वध का विवरण है। महाराज की धन और विस्तृत साम्राज्य का भी उल्लेख है। असीमित विस्तृत साम्राज्य पर इसका अधिकार था और तेज जहाज भी इसका दो वर्ष में चंक्कर नहीं लगा सकते थे। यहाँ की मसालों तथा अन्य पदार्थों की उपज से राज्य बड़ा धनी था। श्रीवृज (श्रीविजय) द्वीप भी महाराज के साम्राज्य में था। इसके मतानुसार यह महाद्वीप से ४०० परसंग की दूरी पर था, पर अब्बुजैंद ने उसका क्षेत्र ४०० वर्ग परसंग की दूरी पर माना है। वसिफशाह (लगभग १००० ई०) ने श्रीवृज का क्षेत्रफल ४०० वर्ग परसंग दिया है तथा उसके घने बसे होने का उल्लेख किया है। उसके मतानुसार विदेशी आक्रमण और घरेलू युद्धों से तंग आकर चीनियों ने सम्पूर्ण द्वीपों और उनके नगरों को लूटा।

प्रलबेक्नी (लगभग १०३० ई०) ने जावज (जावग) की समानता सुवर्ण-द्वीप से की है। <sup>१८</sup> उसके प्रनुसार समुद्र के पूर्वी द्वीप भारत की अपेक्षा चीन से अधिक निकट हैं। इन्हें हिन्दू सुवर्णद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी में धोने पर सोना मिलता है। उपर्युक्त अरबी वृत्तान्तों से प्रतीत होता है कि जावग साम्राज्य बड़ा विस्तृत था और श्रीवुज (श्रीविजय) इसके अधीन था, जैसा कि अब्बुजैद, मसूदी और विसफशाह ने कहा है। अलबेक्नी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है।

२६. वही, पृ० ६२ से । सबुमबार, ज० बे० इ० सो० । (१।१), पृ० २३ । २७. बही, पृ० ६३-६४ ।

२८. भाग १, पू॰ २१०।२, पृ० १०६।

जावग का शासक महाराज कहलाता था। इन वृत्तान्तों के बाधार पर यह कहा जा सकता है कि इस साम्राज्य का उत्कर्ष नवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर ९०वीं शताब्दी के भन्त तक रहा। इसका जावा पर भी श्रधिकार था भीर कम्बुज देश पर भी इसने भाक्रमण किया था। <sup>१९</sup>

### चीनी स्रोत

वीनो वृत्तान्तों में सन फोित्स नामक राज्य का उल्लेख मिलता है, जहाँ से कई राजदूत चीन मेजे गये। ६०४ या ६०५ ई० में राजधानी का शासक भेंट लेकर चीन गया भीर चीनी सम्राट् ने उसे 'दूर के विदेशी राज्यों को शान्त रखनेवाले सेनापति' की उपाधि प्रदान की। १० इससे प्रतीत होता है कि सन-फो-ित्स का राज्य दूर-दूर देशों तक फैल गया था। ६६० ई० के दवें मास में यहाँ के शासक ि लि हू त हिम्र लि तन ने लि चे ति को भेंट लेकर चीन भेजा और ६६९ में चे लि वू ये नामक शासक ने भेंट भेजी। उस समय सन-फो-ित्स को सिएन-लिए-ऊ कहा जाता था। ६६० में चे लि वू ये ने तीन दूतों को भेंट देकर भेजां श्रीर

२६. महाराज और छमेर शासक के बीच संघर्ष का उल्लेख अरबी लेखकों ने किया है। मुलेमान ने इसका बृतान्त दिया है जिसे अम्बुर्जंद ने उद्धृत किया। छमेर सम्माट् ने जावग के शासक का कटा शीश देखने की इच्छा प्रकट की और यह बात महाराज तक पहुँच गयी। उसने छमेर देश पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक का शीश काटकर उसके पुत्र के पास मेजा गया। कम्बुज के प्रसिद्ध स्डोक-काक लेख के अनुसार ८०२ ई० में जयवर्मन् द्वितीय ने जावा से कम्बुज लौटने पर एक धार्मिक प्रक्रिया की, जिसका उद्देश्य यह था कि कम्बुज पुनः जावा पर अधिकृत न रहे (बु० इ० का० १४, २, पृ० ८७)। डा० मजुमदार के मतानुसार शैलेन्डों का मलाया और जावा पर अधिकार ७७४ या ७७८ तक हो चुका या और यह सम्मव है कि उन्हें छमेर के विरुद्ध लड़ने पर थोड़े काल के लिए सफलता मिली हो। उसी समय में कावा वाले समुद्री बेड़े से खम्या पर आक्रमण कर कोठार के मन्दिर से मृत्त उठाकर ले गये। देखिए, सत्यवर्मन् का पो नगर लेख, शक सं० ७०६। मजुमदार, खम्या, भाग ३, पृ० ४३। जीनी स्रोत के अनुसार ७६७ ई० में को लोन (कुएन लुएन) और डावा (आवा) के सैनिकों ने ७६७ ई० में ब्रन-नम पर आक्रमण किया। (अ० ग्रं० इ० सो० १ (१), पृ० १८-१६)

३०. जू० ए० २-२० (१६२२), पृ० १७ नोट। ज० के० इ० सो० १ (१), पृ० २४।

३१. बहो, पृ० १७। मजुमवार, वही।

६७१. ६७२, ६७४, ६७४ में पूनः राजदत भेजे गये। ६८० और ६८३ ई० में हिम्र ने (कदानित हजि शासकों की मलय उपाधि) ने भेंट देकर राजदूत भेजे। राजनीतिक सम्पर्क के प्रतिरिक्त इस राज्य का चीन के साथ व्यापारिक सम्पर्क भी रहा । कैन्टन में अरब, मलय प्रायद्वीप, सन-फो-त्सि, जावा, बोर्नियों, फिलि-पीन तथा चम्पा से व्यापारी माते थे। ६५० ई० में एक व्यापारी माल लेकर स्वतामों में उतरा जहाँ से वह माल कैन्टन गया । १२ उपर्यक्त वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि सन-फो-त्सि का चीन के साथ बराबर व्यापारिक और राजनीतिक सम्बन्ध 90वीं शताब्दी में रहा और यह राज्य मलय तथा जावा से भिन्न था। शंग-वंश के इतिहास के अनुसार ११ ६८८ ई० में सन-फो-त्सि से एक राजदूत भेंट लेकर चीन धाया । चीनी राजधानी से चलकर १६० ई० में वह कैन्टन पहुँचा जहाँ उसने भपने देश पर ची-पो (जावा) द्वारा भाकमण का समाचार सूना। भतः वह एक वर्ष रुक गया । ६६२ ई० में वह चम्पा गया, पर कोई सन्तोषजनक समाचार न मिलने पर वह पून: चीन वापस भाया भीर उसने सम्राट् से भपने देश को चीन के भ्रधीन रखने की प्रार्थना की । इस संघर्ष का विस्तृत रूप से कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। हो सकता है कि मध्य जावा के शासक धर्मवंश ने सन-फो-ित्स के ऊपर भाकमण कर थोड़े समय के लिए सफलता प्राप्त कर ली हो, पर यह भ्रधिक समय तक नहीं रही, जैसा कि १००३ में सन-फो-त्सि द्वारा चीन भेजे गये दूत से संकेतिन होता है। '४ १००६ ई० में जावा का राज्य किसी कारणवश नष्ट हो गया, पर गैलेन्द्र राज्य कायम रहा, जैसा कि कुछ तिमल लेखों से पता चलता है जिनमें चोल ग्रौर शैलेन्द्र के बीच सम्पर्क ग्रौर संघर्ष का उल्लेख है।

### शैलेन्द्र और चोल शासकों के बीच सम्पर्क और संघर्ष

प्रसिद्ध लाइडेन के लेख का वर्णन पहले ही हो चुका है, इसके कुछ भाग संस्कृत भीर कुछ तिमल में हैं भीर ये कमशः १०४४ ई० भीर १०४६ ई० के है। इनमें राजराज राजकेशरिवर्मन् (राजराज महान्) के राज्यकाल के २१वें

३२. वही, पृ० १८ । वही, सिडो के मतानुसार सन-फो-स्सि की समानता सुमात्रा के श्रीविजय से की जानी चाहिए, और ये राजदूत वहीं से मेजे गये थे। (ए० हि० पृ० २२१ से)। इस पर आगे चलकर विस्तृत रूप से विचार किया जायगा।

३३. जू० ए०, २-२० (१६२२), पू० १८। ए० हि०, पू० २२३-२४। ३४. जू० ए०, २-२० (१६२२), पू० १६।

वर्ष में मार्दिजयोत्तंगवर्मन ने, जो कटाह ग्रौर श्रीविजय का शासक भौर शैलेन्द्र-वंशज था, नागीपट्रन के बौद्ध विहार के लिए एक गाँव दान में दिया और इसकी पृष्टि चोल शासक ने की। इस विहार का निर्माण मारविजयोत्तंगवर्मन् के पिता चृहामणिवर्मन् ने किया था और उसी के नाम पर इसका नाम चढामणि-वर्म-विहार पडा। सिडो के मतानसार भ शंग वंश के इतिहास में इनका नाम मिलता है। १००३ ई० में से लि युव वृ नि फु म ति धौ हा (श्री चुड़ामणिवमंदेव) ने दो राजदूत भेंट देकर चीन भेजें भौर भ्रपने देश में सम्राट के दीर्घ जीवन की प्रार्थना हेत् एक बौद्ध विहार निर्माण की सचना दी। १००८ ई० मे से रिम ल पि (श्री-मारविजयो-त्तगवर्मन) ने भी तीन राजदूत भेंट देकर भेजे। भ भारतीय लेख के मनुसार १००५ ई० में श्री-मारविजयोत्तंगवर्मन शासन कर रहा या और चीनी स्रोत के अनुसार १००३ में उसका पिता से लि चु ल वु नि फु म ति औ हा (श्री-चुड़ामणि-वर्मनदेव) शासन कर रहा था। अतः इन दोनों तिथियों के बीच में चुड़ामणिवर्म-देव की मत्य और उसके पुत्र श्री-मार्शवजयोत्तंगवर्मदेव का सिहासनारूढ होना निर्धारित किया जा सकता है। राजराज के लेख से यह भी प्रतीत होता है कि श्री मारविजयोत्त्ंगवर्मन् कटाह ग्रौर श्रीविषय (श्रीविजय) का शासक था। कटाह, कडार अथवा किडार की तद्रपता मलाया प्रायद्वीप के केडा से की जा सकती है, चतः यह प्रतीत होता है कि वह मलाया का शासक था भीर उसका मधिकार श्रीविजय पर भी था । दक्षिण भारत का इन दोनों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । गौर एक प्राचीन तीमल काव्य मे कावेरी नदी के मुहाने पर काविरिप्पृहिनम् में कलागम से व्यापारी जहाजो के आने का उल्लेख है। " कलागम की तद्वपता कड़ारम से की गयी है।

इस प्रकार चोल और शैलेन्द्र शासकों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक सम्पर्क ११वीं शताब्दी के आरम्भ में जारी था, पर यह मधिक समय तक न चल मका और शीघ्र ही किसी कारणवण दोनों जिस्तयों के सम्बन्ध ने संघर्ष का रूप

३४. बु० इ० का०, १६ (मं० ६), मजुमदार, ज० प्रे० इ० सो०, मं० १ (२), पृ० ७२ ।

३६. जू० ए०, २-२० (१६२२), पू० १६।

३७. ज० इ० हि० २, प्० ३४७ । ज० प्रे० इ० सो० १ (२), प्० ७२-३ । मजुमदार, सुवर्णद्वीप, प्० १७० ।

धारण कर लिया। चोल लेखों में सैलेन्द्र शासक के नाम तथा संघर्ष की तिथि ग्रीर परिणाम का भी उल्लेख है।

राजराज के २३वें वर्ष (१००७ ई०) के मल्पंत्न से प्राप्त कई लेखों में कंडलूर सलै में जहाजों के नष्ट होने तथा १२ हजार समुद्री द्वीपों का उल्लेख है। १८ दस वर्ष बाद राजेन्द्र चोल के राज्यकाल के छठे वर्ष के (१०१७-१०१=) तिरुवलगुंड के लेख में सम्राट की कटाह-विजय तथा समुद्र पार कर सब राजाओं को अपने अधीन करने का उल्लेख है। १९ इसका विस्तृत रूप से विवरण मलुर के मन्दिर (बंगलोर) के एक लेख में मिलता है, जो राजेन्द्र चोल के शासन काल के १३वें वर्ष (१०२४-२५ ई०) का है। " यही वृत्तान्त चोल शासक के तंजोर के लेख में भी है<sup> ११</sup> जिसकी तिथि उसके शासक का २१वां वर्ष (१०३०-३१) है। इसके अनुसार राजेन्द्र चोल ने बहत-से जहाज कडारम के शासक संप्रामविजय-तुंगवर्मन के विरुद्ध भेजे धीर उसे बन्दी करने पर बहत-से हाथी, राजकोश तथा विद्याधर-तोरण, मणियों के फाटक आदि अधिकार में आ गये। इन लेखों में उन प्रधीन राज्यों का भी उल्लेख है जिन पर चील सम्राट् का मधिकार हो गया था। वे क्रमशः निम्नलिखित थे। <sup>पर</sup> श्रीविजय (पलेमवंग), पन्नई (सुमाता) तट पर पने जो मलाका के सामने है, (मलेयूर) ७वीं शताब्दी का मलाय, जिम्ब जाम्बी (मायिर्लाडगम), मलाया प्रायद्वीप का कुछ भाग जिसे चीनियों ने जे लो तिंग कहा है । इलंगाशोगम (लंकासुक), माप्पप्पालम (पफ्फाल) जो महावंश के घनुसार वेग तट पर था। मेर्विलिबंगम (का जलडमरूमध्य पर स्थित), कर्मरंग प्रथवा कामलंग, वलैप्पन्ड्र (कदाचित् पान्ड्रंग प्रथवा चम्पा), तलैत्तक्कोलम् (क्रा

३८. इपीम्नाफिया करनाटिका ६, पू॰ १४६, ६१, नं॰ १२८, १३०, १३१, १३२।

इ.ह. अ० स० ६० ए० रि० १९०३-४। पू० २३४-४। सा० ६० ६०, भाग ३ (३), पू० ३६३ से। मजुमदार, ज० घे० ६० सो १ (२), पू० ७४। सुवर्णद्वीय, प्० १७१।

४०. इ० क० ६, पु० १४६-५०, नं० ६४।

४१. सा० इ० इ० भाग २, प् । १० से। इ० इ० ६, पू० २३१-२।

४२. तंजोर लेख में उल्लिखित स्थानों की तब्रूपता विखाने का प्रयास डा० मजुमदार तथा सिंडो ने किया है। वेखिए, सुवर्णद्वीप भाग १, पू० १७५ से। जि० प्रे० ६० सो० १ (२), पू० ७८ से। सिंडो, ए० हि०, पू० २४१ से।

जलडमरूमध्य पर स्थित तक्कोला) जिसका उल्लेख तालमी के भूगोल भीर मिलिन्दपंहों में है। मादमालियम (ताम्रलिय), चीनियों का तन-म-लिय जिसका केन्द्र लियोर में था। इलामुरिदेश (भरकों का लामुरि, मारकोपोलो का लम्बी जो सुमात्रा के सुदूर दक्षिण में था), मानक्कवारम (निकोवार द्वीप) तथा कहारम (केडा)। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस कम से इन स्थानों का उल्लेख है उसी कम से राजेन्द्र चोल की दिग्वजय भी हुई थी। उसने श्रीविजय, पलमवंग पर धाकमण कर संप्रामविजयतुंगवर्मन् को बन्दी बनाया और फिर सुमाता तट के मुख्य केन्द्रों तथा महाराज के मलाया प्रायद्वीप पर स्थित विभिन्न प्राम्वल प्राप्तों में भीर अन्त में केडा पर प्रधिकार किया। मलाया स्रोतों के अनुसार तमिल णासक राजचीलन ने डिन्डिंग नदी पर स्थित गंगनगर का विध्वंस किया, जोहोर की एक सहायक नदी लेग्य पर स्थित गढ को जीता और तुम्मिक (जिम पर बाद में निघापुर बसा), पर प्रश्विकार कर लिया।

राजेन्द्र चोल के आक्रमण का परिणाम शैलेन्द्र राज्य का, जो मलाया तथा सुमाता तक फैला था, और उसके शासक संग्रामिवजयतुंगवर्मन् का अन्त था। शुग-वंश के इतिहास के अनुभार चे-िल-तिए-हुआ श्री देव नामक शासक ने एक दूत १०२६ ई० में भेंट देकर चीन भेजा। १९ इससे प्रतीत होता है कि चोल-विजय स्थायी रूप न धारण कर सकी। तिमल लेखों में राजेन्द्र चोल के वंशजों द्वारा पुन: कड़ारम पर अधिकार करने का उल्लेख है। वीरराजेन्द्रदेव के ७वें वर्ष (१०६६-६६ ई०) के पेरम्बेर लेख" में उसके कड़ारम पर अधिकार तथा वहाँ के शासक को उसका राज्य पुन: वापस कर देने का उल्लेख है। कोलोत्त्रग चोल के २०वें वर्ष (१०६६ ६० ई०) के लेख में १९ किडार के शासक के दूत राजविद्याधर सामन्त और अभिमानोत्त्रंग सामन्त के अनुरोध पर लोकोत्त्रंग ने शैलेन्द्रब्र्झमणि-वर्म-विहार के प्रति दिये गये गौंव को कर से मुक्त कर दिया। पेरम्बेर लेख से यह प्रतीत होता है कि वीरराजेन्द्रदेव के राज्यकाल से पहले कड़ारम अथवा केड़ा के शासक ने पुन: स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और चोल सम्राट् को उसे फिर से जीतना पड़ा। इस

४३. सिक्षो, ए० हि०, पू० २४२।

४४. सा० इ० ई० माग ३ (३), पू० २०२। मजुमदार, ज० छे० ई० सी० १ (१), पू० ६४। सुवर्णद्वीप, पू० १६१।

४४. आर्कियोलाजिकस सर्वे आफ साउब इंडिया ४, पू० २२६ । मजुमबार, सुवर्णद्वीप, पू० १८२ ।

विजय ने धर्मविजय का रूप ग्रहण किया गीर कहारम (केहा) के शासक को उसका राज्य पुन: वापस मिल गया। शैलेन्द्र भीर चोल शासकों का युद्ध लगभग ४० वर्षे तक चलता रहा। कदाचित् भौगोलिक परिस्थितियों तथा यातायात की असुविधाशों के कारण चोल भपना भिष्ठकार मलाया पर कायम न रख सके ग्रीर उनकी सुदूरपूर्व की विजयाकांक्षा का भन्त हुआ।

### शैलेन्द्र राज्य का पतन

वास्तव में संग्रामविजयतुंगवर्मन् जिसे राजेन्द्र चोल की सेना ने १०२४ ई० में हराया या, प्रन्तिम शैलेन्द्र शासक या, क्योंकि उसके बाद शैलेन्द्र नाम कहीं नहीं मिलता है। हो सकता है कि संग्रामदिजयतुंगवर्मन् के वंशज केवल मलाया में ही राज्य करते रहे हों अथवा किसी दूसरे वंश ने अपना अधिकार जमा लिया हो। कोलीत्ंग चोल के समय में किडार के जिस शासक ने प्रपने दूत राजविद्याधर और ग्रभिमानोत्त्ंग चोल सम्राट् के पास भेजे थे, उसका शैलेन्द्र-वंशज होना निश्चित नहीं है। चीनी स्रोतों के अनुसार सन-फो-त्सि नामक राज्य कई शताब्दियों तक कायम रहा और ११५६ में वहाँ के महाराज की ब्रोर से चीन दूत भेजे गये तथा १९७८ में वहाँ से माल लेकर पुनः राजदूत चीन गये। <sup>१६</sup> मा त्वान लिन के अनुसार इन दूतों ने चीनी सम्राट् को बताया कि उनके शासक की मृत्यु ११६६ ई० में हो गयी ब्रौर उसका पुत्र सिंहासन पर बैठ चुका है। " सम्राट् ने नवीन शासक को उपाधि तथा भेंट भेजकर मान्यता प्रदान की। सन-फो-ित्स तथा उसके प्रधीन राज्यों का वृत्तान्त १२वीं शताब्दी में चाऊ-जू-कूमा ने दिया है जो फुकिएन मे विदेशी माल के परीक्षक पद पर नियुक्त था। " ग्रधीन राज्यों की सूची में बंडो खाड़ी के दक्षिण में मलाया के सभी प्रान्त तथा पश्चिमी द्वीपों का उल्लेख है। इसमें श्रीविजय का नाम नहीं है श्रीर प लिन फोंग (पलेमवंग) को सन-फो-ित्स के प्रधीन रखा गया है। प्रधिकतर विद्वानों ने सन-फो-िस्स की तद्रपता श्रीविजय से की है" जिसका उल्लेख चीनी स्रोतों में सबसे पहले ५०४ ई० में हुआ भीर १४वीं शताब्दी के बन्त में इस राज्य का ब्तान्त मिलता है। प्रो॰ नीलकंठ शास्त्री के

४६. ग्रोएनवेल्ट, नोट्स, पृ० ६७। फरेड, सू० ए० २-२० (१६२२), पृ० २२, ए० हि०, पृ० २८३।

४७. सिको, ए० हि०, पु० २६३।

४८. जा ग्रें इं सो २ (१), प् १४।

४६. जू० ए० १६२२। बु० इ० फ्रा० ४०, यू० २७३। ए० हि० २२१।

मतानुसार" सुन-फो-त्सि की तद्रुपता श्रीविजय से करनी चाहिए। चुड़ामणि भीर उसके पूत्र मारविजयतुंग वर्मन् को लाइडेन के लेख में श्रीविजय-कटाह का गासक कहा गया है भौर सुंग वंश के इतिहास में उन्हें सन-फो-तिग का शासक माना गया है। चाऊ ज् कुछा की सुची में उल्लिखित सन-फो-त्सि के अधीन राज्यों में से बहुतों की तद्रपता राजेन्द्र चील के तंजोर-लेख में श्रीविजय कटाह के प्रधीन देशों में की जा सकती है। ब्रतः यह प्रतीत होता है कि सन-फो-ित्स (श्रीविजय) पर शैलेन्द्र शासकों का कुछ समय तक अधिकार रहा, पर श्री मारविजयतंग वर्मन की चोलों द्वारा पराजय के बाद उस वंश का श्रधिकार सन फो त्सि से जाता रहा। जावा शैलेन्द्रों के हाथ से पहले ही निकल चुका था। कहा जाता है कि संग्राम-विजयधर्म-प्रसादोत्तुग देवी ने १०३०-१०४९ के बीच में जावा के सम्राट् ऐरलंग के यहाँ उच्च पद प्राप्त किया। कदाचित नाम की समानता से प्रतीत होता है कि वह तो विजयतुंगवर्मन् की कोई विधवा पुत्री रही होगी भौर संभवतः उसने ऐरलंग के साथ विवाह कर लिया होगा। इससे शैलेन्द्र वंश का अन्त संकेतित होता है। कटाह में श्रीदेव नाम का कोई दूसरा शासक राज्य कर रहा था और श्रीविजय मे दूसरा स्वतंत्र राज्य था, जिसका उल्लेख चीनी स्रोतां में मिलता है। उसने कई शताब्दियों तक अपना अस्तित्व कायम रखा तथा उसके अधीन मुमाला के अतिरिक्त दक्षिणी मलाया तथा पश्चिमी जावा के राज्य भी थे। मैं लेन्द्रों के स्थान पर श्रव श्रीविजय का उत्कर्ष श्रारम्भ होता है।

# श्रीविजय राज्य'

दि श्रीविजय राज्य के प्रारम्भिक इतिहास का उल्लेख पहले किया जा कुका है। फेरंड के मतानुसार रामायण भीर चीनी स्रोतों में ही इसका उल्लेख मिलता है। रामायण-कथित यवद्वीप से कदाचित् इसी का संकेत है भीर कालोदक द्वारा ३६२ ई० में 'बुद्ध की बारह अवस्थाओं के सूत्र' के अनुवाद, चे चूल येऊ किंग, में भी इसका संकेत है। ५१६ ई० में 'किंग ल्यू चि सिंग' में उपर्युक्त प्रन्य उद्धृत है और इसमें समृद्ध के २५०० राज्यों का उल्लेख है। स्यू लिनायक राज्य में केवल बौद्ध धर्मानुयायी ही रहते थे। चीथे राज्य चो ये में पि प (लम्बी मिर्च) तथा हु सिम्मो (मिर्च) का उत्पादन होता था? 'फन फन यू' नामक व्याख्या में चो ये की तदूपता 'जय' से की गयी है भीर फेरंड के मतानुसार यही श्रीविजय था। यदि फेरंड के

- १. श्रीविजय राज्य के इतिहास तथा स्थान पर कई पाश्चात्य और मारतीय विद्वानों में मुख्यतया प्रो० नीलकंठ शास्त्री ने अपने विचार विस्तृत कप से लिखे हैं। देखिए—िसडो, 'ला गोयाम कु श्रीविजय' (श्रीविजय का राज्य) (कु इ० फ्रा० १८, ६), लेखा इंक्किपिसयों मलेजे कु श्रीविजय (श्रीविजय का मलय लेख), (बु० इ० फ्रा० ३०, पू० २६, ८०), फेरंड, जू० ए० अक्टूबर-दिसम्बर १६३२, पू० २७१, ३२६)। वेल्स, इ० आर० १ ले० १ (१६३६), पू० १-३१। सिडो, ज० प्रे० ए० सो० मलाया १४ (१६३६), पू० १-१। गेनकेल, ए० ओ० र० ११२४, पू० २०। 'मोएंस, 'श्रीविजय याब आन कटाह, तिज, बत, ७७ (१६३७) पू० ३३३-३३४। प्रो० नीलकंठ शास्त्री, 'श्रीविजय' बु० इ० फ्रा० ४०, पू० २३१ ३०० तथा इन्हों के 'श्रीविजय' पर महास यूनिवर्सिटी में विये गये नायसं लेक्बसं। इस अध्याय में विया गया श्रीविजय सम्बन्धी बुलान्स, उपर्युक्त ग्रन्थों, मुख्यतया प्रो० नीलकंठ शास्त्री के 'श्रीविजय' तथा सिडो के ग्रन्थों और प्रकाशित लेखों एवं उनकी पुस्तक 'ऐटे हिन्दुआ' (हिन्दू राज्य) पर आधारित है। उपर्युक्त लेखों को मूल कप से भी वेख लिया गया है।
- २. जू० ए० १६२२, अक्टूबर-विसम्बर, पृ० २१० । प्रो० शास्त्री, बु० इ० का० ४० (१६४०), पृ० २४१ क

मत को मान लिया जाय तो श्रीविजय का राज्य चौथी शताब्दी में भी था श्रीर यह आगे भी नाम माल के लिए अपना अस्तित्व बनाये रहा । कुछ विद्वानों ने इसकी तद्वपता चीनी स्रोतों के सन-फो-ित्स से भी की है जो पहले कन टो ली कहलाता था. पर सन-फो-त्सि अथवा कन टो ली को मलाया में रखा गया है और श्रीविजय राज्य का केन्द्र सुमाता (पलेमवंग) था। इसलिए प्रारम्भिक काल में इन दोनों को ग्रलग मानना चाहिए, पर बाद में इसकी तद्वपता श्रीविजय से की जाने लगी। वीनी इतिहासकारों ने अपने वसान्तों में इन दोनों की मिश्नता तथा बाद में एकीकरण पर प्रकाश नहीं डाला है। इस राज्य का उत्कर्ष ईसवी सातवीं शताब्दी से भारम्भ हुआ और इसका कमबद्ध इतिहास कुछ लेखीं, चीनी स्रोतों तथा ग्ररब इतिहासकारों के विवरण से ज्ञात होता है। चीनी यात्री इत्सिंग यहाँ कई वर्ष (६-६-६२) ठहरा या और उसने इसका रोचक व्तान्त दिया है। बौद्ध धर्म तथा शिक्षा का यह प्रसिद्ध केन्द्र था तथा व्यापारिक श्रीर राजनीतिक क्षेत्रों में भी इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था। इस चीनी यात्री के मता-नुसार मलय देश (सुमाता में जाम्ब प्रान्त) उस समय श्रीविजय कहलाता था। इस राज्य का इतिहास लिखने के लिए सर्वप्रथम उपर्यक्त साधनों का आकलन करना होगा।

#### लेख-सामग्री

श्रीविजय राज्य से सम्बन्धित चार वर्ष के अन्तर वाले चार लेख, दक्षिण भारतीय लिपि में मिले हैं। प्रथम लेख पलमवंग के निकट केडकनबुकित से प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा है कि १३ अप्रैल ६८३ में (तिथिगणना के अनुसार) सम्राट् नाव पर बैठकर सिद्धयाता के लिए गया और ८ मई को वह २०,००० सैनिक लेकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गया। लेख के अन्त में श्रीविजय जय सिद्धयाता

३. सिडो, ए० हि०, पू० २२१। बेल्स के मतानुसार श्रीविजय को बंडो की खाड़ी के ऊपर चाया में रखना चाहिए (इ० आ० १ ले० ६, १६३४, पू० १-३१)। किन्तु सिडो के मतानुसार यह ठीक नहीं है। ए० हि०, पू० १४३, नोट १। बेखिए, शास्त्री, बू० इ० का०, पू० सं०, प० २४२।

४. तककुसु, इत्सिंग, पु० ३४ तथा १० ।

४. बु॰ इ० फा० ३०, पृ० ३४। ४०, पृ० २४३। बेलन, श्रीविजय, तिज, आरड्रिक्स, जेन, ४९, ९६३४, पृ० ३६३। सिंडो, ए० हि०, पृ० ९४३। ऐ० भो० २, ९६२४, पृ० २१।

सुमिक्ष का उल्लेख है, जिससे श्रीविजय के हित के लिए सफल सिद्धयात्रा का संकेत प्रतीत होता है।

दूसरा लेख पलमवंग से पश्चिम में ५ किलोमीटर की दूरी पर मिला। इसकी तिथि ६०६ शक सं० (६८४ ई०) की चैत्र सुदी द्वितीया है। इसमें श्री जयनाश द्वारा श्रीक्षेत्र उद्यान की स्थापना का उल्लेख है। इस लेख में उसके प्रणिधान का भी उल्लेख है जिसके अन्तर्गत सम्राट् द्वारा दान तथा अन्य कृत्यों का उद्देश्य उसकी सम्पूर्ण जनता का हित था। लेख में उसकी प्रजा द्वारा अच्छे कार्यों, दान, धैर्य तथा महासत्त्व और बज्ज शरीर प्राप्त करने की इच्छा भी प्रकट की गयी है जिससे वह जन्म, कर्म और क्लेश पर-विजय प्राप्त कर सके और 'अनुत्तराभि सम्यक सम्बोध अवस्था प्राप्त कर ले।"

- ६. 'सिद्धयात्रा' का उल्लेख कई लेखों में मिलता है... न्हान व्यू (चम्या) बु० इ० का० ११ (१६११), यू० ३०३। महानाविक बुद्ध गुप्त का लेख (मलाया), जे० ए० एस० वी०, १ (१६३४)। उपयुंक्त के इकन बुकित लेख, कोटाकपूर (बंका द्वीप) के लेख में जयसिद्धि लिखा है... बु० इ० का०, ३० (१६३०), यू० ४६। तेलगवटु (पलमवंग) लेख में 'जयसिद्ध यात्रा सर्व सत्व' लिखा है। 'सिद्ध-यात्रा' से कोई 'मनोजव प्रक्रिया' का संकेत माना जाता है जिससे साधक को कोई गुप्त मंत्र, विद्या प्राप्त हो सके और उसका कार्य सिद्ध हो जाय। इसको प्राप्त करने के लिए निश्चित स्थान में जाना पड़ता था। प्राचीन भारतीय साहित्य में 'पंचतंत्र' और 'जातकमाला' में इसका उल्लेख है और इसका सम्बन्ध योगी और उसकी 'सिद्धवर्त्ति' से दिखाया गया है। पुराणों में बहुत-से सिद्ध अथवा सिद्ध-केंत्रों का उल्लेख है। मत्स्य, १, १०, १२, वायु ४, १७४,४, १८२। हो सकता है, इसी प्रकार के सुदूरपूर्व...मलाया, हिन्दनेशिया और हिन्दचीन में भी सिद्ध क्षेत्र हों जहाँ पर जाकर सिद्धि प्राप्त हो सकती थी। कम्बुज देश में 'देवराज' मत के अन्तगंत इसी प्रकार सिद्धि और सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। प्रो० नीलकंठ . शास्त्री ने इस विषय पर एक लेख लिखा है। ज० ग्रे० इ० सो०, ४, यू० १२८-३६।
- ७. बु० ६० फा० ४०, पू० २४३...यह लेख हिन्दनेशिया में बौद्ध धर्म के विकास-सानार्थ महस्वपूर्ण है। यह इंत्सिन के वृसान्त की पुष्टि करता है कि भीविजय महायान मत का प्रसिद्ध केन्द्र था। विकानवादी असंग के 'घोगाधार्यभूमि-सास्त्र' का यहां अध्ययन होता था। चूसे, फिलास्फी आंडियेन (भारतीय वर्शन), २, पू० ७-१४६। सिडो, ए० हि०, पू० १४६।

#### ३४० सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

तीसरे और चौथे लेख का विषय एक ही है। तीसरा लेख वटंगहरि (जाम्बी की एक सहायक नदी) पर स्थित करंगविह से प्राप्त हुआ। इसमें तिथि नहीं है, पर यह बंका द्वीप के कोटाकपूर से प्राप्त चीथे लेख की प्रतिलिपि है। इसकी तिथि शक सं० ६०६ (६६६ ई०) की वैशाख शक्ल द्वितीया है। इसमें श्रीविजय की सेना के जावा के विरुद्ध जाने का उल्लेख है जिसने श्रीविजय को आत्मसमपणं नहीं किया था। श्रीविजय की गक्षा के लिए देवताओं की स्तुति की गयी है और जनता को चेतावनी दी गयी है कि वह श्रीविजय राज्य के विरुद्ध कोई कार्य न करे, अन्यशा उसको और उसके कुटुम्बियो को कठिन दंड दिया जायगा।

इन लेखों की महत्ता अधिक है। ये-प्राचीन मलय भाषा में है और इन्हीं के आधार पर श्रीविजय का सातवी शताब्दी का इतिहास लिखा जा सकता है। इसकी पुष्टि के लिए चीनी और अरबी स्रोतों का आश्रय लेना पड़ेगा। ये चारों लेख कदाचित् एक ही शासक के राज्य काल के है। केवल एक लेख मे जयनाश (अथवा जयनाग) का नाम मिलता है। लगभग एक शताब्दी बाद के दो लेखों में भी श्रीविजयेन्द्रराज, श्रीविजयेश्वरभूपित और श्री महाराज का उल्लेख है। शासक का नाम नहीं है। हो सकता है इस प्रकार की परम्परा वहां के शासको में हो जिसके अन्तर्गत उन्हें देश अथवा वश-शासक के नाम से सम्बोधित किया जाता हो।

इन चार लेखों की कमबद्ध तिथियों तथा उनमें उल्लिखित वृत्तान्तों से प्रतीत होता है कि ये चारों लेख जयनाश (प्रथवा जयनाग) नामक शासक के ये ग्रीर इनमें उसकी विजय तथा धार्मिक कृत्यों का उल्लेख है।

६८४ ई० में उसने जनता की भलाई तथा नैतिक और आध्यात्मिक स्तर जैंचा करने के लिए श्रीक्षेव-उद्यान की स्थापना की थी 'मनुत्तराभि सम्यक् सम्बोधि' अवस्था प्राप्त करने के लिए जनता को आदेश दिया था। बौद्धर्म के इतिहास में यह महत्त्वपूर्ण घटना है और इससे श्रीविजय में तत्नवाद के प्रवेश का संकेत मिलता है, जैसा कि सिडो का विचार है। श्रीविजय राज्य में दक्षिण सुमाता (मलयु, पलमवग) बंका द्वीप तथा पश्चिमी जावा के सम्मिलित होने

द. **मु**० इ० फ्रा॰ ४०, पू० सं० ।

E. बही, ३०, पू० ३०, ४१; ४०, पू० २४४-४४।

१०. ए० हि०, पृ० १४६। इसमें शवान, ग्रूसे तथा पुतें के विचार भी इस सम्बन्ध में उद्धत हैं।

का संकेत मिलता है। " मोएन के मतानुसार जावा से प्राचीन राज्य तारुमा का संकेत मिलता है। वहाँ से ६६६-६६६ के बाद किसी राजदूत के चीन जाने का उल्लेख नहीं है। कदाचित् ६६५ ई० में चीन भेजा गया राजदूत जयनाश की घोर से ही गया होगा। उसके पहले ६७०-६७३ के समय में कुछ दूत भेजे गये। ७०२, ७१६ और ७२४ में चे-लि-टो-लो-प-मो (श्री इन्द्रवर्मन) की ओर से चीन को दूत गये और ७२८ तथा ७४२ में भी लियो-तेंग-वाई-कौंग ने ग्रपने दूत चीन भेजे। "

#### इत्सिंग और श्रीविजय

श्री वजय उत्तर में मलाका की खाड़ी और दक्षिण में सुंडा की खाड़ी पर स्रिधकार रखने के कारण पश्चिम से पूर्व की श्रीर जानेवाले व्यापारिक यातायात मागों पर अपना नियन्त्रण रखे हुए था। यह बौद्ध धर्म का भी एक शैक्षिक केन्द्र था जहाँ १००० से प्रधिक बोद्ध भिक्षु रहते थे। मध्य देश (भारत) की भाँति वे सभी विषयों का श्रध्ययन और उन पर अनसंधान करते थे। भारत आते समय इत्सिग यहाँ ६७१ में छः महीने ठहरा था और कैन्ट्रन से ६न्६ में लौटकर भी यहाँ उसने कुछ समय व्यतीत किया था। व्यापारिक केन्द्र होने के कारण श्रीविजय में विभिन्न देशों के व्यापारी आते थे। इत्सिग कैन्ट्रन से एक ईरानी व्यापारी के जहांज में रवाना हुआ और फिर श्रीविजय के शासक के जहांजों में वह पूर्वी भारत आया। १४ लंका से वज्जबोधि नामक भिक्षु ३५ ईरानी जहांजों के काफिले के साथ श्रीविजय आया था। १४

#### चीनी स्रोत तथा श्रीविजय का आठवीं शताब्दी का इतिहास

म्राठवीं शताब्दी के श्रीविजय का इतिहास चीनी स्रोतों से ही सूक्ष्मतया उपलब्ध है! चीन के साथ श्रीविजय का राजनीतिक सम्बन्ध पूर्णतया सातवीं शताब्दी के द्वितीयार्ध भाग में स्थापित हो चुका था। ६६५ ई० में एक चीनी राजकीय घोषणा के भन्तगंत चेन ला (कम्बुज) भौर हो लिग (जावा) की

११. मोऐन, तिज॰ विड॰ १६३७, पृ० ३६२। बु॰ इ॰ फ्रा॰ ४०, पृ० २४६।

१२. सिंडो, ए० हि०, पू० १४५।

१३. तककुसु, इत्सिंग, पू० ४०-४१।

१४. बु० इ० फ्रा० ४, पृ० ३३६। ४०, पृ० २४०।

भाँति, चीन में स्थित श्रीक्षेत्र के दूतों को भी पाँच मास की भोजन सामग्री देने की व्यवस्था की गयी। फो-चे से ७०२ ग्रीर ७१६ में दूत चीन गये ग्रीर ७२४ ई० में कुमार ने सम्राट् को दो बौने, एक जेंगी (नीग्रो) कन्या, गायकों का एक दल ग्रीर पाँच रंगीन तोते भेंट किये ग्रीर सम्राट् ने कुमार को उपाधि के ग्रितिरक्त चीनी मलमल के १०० थान तथा श्रीविजय के शासक ये-लि-टो-लो-प-मो (श्रीन्द्रवर्मन्) को उपाधि प्रदान की। ७४२ ई० में श्रीविजय की ग्रीर से एक ग्रीर दूत चीन गया ग्रीर चीनी सम्राट् ने यहाँ के शासक को एक ग्रीर उपाधि दी। १५०

नीनी स्रोत के स्रितिरक्त लिगोर के ७७५ ईं० के स लेख में भी श्रीविजय का उल्लेख है। प्रथम पद में श्रीविजयेन्द्रराज की प्रशस्ति है। उसकी तुलना देवेन्द्र से की गयी है तथा उसे ब्रह्मा का स्वतार भी माना गया है। इस श्रीविजयेन्द्रदर्श को स्वयं राजामों का साधिपत्य प्राप्त था। स्रोर उसने ईटों के तीन मन्तिरों का निर्माण बोद्ध देवतामों के लिए कराया था। राजस्थिवर जयन्त ने सम्राट् की साजा पर तीन स्त्रपों का निर्माण कराया। जयन्त की मृत्यु के बाद उसके शिष्य और उत्तराधिकारी ने मिट्टी की ईटों के दो चैत्यों का उपर्युक्त मन्दिरों के निकट निर्माण कराया। इस लेख से सम्राट् को श्रीविजय-नृपति, श्रीविजय स्वर भूपिति तथा विजयेन्द्रराज कहा गया है। इससे प्रतीत होना है कि श्रीविजय के इस गासक का सन्य राजामों (भूपित) पर साधिपत्य था। इस लेख से यह प्रतीत होता है कि श्रीविजय राज्य मलाया तक पहुंच चुका था भीर वहाँ यह पूर्णत्या स्थापित हो चुका था। प्रो० नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार श्रीविजय राज्य मलाका की खाड़ों के दोनों श्रीर स्थानां साधिपत्य जमाये हुए था। जावा

१४. जू० ए० अक्टूबर-विसम्बर १६२२, पृ० २१७-१८ । बु० इ० फ्रा० ४ पृ० ३३४-४ । ४०, पृ० २४२ ।

१६. इस लेख का सर्वप्रथम संपादन सिडो ने किया । बु० इ० फ्रा॰ १८१६। पृ॰ २१-३० । और डा॰ छावड़ा ने संशोधन किया । जे० ए० एस० वी॰ १६३४, पृ॰ २२-२ । सिडो ने पुनः इस पर अपने विचार प्रकट किये । बु॰ इ॰ फ्रा॰, ३४ । स्टूटरहाइम के मतानुसार 'श्रीविजयेन्द्रराज' तथा 'श्रीविजयेन्द्रर भूपित' से यह संकेत मिलता है कि लिगोर लेख का शासक श्रीविजय के शासकों के ऊपर था, पर मूस और बोश ने इसका खंडन किया है। बु॰ इ॰ फ्रा॰ २८, पृ॰ ४२०-२१। तिवज ६६, पृ॰ १४४-४।

१७. बु० इ० का० ४०, वृ० २६८।

में दौलेन्द्र शासकों ने संजय और मतराम राज्य स्थापना के मध्य काल में राज्य किया जो ७३२ ई० के बाद की घटना है। शैलेन्द्रों का सुमाला के श्रीविजय राज्य से कोई सम्बन्ध न था, पर उनका पारस्परिक मैतीपूर्ण व्यवहार रहा होगा। १८ मध्य जाना में शैलेन्द्रों का राज्य था और पश्चिमी जाना श्रीविजय के प्रधिकार में था। इन दोनों शक्तियों का उस समय सुदूरपूर्व में बोलवाला था और हो सकता है, इन्होंने संयुक्त होकर हिन्द-चीन और अनम पर आक्रमण किया हो, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवी शताब्दी के आरम्भ में कम्बुज पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था और इस शताब्दी के मध्य भाग में एक शैलेन्द्र शासक ने श्रीविजय पर प्रधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसका तथा उसके वंशजों का उल्लेख महाराज के नाम से अरवी लेखकों ने किया है। प्रो० नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार शैलेन्द्र वंश की एक शाखा ने जाना में थोड़े प्रधिक समय तक और दूसरे वंश ने सुमाला में राज्य किया। १९ चीनी और अरवी स्नोतों के शाधार पर श्रीविजय और शैलेन्द्र राज्यों के सम्बन्ध तथा इनके इतिहास पर प्रकाश डाला जा सकता है।

जावग, श्रीवुज और सन-फो-रिस

नवीं शताब्दी के मध्य भाग से अरबी लेखकों ने महाराज नामक शासक का उल्लेख किया है और उसके साथ जावग तथा श्रीबुज का नाम भी लिया है। प्रथम से कदाचित् सम्पूर्ण पूर्वी द्वीपों का संकेत है और श्रीबुज से श्रीविजय का संकेत है। '° ध्वीं शताब्दी के प्रारम्भ से चीनी स्रोतों में सन-फो-त्सि का उल्लेख मिलता है, जहाँ से ६०४ ई० में चीन को दूत भेजे गये। पश्वीं शताब्दी तक ईसका वृत्तान्त मिलता है। ' अब शे-लि-फों-चे का उल्लेख नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण अरबी और चीनी श्रोतों से प्राप्त वृत्तान्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा और उसके आधार पर इनका इतिहास लिखा जा सकेगा। अरब इतिहासकारों में इब्न खोरदादवेह (५४४-५४८ ई०) ने जावज (जावग) के शासक का नाम महाराज दिया है ' जिसका श्रीविजय पर अधिकार हो चुका था। अब्बुजैंद (६९६)

१८. प्रो० नीलकंठ शास्त्री ने इन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा इनकी शक्ति पर प्रकाश ढाला है।

१६. बु० इ० फा० ४०, पृ० २६८।

२०. वही, पु० २७३।

२१. सिडो, ए० हि०, पु २३३।

२२. इ० इ० का० ४०, यू० २७०।

ने सुलेमान (= ५१ ई०) के वृत्तान्त की पुष्टि की है। कलाह वार और जावम पर एक ही शासक का ग्रधिकार था। जावम एक नगर और द्वीप का भी नाम था और वहाँ के महाराज का ४०० राज्यों पर ग्रधिकार था, जिनमे ४०० परसंग<sup>रह</sup> का श्रीबुज भी था। भ मसूदी (६४३) ने भी श्रीबुज की इतनी लम्बाई रखी है, उसके एक दूसरे ग्रन्थ (६५५ ई०) मे उसने महाराज को जावम तथा कलाह श्रीर श्रीबुज नामक द्वीपो का ग्रधिकारी कहा है। इन्न सैंद (१३ वी शताब्दी) ने श्रीबुज द्वीप की लम्बाई ४०० मील और चौड़ाई १६० मील रखी है। इनके ग्रतिरिक्त भौर भी भरबी बृत्तान्तकारों ने ग्रपने विचार इस राज्य के विषय में प्रकट किये है। उपर्युक्त वृत्तान्तों से प्रतीत होता है कि जावम और श्रीबुज (श्रीविजय) को सभी ने मलग माना है। इन्न सैंद ने श्रीबुज द्वीप की लम्बाई-चौड़ाई दी है भीर इसी नाम के नगर को इसकी राजधानी लिखा है। जावम या जावक (जूलवंश के मनुसार) से प्राय: सम्पूर्ण मलय प्रायद्वीप का सकेत था और श्रीवुज या श्रीविजय ग्रलग द्वीप था। यह महाराज के ग्रधीन था, जिससे शैलेन्द्र शासको का सकेत हो सकता है।

चीनी स्रोतो मे सगमग ६०४ ई० से सन-फो-त्सि नामक राज्य का उल्लेख मिलता है और यह विवरण १४ वी शनाब्दी (मिगकाल) तक मिलता जाता है। फेरंग के मनानुसार सन-फो-त्सि की समानता श्रीविजय से करनी चाहिए। "लाइडेन के प्रसिद्ध लेख मे चूडामणिवमंन् और छसके पुत्र मारविजयोत्तुगवर्मन् को श्रीविषय और कटाह का शासक माना गया है। 'शगवण के इतिहास' मे इन्हें सन-फो-त्सि का शासक कहा गया है। 'इसलिए श्रीविजय और सन-फो-त्सि की एकता मान ली जानी चाहिए। चाऊ-जू-कुमा द्वारा दी गयी सन-फो-त्सि के मधीन राज्यो की सूची राजेन्द्रपाल के नंजोर लेख मे मिलती-जुलती

२३. एक परसंग ६ किलोमीटर के बराबर होता है।

२४. जू० ए० १६२२ । अक्टूबर-विसम्बर, प्० ५६-६१ ।

२४. जू० ए० १६२२, अक्टूबर-दिसम्बर, पू० १६६-७०।

२६. चटर्जी एन्ड चकवर्ती, 'इंडिया एन्ड जावा', भाग २, पू० ४६ से । 'शेलेन्द्रवंशसम्भूतेन श्रीविषयाधिपतिना कटाहाधिपत्यमातन्वता... चूड़ामणिवर्म्मणः पुत्रेण श्रीमारविजयोत्तुंगवर्म्मणा।'

२७. जू० ए० अक्टूबर-बिसम्बर १६२२, पू० १६। सिडो, ए० हि०, पू० २३६।

है। कुछ विद्वानों के मतानुसार सन-फो-त्सि की समानता श्रीविजय पलमवंग से नहीं करनी चाहिए रेंद्र, पर इस प्रश्न पर पुनः विचार अनावश्यक है। चाऊ-जु-कुम्रा के मतानुसार प-लिंग-फोग, सन-फो-त्सि के मधीन राज्य था। उसने इन दोनों को श्रलग-अलग रखा है। इस सम्बन्ध में प्रो० नीलकंठ शास्त्री के मतान्सार श्रीविजय की राजधानी जाम्बी थी ग्रीर पलमवंग उसके ग्रधीन था। इसीलिए चाऊ-जू-कुम्रा ने जाम्बी का मलग से उल्लेख नहीं किया है। ' सन-फो-त्सि वास्तर में श्रीविजय ही है। इस पर कुछ समय के लिए शैलेन्द्र शासकों का राज्य हो गया था । इसीलिए सुलेमान ने कलावार (कटाह, मलाया) भौर जावन (सम्पूर्ण मलाया प्रायद्वीप) को एक ही शासक के प्रधीन रखा है और उसने श्रीवुज (श्रीविजय) द्वीप को भी जावग के महाराज के श्रधीन रखा है। शैलेन्द्रों का श्रीविजय पर ग्रधिकार नवीं शताब्दी के बाद से रहा ग्रीर सन-फो-त्सि का इतिहास इस युग में बास्तव में शैलेन्द्र शासकों के अधिकार की कहानी है। सन-फो-िस से प्रथम राजदूत १०४ ई० में चीन गया। " यह कहना कठिन है कि शे-ले-फो-चे-से का सन-फो-ित्स नाम में परिवर्तन होना शैलेन्द्र शासकों के श्रीविजय पर अधिकार के फलस्वरूप हुआ, अथवा इसका कुछ और कारण था। अगली दो शताब्दियों का श्रीविजय-इतिहास वास्तव में शैलेन्द्र शासकों की कहानी है, जिसका मुख्य वत्तान्त उनका पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के शासकों के साथ सम्बन्ध भीर संघर्ष है। इसका उल्लेख पिछले श्रध्याय में हो चुका है। लाइडेन के लेख तथा ग्रारव इतिहासकारों के वृत्तान्त के ग्राधार पर यह निश्चित है कि केडा (कलाह) भीर श्रीविजय (श्रीवुज) एक ही शासक के प्रधीन थे भीर राजेन्द्र चील के सामुद्रिक भ्राक्रमण के समय में भी यही परिस्थित थी। ११वीं शताब्दी में श्रीविजय बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र था और इसका उल्लेख १०वीं शताब्दीं के भन्त भ्रथवा ११वी के भारिम्भक काल में मिलता है। इसमें 'सुवण्णपूरे श्रीविजयपूरे लोकनाथः' लिखा है। "र प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अतिश (दीपंकर श्रीज्ञान) ने लगभग १२ वर्ष (१०११-१०२३) यहाँ बिताये थे भीर उसने धर्मकीर्ति से, जो सुवर्ण-द्वीप के बौद्ध संघ का श्रध्यक्ष या. शिक्षा प्राप्त की थी। 🖰

२८. मजुमबार, सुवर्णहीप, पु० २१८।

२६. बु० इ० का० ४०, पु० २७३।

३०. जू० ए० पूर सं०, पूर्व १४, १७।

३१. जू० ए०, पू० ४३ । बु० इ० फ्रा० ४०, पू० २८४ ।

३२. बुं इ० फ्रांव ४०, पूर्व २८४।

#### ११वीं शताब्दी से श्रीविजय का इतिहास

११वीं शताब्दी से श्रीविजय का महत्त्वपूर्ण इतिहास मिलता है। राजनीति, व्यापार ग्रीर धर्म ने श्रीविजय का प्राचीन पूर्वी डीपसमूह, भारत तथा चीन के साथ मम्बन्ध स्थापित कर दिया था। १०१७ में यहाँ के जासक ह-चि-सु-व-य-पू (हजि सुमंत्रभमि) ने सुवर्ण ग्रक्षरों में लिखित एक पत्र दूत के हाथ ग्रन्थ भेंटों सहित जिनमें संस्कृत ग्रन्थ भी थे, चीनी सम्राट् के पास भेजा। १०२८ ई० में एक दूसरा दूत भी चीन भेजा गया। इस बीच में संग्रामविजयोत्तंगवर्मन् की चील शासक राजेन्द्र द्वारा पराजय हो चुकी थी । जिसका उल्लेख पहले हो चका है । श्रीविजय की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी थी। शैलेन्द्रों का इस पर से झिंधकार उठ चुका था, क्योंकि संग्रामविजयोत्तंगवर्मन के किसी उत्तराधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे यह संकेत मिलता है कि श्रीविजय ग्रब ग्रपना स्वतंत्र ग्रस्तित्व स्थापित कर चुका था। श्री संग्रामविजयधर्मप्रसादोत्तंगदेवी जो पूर्व शैलेन्द्र शासक की पत्नी रही थी, प्रब जावा सम्राट् ऐरलंग के यहाँ चली गयी थी भीर वहाँ पर उसने ग्रादर का स्थान प्राप्त कर लिया था। क्रोम के मतानुसार यह ऐरलंग की पुत्री थी। शैर हो सकता है कि पूर्व सम्राट् की इस विधवा रानी ने ऐरलंग के साथ विवाह कर जावा और पूर्व शैलेन्द्र वंग के प्रति मित्रता स्थापित कर ली हो। १४ १०३०-१०६४ तक के समय का श्रीविजय का ब्तान्त कही नहीं मिलता है। १०६४ में धर्मवीर नामक एक व्यक्ति का नाम जाम्बी से पश्चिम में सोलोक नामक स्थान से प्राप्त एक मकर-मृति पर अंकित मिलता है, जिस पर जावा का प्रभाव प्रतीत होता है। " 'शुगवंश के इतिहास' के बनुसार १०६७ ई० में सन-फो-ित्स से टि-हम्रा-िक-लो (दिवाकर ग्रथवा देवकूल) नामक व्यक्ति चीन म्राया । १०७८-१०८५ के बीच काल में सन-फो-त्स (श्रीविजय) से कई राजदूत चीन

#### ३३. हिं जा० ग्रे॰, पू॰ २४५। बु॰ इ० का॰ ४०, पू॰ २८८।

३४. श्रीविजय और शंलेन्द्र के बीच मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होना स्वामाविक प्रतीत होता है। श्रीविजय को चोलों की ओर से भय था, अतः जावा के साथ सम्पर्क स्थापित रखना ही उसके लिए हितकर था। जावा में ऐरलंग (१०१९-४२) ने भी मित्रतापूर्ण नीति अपनायी। ऐरलंग ने १०३४ में श्रीविजयाश्रम नामक एक विहार का निर्माण किया, जिससे प्रतीत होता है कि श्रीविजय और जावा के बीच अब मित्रता स्थापित हो गयी थी। (बु० ६० का० ४०, यू० २८८)

३४. सिडो, ए० हि०, ए० २४० ।

भेजे गये । १०८२ और १०८३ में तीन दूत भेंट लेकर चीन पहुँचे और उन्हें उपाधियाँ प्रदान की गयीं। १०१४-१०१७ के बीच में भी कई राजदत श्रीविजय से चीन गये। ११वीं भौर १२वीं शताब्दी में सन-फो-त्सि का चीन के साथ राज-नीतिक सम्बन्ध बना रहा। ११४६ ई० में सन-फो-त्सि के शासक श्री महाराज ने भेंट देकर राजदत चीन भेजा। र यहीं से ११७२ ई० में भी एक इत चीन भेजा गया, जिसका उद्देश्य चीन से ताँबा खरीदना तथा चीनी कारीगर प्राप्त करना था। १९७८ में बन्तिम बार श्रीविजय से दूत भेजा गया । मा-त्वान-लिन के ब्रमुसार सन-फो-ित (श्रीविजय) के शासक ने यह भी समाचार भेजा कि १९६९ में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा है। सम्राट् ने शासक को उन सब उपाधियों से विभवित किया जो उसके पिता को प्राप्त थीं। इसी वर्ष चाऊ-कु-फाई द्वारा लिखित लिग-वै-त-त ग्रन्थ प्रकाशित हम्रा । उसने सन-फो-त्सि के विषय में लिखा है कि व्यापारिक दुष्टिकोण से त-शि (ग्ररब देश), शो-पो (जावा) के बाद सन-फो-त्सि का स्थान था। ग्ररब व्यापारी यहीं से बढ़े जहाजों में बैठकर चीन जाते हैं। १७ चाऊ-कू-फ ई का बुत्तान्त ५० वर्ष बाद लिखा गया। इस ग्रन्थ मे व्यापारिक क्षेत्र के देशों भीर बिकी की चीजों का उल्लेख है तथा सन-फो-िस का विस्तृत रूप से वृत्तान्त मिलता है। " इसने सन-फो-त्सि के अधीन राज्यों की सूची भी प्रस्तुत की है, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। चाऊ-जु-कूमा ने प-लिंग-फोंग को सन-फो-त्स के ग्रधीन राज्यों में रखा है। इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों मलग-मलग राज्य थे. पर वास्तव में श्रीविजय की राजधानी उस समय में पलमवंग से उठकर श्रव जाम्बी चली गयी थी, जिसका उल्लेख एक राज्य के रूप में पहले हो चुका है, पर चाऊ-ज्-क्या ने उसका भ्रलग से उन्लेख नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राहि से प्राप्त बुद्ध-मूर्ति की पीठ पर श्रंकित एक लेख से महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है। इसकी तिथि शक सं० ११०४ (११८३ ई०)है । इसकी तिथि शक सं० ११०४ (११८३ ई०)है। इसकी लिपि प्राचीन जावानी की तरह है, पर भाषा प्राचीन ख्मेर लेखों जैसी है। इस लेख में कन्नते अज महाराज श्रीमत् तैलोक्यराजमौलिभ्षणवर्मदेव के ग्रादेश पर महासेनापित गलानि द्वारा उस मृति के निर्माण का उल्लेख है। इस शासक का नाम कम्बुज देश के किसी भी मासक से नहीं मिलता है। सिडो के प्रथम

३६. बु० ६० का० ४०, पु० २६९।

३७. वही, पू० २६२।

३८. बही, पूर २६३।

३६. सिडो, ए० हि॰, पृ॰ ३०१। जल से० इ० सो० द, १६४१, पृ॰ ६१।

मत<sup>48</sup> भौर प्रो० नीनकंठ शास्त्री<sup>48</sup> के मनानुसार उपर्युक्त व्यक्ति श्रीविजय का शासक था।

#### श्रीविजय राज्य का अन्त

श्रीविजय राज्य के अन्त के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न धारणाएँ रही है। सिंडो के वर्तमान मत के अनुसार ग्राहि के लेख से यह प्रतीत होता है कि उस समय श्रीविजय राज्य का पतन आरम्भ हो चुका था और ११वीं शताब्दी के अत तक कम्बे और मलयु स्वतंत्र हो गये थे। १२३० में मलाया प्रायद्वीप में चन्द्र-भानु ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। १९ चाया के लेख में उल्लिखित चन्द्र-भानु की अभिन्नता महावंश के जावकराज चन्द्रभानु से की गयी है, ११ जो पराक्रम-बाहु द्वितीय का समकालीन था और शावकन के नाम से उसका उल्लेख पाण्डम नेखों में भी मिलता है। इसे नाम्ब्रलिगेश्वर भी कहा गया है जिससे उसका ताम्ब्रलिग के स्वतंत्र शासक होने का संकेत मिलता है। प्रो० नीलकंठ शास्त्री के मतानु-सार्ण तन-म-लिंग (ताम्ब्रलिंग) और सन-फो-त्स (श्रीविजय) के बीच संघर्ष का संकेत चाऊ-जू-कुआ ने नहीं किया है श्रीर पांडच लेखों से, जिनमें चन्द्रभानु को

४०. बु० इ० फ्रा० १८ (६) पृ० ३४-६।

४१. बु० इ० फ्रा० ४०, पु० २६६।

४२. ए० हि०, पू० ३१० ।

४३. बुं० इ० फ्रां० ४०, प्० २६७। ए० हि० ३१०। सिहली महाबंश में चन्यभानु को जावक का शासक कहा गयः है और पांडपत्या विक्षण मारत के अन्य लेखों में उसे शायकन की उपाधि दी गयी है। जिनकालमालिनी तथा उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि १२४७ ई० में एक शिष्ट-मंडल लंका गया जिसका उद्देश्य बुद्ध की मूर्ति और उनकी राख-हड़ियाँ प्राप्त करना था। उसने संघर्ष करके लंका में जावकों का एक उपनिवेश स्थापित कर लिया। पांडपों को १२४८, १२६३ में यहाँ प्रवेश करने पर वो सिहली और एक जावक कुमार के साथ संघर्ष करना पड़ा। यह जावक कुमार कदाजित चन्द्रभानु का पुत्र था और उसने पांडप शासक जयवर्मन् बीर का आधितत्य स्थीकार किया। १२७० में चन्द्रभानु की ओर से उसी उद्देश्य से पुनः सुसज्जित सेना मेजी गयी, पर वह हार गयी। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से वेखिए—शास्त्री, 'भीविजय, चन्द्रभानु और बीर पांडप', तिजक वत ७७, १६३७, पु० २४९।

४४. बुं इं फ्रांव ४०, पुंठ २६८।

शावकन कहा है, भी यह संकेत नहीं मिलता है कि कडारम श्रीविजय के हाथ से निकल चुका या। चन्द्रभानु के सीलोन पर माक्रमण भौर उसकी हार से श्रीविजय पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । वास्तव में उपर्युक्त स्रोतों के माधार पर श्रीवियय की घटती शक्ति का संकेत अवश्य मिलता है। सिडो का कथन है कि ताम्यलिंग की स्वतंत्रता वास्तव में ताम्ब्रालिंग भीर सुखोदय के हीनयान भीर श्रीविजय के महायान मत के बीच संघर्ष, चन्द्रभानु द्वारा लंका से बुद्ध की मृति प्रयवा राख-हड्डी प्राप्त करने के प्रयास और अन्त में ताम्ब्रालिंग के सुखोदय राज्य में मिल जाने की कहानी है। " १२८६ ई० के एक लेख में, जो जाम्बी नदी के ऊपरी तट से मिला, प्रमोघपाश की मूर्ति को उसके १३ शिष्यों के साथ जावा से सुवर्ण-भूमि लाने का उल्लेख है। यह महाराजधिराज श्रीकृतनगर विक्रमधर्मोत्तुंग देव के बादेश पर चार पदाधिकारियों द्वारा लायी गयी थी। इससे मलायु के सभी वर्ग-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भीर शूदों तथा महाराज श्रीमत् क्षिभुवन-राज्य-मौलिवर्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मूर्ति धर्माश्रम में स्थ।पित की गयी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह लेख महत्त्वपूर्ण है भीर इससे सुमाता का जावा के ग्रधीन होने का संकेत मिलता है। जावा के शासक श्रीकृतनगर की पदवी महा-राजाधिराज है और सुमाना का शासक केवल महाराज कहा गया है। 'नागर-कृतागम' ग्रीर पररतों में भी जावा द्वारा सुमात्रा के विरुद्ध ग्राक्रमण तथा उस पर श्रधिकार का संकेत मिलता है। पररतों के अनुसार शक सं० ११६७ (१२७५ ई०) में जावानी सेना मलायु के विरुद्ध गयी थी, जहाँ से वह दो राजकुमारियों को लेकर लोटी, जिसमे से एक ने कृतराजस के साथ विवाह कर लिया और दूसरी का विवाह देव से हुन्ना, जिसका पुत्र मलायु का एक शासक था। 'नागरकृतागम' के भनुसार कृतनगर के ब्रधीन पहंग, मलायु, गुरुन ब्रौर वकुलपुर थे। " श्रीविजय (सन-फो-त्सि) का उल्लेख भव नहीं मिलता है। मलायु से १२८१ में दो मुसलमान व्यापारी चीन गये । जिस समय मार्कोपोलो उत्तरी सुमात्रा माया, उसने वहाँ बहुत से छोट छोटे राज्य पाये। 10 कुछ राज्यों के शासक इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके थे। इन राज्यों में श्रीविजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। स्थाम के सुखोदय की बढ़ती

४५. बही, पू० २६८। ४६. कोस, हि० बा० गे०, पू० ३३५-६। शास्त्री, बु० इ० का० ४०,

४७. बु० इ० का० ४०, पू० २६६।

४८. कोम, हि० बा॰ गे॰, पू॰ ३३६। मु॰ इ० फ्रा॰ ४०, पू॰ ३००।

हुई शक्ति ने मलाया में श्रीविजय राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था भीर दक्षिण में जावा के शामकों ने उग्र नीति से काम लेकर इस राज्य को बड़ी ठेस पहुँचायी। कृतनगर (१२६८-६२), कृतराजस जयवर्धन (१२६३-१३००) तक उसके उत्तराधिकारियों ने श्रीविजय भीर सुमाता के भ्रन्य राज्यों को भ्रपन अधिकार में करना चाहा। आगे जावा का इस पर अधिकार हो गया भीर जैसा कि चीनी स्रोतों से प्रतीत होता है, सन-फो-ित्स जो कि समृद्धिशाली राजधानी थी, जावा से अधिकृत होने पर उजाड़ हो गयी थी। वहाँ केवल कुछ व्यापारी ही जाते थे। भर

# जावा के हिन्दू राज्य

# ( दवीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक )

उनी शताब्दी ईसवी से मध्य जावा के इतिहास पर कुछ लेख प्रकाश डालते हैं। इनके ग्राधार पर केवल इतिहास की रूपरेखा ही खींची जा सकती है। लेखों में राजाओं का नाम मिलता है ग्रीर उन पर तिथि भी दी हुई है, पर इनके ग्रातिरक्त विस्तृत रूप से किसी भी शासक के राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ समय के लिए जावा पर शैलेन्द्र राजाओं का ग्राधिकार हो गया था, तब स्थानीय शासकों ने मध्य जावा छोड़कर पूर्वी जावा में शरण ली थी। सम्पूर्ण जावा के इस इतिहास में मतराम के संजय ग्रीर उसके वंशज पूर्वी जावा के ऐरलंग ग्रीर उसके वंशज तथा कडिरि ग्रीर सिहसारि राज्य पर हम मवंप्रथम विचार करेंग। ग्रागे चलकर जावा के स्वतंत्र राज्यों का एक सूत्र में बंधकर साम्राज्य का रूप प्राप्त करना दूसरी घटना है ग्रीर इम पर विस्तृत एवं स्वतंत्र रूप से विचार किया जायगा।

#### मतराम राज्य

चंगल के लेख मे<sup>र</sup> णक सं० ६५४ (७३२ ई०) में सन्नाह के पुन्न संजय द्वारा विलिग की स्थापना का उल्लेख है। इस लेख में शिव, बह्या भीर विष्णु की प्रार्थना के बाद जावा देश की प्रशंसा की गयी है, जो धनधान्य से भरपूर था भीर

१. यह लेख केड प्रान्त की वृक्षुर पहाड़ी पर बंगल में १८८४ में मिला। विशेष परिचय के लिए देखिए—कर्न, बीठ जीठ भाग ७, पू० १९७ से। छावड़ा, जे० ए० एस० बीठ एल० भाग १, पू० ३४ से। बु० इ० फ्रांठ माग ४६१, पू० २१, नं० १। चटर्जी और चक्रवर्ती, भारत और जाबा भाग २, पू० २१। ल्यो-डमें ने हिन्दनेशिया के लेखों का अध्ययन करके अपने लेख में कहा है कि संजय का पिता भारत से नहीं आया। वह उसी स्थान का निवासी था। उसके पुत्र संजय की अभिन्नता मन्दर्गितह प्रथम के शक सं० ६२६ के लेख के रकाई मतराम संगरतु संजय से की गयी है। बु० इ० फ्रांठ भाग ४६, पू० २०, नं० ३।

जहाँ सोने की खानें थी। सम्राट् संजय का नाम सोलो लेख के अन्तर्गत (६०७ ई०) भी है, जिसमें श्री महाराज वतुकुर द्वारा दिये गये दान का उल्लेख है। इस लेख में एक वंशावली दी गयी है जो इस प्रकार है-रकाई मतराम संग रतु संजय, श्री महाराज रकाई पनंगकरन, श्री महाराज रकाई पनुनगलन, श्री महाराज रकाई बरक, श्री महाराज रकाई गरुंग, श्री महाराज रकाई पिकतन, श्री महाराज रकाई क्युवंगि, श्री महाराज रकाई वतुहमलंग भौर श्री महाराज रकाई वतुकुर। संजय के आगे 'रकाई मतराम' उपाधि दी गयी है कि जिससे प्रतीत होता है कि इसका मतराम स्थान से सम्बन्ध था, जहाँ पर १६वीं शताब्दी के बाद से मुसलमान सुलतानों ने राज्य किया और यह प्रतीत होता है कि उन्होंने प्राचीन परम्परा को कायम रखा। मजपहित के कुछ राजवंशजों ने भी ग्रपना मतराम से सम्बन्ध दिखाया । डा॰ स्टुटरहाइम के मतानुसार इस राज्य की राजधानी पहले इंग में थी जिसकी ग्रभिन्नता एक स्थानीय किवदन्ती के ग्राधार पर मे डंगकम्लन (सेमरंग मे ग्रोवोगन) से मानी जा सकती है। कोम ने इसे प्राभ-वनम के निकट रखा है भौर पास ही लरो जोंग्रन्ग, प्लामोसन भौर सजिवन के प्राचीन मन्दिर भी इमकी पृष्टि करते है । संजय के पिता का सम्र अथवा सम्नाह नाम कोई स्थानीय संस्कृत नाम होगा । लेख में कुंजरकुंज नामक स्थान का भी उल्लेख है जहाँ के वंश ने शिव के मन्दिर की स्थापना में ग्रंशदान दिया था (भीमत्कुंजरकुंजदेश निहितं वंशादितीवावृतं .पद ७)। इस लेख पर कई विद्वानों ने टिप्पणी की है। कर्न के मतानुसार कुजरकुज के वंश ने यहाँ पर मूर्ति लाकर स्थापित की थी। पर कोम का कथन है कि यह शिव का मन्दिर कुजरकुंज

- जावा का इसी प्रकार का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है—
   ंयत्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम् ।
   सुवर्णक्प्यकद्वीपं सुवर्णाकरमण्डितम् ।।
   यवद्वीपमितकस्य शिशिरो नाम पर्वतः ।
   विवं स्पृशित श्रृंगेन देवदानवसेवितः ।।' (रामायण, बस्बई, ४, ४०, ३०)
- ३. सिडो, ए० हि०, पू० १४३।
- ४. कोम, इन्डो जावानीच गेशिष्ट (इ० ज० गे०), पृ० १६६; वजुमहार, सुवर्णद्वीप पृ० १६६।
- ४. सुमाला इतिहास में जावानी युग, टी० वी० जी० १६२०, पू०४१७ मजुमदार, पू० २३५।
  - ६. इ० ज० गे०, पृ० १७०। 'सुमात्रा इतिहास में जावानी युग।'

# जावा के हिन्दू राज्य (दवीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक) १४३

के मन्दिर की ही मौति था, इससे कुंजरकुंज के किसी बंग द्वारा लायी हुई मूर्ति का संकेत नहीं होता है। सिडो के मतानुसार कुंजरकुंज उस स्थान का नाम है जहाँ पर शिव के मन्दिर की स्थापना की गयी और जो केडू में स्थित था। सिल का इसके अतिरिक्त और कुछ वृत्तान्त नहीं मिलता है कि सम्भ ने इस द्वीप में शतुओं को परास्त कर मनु की भौति बहुत समय तक न्यायपूर्ण राज्य किया और पुत्रवत् अपनी प्रजा की रक्षा की (शास्तां सर्वप्रवानां जनक इव-शिशो...पड ६)। इसके बाद इसका पुत्र संजय सिहासन पर बैठा। संजय

चंगल लेख में संजय के गुणों घौर शौर्य की प्रशंसा की गयी है। विद्वानों में उसका बड़ा मान या तथा वह शास्त्रों के मर्ग को जानता था (श्रीमान धी माननीयो बुधजनिकरैरशास्त्रसूक्तार्थवेदी ... पद १) । अपनी शूरता के कारण रघ के समान उसने बहत-से सामन्तों को जीता था, सूर्य के समान उसका तेज था, उसकी कीर्ति सर्वेत्र फैली हुई थी और उस समय वह न्यायपूर्ण राज्य कर रहा था (राजा शौर्व्यादिगुण्यो रष्ट्ररिव विजितानेक सामन्तचकः राजा श्रीसञ्जया-ड्यो रविरिव यशसा विग्विविक्ख्यात लक्ष्मी स्मुनुस्सन्नाहनाम्नस्स्वसुर (न्या) यतरशास्ति राज्यम् । पद ११) । संजय की विजय-प्रशस्ति का उल्लेख एक अन्य ग्रन्थ 'चरितपरह्मानान्' में भी मिलता है। इस ग्रन्थ के ग्रनुसार जावा भीर वालि पर विजय करने के पश्चात संजय मलय गया, वह केमिर (ब्मेरों) से लड़ा, रहा गन को हराया, फिर वह केलिंग से लड़ा, संग श्रीविजय को हराया । वह वरुस से लड़ा, रतुजयदान को हराया। वह चीन से लड़ा, श्री कलदर्म को हराया। तब संजय समृद्र पार देशों की याता से गलह लौटा । इस बतान्त की ऐतिहासिक सत्यता की परख करना कठिन है। स्टुटरहाइम के मतानुसार उपर्युक्त वृत्तान्त को पूर्णतया सत्य मानना चाहिए। उनके मतानसार संजय ने शैलेन्द्र वंश की नींब डाली थी श्रीर 'चरित परहान्गन' में उल्लिखित समृद्र पार विजयों से चम्पा भीर

७. चटर्जी और चक्रवर्ती, भारत और वाबा, पृ० २६। हरिबंश के मता-नुसार कुंकरकुंज बक्षिण की एक पहाड़ी की वहाँ पर अगस्त्य का स्थान था। बहा संहिता में इसे कच और तास्त्र पर्ची के बीच में रखा है।

यः सिंडो ए० हि०, पू० १८३।

ह. डी० वी० बी० ११२०, पृ० ४९७ से व मजुसदार, 'सुवर्णहीय' मान ९, पु० २३०।

कम्बुज के विरुद्ध प्रवी शताब्दी के उत्तराई भाग में शैलेन्द्र की दिग्विजय का संकेत है। ' कोम महोदय स्टुटरहाइम के मत से सहमत नहीं है श्रीर उनके विचार में 'बरित परह्मन्यान्' श्रन्थ से संजय द्वारा समुद्र पार कुछ देशों की शीर प्रस्थान का संकेत मिलता है। '

स्टुटरहाइम ने संजय को केवल शैलेन्द्र-वंशज ही नहीं माना है, उसने के हु लेखों में उल्लिखित राजाओं में से कई एक की समानता कलसन तथा श्राप्य लेखों में उल्लिखित शैलेन्द्र राजाओं से मानी है। सर्वप्रथम द्वितीय राजा श्रीमहाराज रकाई पनंपकरन् की समानता कलसन लेख के करियान पणमकरण से की गयी है। इसके श्रतिरिक्त उसने संजय की समानता वातपुत्तदेव के पितामह वीर वैरिमथन श्रानुगतश्राभिधान से की है, जिसका उल्लेख नालन्दा के लेख में है। पणमकरण की, जिसने कलसन लेख के अनुसार तारा का मन्दिर स्थापित किया था, समानता समराग्रवीर से की गयी है, जिसने नालन्दा के लेख के अनुसार तारा से विवाह किया। तारा के पिता धर्मपाल की समानता धर्मसेतु से की गयी है स्टुटरहाइम के मत से सहमत होना कठिन है क्योंकि ये समानताएँ निराधार प्रतीत होती है। केवल के हुलेख के द्वितीय शासक पनंपकरन् की समानता कलसन लेख के शैलेन्द्र शासक पणमकरण से की जा सकती है, पर नाम की समानता वंश की समानता का संकेत नही कर सकती है। अधनः के हुलेख के शासकों को शैलेन्द्र मानना

१०. पूर्व उल्लिखित, मजुमदार, सुवर्णद्वीप भाग १, पू० २३१। 'जावग और स्मेर के बीच संघर्व का उल्लेख सुलेमान, अध्युजंद तथा मसूदी ने भी किया है। (फेरेन्ड जू० ए० २, २० (१६२२), पू० ५६ से)। मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० १५६। प्रसिद्ध स्डोक-काक लेख में सम्राट् जयवर्भन् द्वितीय का जावा से कम्बुज आता और एक धार्मिक संस्कार करना, जिससे भविष्य में कम्बुज जावा पर किसी प्रकार आधारित न रहे, ख्मेर राज्य को आठवीं शताब्दी में जावा के अधीन अथवा प्रभाव में होने का संकेत करता है। (बु० इ० का० भाग १५ (२), पू० ५७)। मजुमदार, कम्बुज लेख, नं० १५२।

११. पूर्व उल्लिखित, पृ० १२६ । मजुमहार, मुबर्णद्वीप, पृ० २३० ।

१२. मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० २३२।

१३. मारतीय इतिहास में भी शुंगवंश तथा पंचाल के स्थानीय राजाओं के एकीकरण का प्रयास किया गया है, जो निराधार प्रतीत होता है। वेखिए, 'इंडिया इन दि टाइम आफ प्रतंजलि ।'

किंठन है। वोश के मतानुसार के के बु लेख के सभी शासकों को एक ही वंश का नहीं माना जा सकता है। उक्त सूची में तो केवल मतराम में रकाई वतुकुर से पहले के शासकों के नाम का ही उल्लेख है। चंगल के लेख की तिथि शक सं० ६५४ (७३२ ई०) है भीर यदि द्वितीय सम्राट् रकाई पनंगकरन् की समानता कलसन लेख के किरयान पणमकरन् से मान ली जाय, तो इस लेख की तिथि शक सं० ७०० (७७० ई०) में मध्य जावा के वर्तमान जाकार्ता प्रान्त पर शैलेन्द्र वंश का मध्यकार हो चुका था। संजय के वंशज मध्य जावा को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र की मोर चले गये। संजय के वंशज

'टंग बंग के नवीन इतिहास' में संजय-बंगजों द्वारा पूर्वी जावा में जाकर भपनी राजधानी स्थापित करने का उल्लेख है। इसके अनुसार उस समय गासक छी-पी (जावा) में रहता था। उसके पूर्वज किएन ने पूर्व की और पी-लु-किअ-स्स्यु में अपनी नयी राजधानी बनायी थी।'' दो अन्य चीनी बृत्तान्तों के आधार पर यह घटना ७४२-७५५ ई० मे हुई थी। जावा की नई राजधानी पुरानी राजधानी ने दिन की याता की दूरी पर थी। 'हें चीनी बृत्तान्त से इस बात की पुष्टि होती है कि मैलेन्द्र राजाभों द्वारा मध्य जावा के जकार्ता प्रान्त पर अधिकार करने से संजय के वंगज पूर्वी जावा की भोर चले गये थे। चीनी कि-एन की समानता दिनाय के शक सं० ६८२ (७६० ई०) के लेख में उल्लिखित गजयान से मानी जा सकती है', जिसने ग्रगस्त्य की मृति स्थापित की शी भीर वह बाह्यणों का भक्त था (मक्तो

१४. टी० बी० जी० भाग ६६ (१६२६), पृ० १३६, मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पृ० २३३।

१४. पिलिओ, बु० इ० फा० भाग ४, पु० २२४-२४।

१६. पिलिओ, 'ब्यू इटेरेनरी' पू० २२४। फेरेंड, लुएन जू० ए० १६१६ मार्च-अप्रैल, पू० २०४, नोट ३। फेरेंड ने पो लु कि स्स्यु की समानता जावानी वरह ग्रेसिक से की है जिसका अर्च 'बालू का किनारा है' और यह ग्रिसे नाम से सुरावाया का एक बन्दरगाह है। मोएसे ने इसकी समानता वरुस से की है जो डेका के बिक्षण पूर्व में प्राचीन राजधानी थी। सिडो, पू० १४६, नोट ३।

१७. वोश, टी० वी० जी० ४७, १११६, पृ० ४१०-४४। घटकी और चऋवर्ती, 'भारत और जावां पृ० ३५ से । कर्न के मतानुसार कि-एन की समानता जावानी उपाधि कथन से की जा सकती है, पर कोम का कथन है कि उसके लिए बीनी स्रोतों में लो कि एन का प्रयोग हुआ है । सिडो, ए० हि०, पृ० १४७, नोट ३।

द्विजातिहितकृष् गजयाननामा ... पद ४) । इसका पिता देवसिंह था जो पुतिकेश्वर लिंग का रक्षक था। विद्वानों का विचार है कि यह संजय-वंशज था ग्रीर यह ठीक प्रतीत होता है। 'पृतिकेश्वर' चम्पा के लेखों के भव्रस्वर की भौति शिवलिंग का नाम प्रतीत होता है भौर सिडो के मतानुसार इसमें शिवलिंग की उपासना भौर राजकीय भावना के उसके साथ सम्मिश्रण का संकेत मिलता है, जैसा कम्बूज में देवराज मत में था। टंग वंश के इतिहास में दी गयी मध्य जावा की राजनीतिक इतिहास सम्बन्धी सचना नवीं शताब्दी ईसवी के प्रन्तिम भाग की है। भाठवीं शताब्दी के मध्य भाग में जब कि मध्य जावा पर शैलेन्द्रों का राज्य हो गया था ग्नीर संजय-बंशजों को भपनी राजधानी पूर्वी जावा में १००-१५० मील की दूरी पर ले जानी पड़ी, तब से ध्वीं अलाब्दी के बन्तिम भाग में जब राजधानी पून मध्य जाबा के प्राचीन स्थान पर वापस ग्रा गयी, इसी बीच का काल शैलेन्द्र राजाओं के उत्कर्षं का युग था। संजय-बंशज राजाओं के इतिहास पर कुछ लेख प्रकाश डालते हैं भीर यह प्रतीत होता है कि केड़ लेख में उल्लिखित शासक मध्य जावा के बाकी भाग तथा पूर्वी क्षेत्र पर राज्य कर रहे थे (शक सं० ७४१) । " कुछ बिद्वानों के मनु-सार शक सं० ७४१ (८१६ ई०) के सुरकत्ती के पेंग्गिय नामक स्थान से प्राप्त लेख में रकरयान ई महंग का उल्लेख है, जिसकी समानता केड्-लेख में दी गयी सूची के पाँचवे शासक से की जा सकती है। यद्यपि इस लेख में महाराज उपाधि का प्रयोग नहीं हुआ है पर 'म्राज्ञा' शब्द से शासक के स्वतंत्र मस्तित्व का पता चलता है। इसके बाद शक सं० ७४६ (कुछ विद्वानों के अनुसार ७१६ वा ७६६) (६४७ ई०) का लेख<sup>20</sup> क्युमवुत्मन करत्मतिनाह (केड्) से प्राप्त हुमा है जिसमें समरोत्तुंग का उल्लेख है। इसकी समानता मैलेन्द्र शासक समराग्रवीर से भी की गयी है, पर यह मान्य नहीं है, क्योंकि केवल नाम के आधार पर समानता दिखाना ठीक नही है। बाद के जावा के शासकों में भी इसी नाम के कई राजा थे। गोरिस ने इसकी समानता रकाई पन्नुगणलन से की है और इसकी तिथि उन्होंने ७६७ ई० रखी है। रेंग

केटु-लेख की सूची में उल्लिखित ४-६ शासक... श्री महाराज रकाई वरक, श्री महाराज रकाई गरुंग और श्री महाराज रकाई पिकतन के विषय में विशेष

१८. सिडो, ए० हि०, पु० १५७।

१६. ओ॰ बी॰ १६२०, पु० १३६।

२०. बु० इ० फ्रा॰ माग ४६ (१), नं० ७, पू॰ २६, २७ और नोट ।

२१. मजुमदार, सुवर्णहीप, भाग १, पृ० २३८।

जानकारी प्राप्त नहीं है। ''सप्तम शासक श्री महाराज रकाई क्युवंगि का नाम तीनों लेखों में मिलता है जो मगेलंग के निकट न्गविएन में मिलते हैं। इनकी तिथि ५७६, ६०० तथा ६८२ ई० है। 'मिलतम लेख से पता चलता है कि शासक का राजकीय नाम सज्जनोत्सवतुंग था। डिएंग के निकट एक स्थान था जिसका उल्लेख ६६६ ई० के एक लेख में है। ''इसिलए 'सज्जनोत्सवतुंग' से 'स्वामि क्युवंगी' का संकेत होता है। इस शासक का नाम शुक्र था जिसका उल्लेख ६६९ ई० '' के एक भीर लेख में भी मिलता है। संजय के नाम के बाद यह दूसरा संस्कृत नाम मिलता है। ६८० के लेख में सिलगिसंगन के भटार पर एक चौदी का छत्न चढ़ाने का उल्लेख है। यह संस्कार कदाचित् मृतक शासक को देवत्व स्वरूप प्रदान करने के लिए किया जाता था।

माठवाँ शासक रकाई वतुहमलंग या जिसका उल्लेख ८८६ ई० के एक के लेख में मिलता है (डमे के अनुसार ८६६ ई०)। <sup>इद</sup> उपर्युक्त शासकों के लेख प्रायः केड भौर प्रभव नामक घाटी में मिले, इसलिए यह शासक वर्तमान जकार्ता (योग्य-कर्ता) क्षेत्र में मतराम के पूर्व भीर मध्य भाग में राज्य कर रहे थे। उपर्युक्त

२२. रकाई पिकतन का उल्लेख ६६४ ई० के अगंपुर के लेख में मिलता है, इसे कोई राजकीय उपाधि नहीं दी गयी है। इसका नाम मंकू भी उसी लेख में है जिसका उल्लेख पेरोत के ६५३ के लेख में भी है और उसे रकाई पतपान कहा गया है। इन दोनों की समानता दिखाना कठिन है। (मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० २३६)।

२३. कोम, हि० ज० गे०, पू० १७६ (मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० २३८) । डमे, जादानी लेखों का अध्ययन नं० ५३, ५४, ५८, बु० इ० फा० भाग ४६ (१), पू० ४२-४३ । ८८७ ई० के एक लेख में भी महाराज रके गुरुनंबंगि का उल्लेख है जो कदाचित् कचुवंगि का दूसरा नाम रहा होगा । नं० ६१, बु० इ० फा०, पू० ४३ ।

२४. मजुमदार, पू० २३६। कई अन्य लेखों में भी इसका उल्लेख है, जैसे रतु रकरयान् कचुवंगि, पुलोकपास (नं० २७ तथा २८, बु० इ० फा० ४६, पू० ३४)। एक अन्य लेख (वही, नं० ३८) में रकरयान इ सिरिकन पुरकप का उल्लेख है तथा शासक भी महाराज रकाई बयुवंगि का भी नाम है।

२४. ओ॰ जे॰ ओ॰, नं॰ ७। मनुमदार, सुवर्णद्वीप, पृ॰ २३६।

२६. मजुमबार, सुवर्णहीप, पृ० २४०। सिडो, बु० इ० का॰ माग ४६ (अ) सिडो, जेटे पृ० २१४। केड़ की सूची में उल्लिखित नामों के श्रतिरिक्त कुछ ग्रीर शासकों के नाम भी मिले हैं जिनके लेख इसी क्षेत्र में पाये गये। इनमें लिमुस द्यः देवेन्द्र जो शक सं० ८१२ (६६० ई०) में कदाचित् पूर्वी क्षेत्र में राज्य कर रहा था। दवीं-६वीं शताब्दी के ग्रन्त तक मध्य जावा क्षेत्र राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व का मुख्य केन्द्र रहा। पर इसके बाद से पूर्वी जावा राजनीति का क्षेत्र बन गया।

# वतकुर-वितुंग

केड्रु सूची के प्रन्तिम शासक वतकुर के बहुत-से लेख रिमले हैं जो क्रमशः दश्द ई० से ६९० ई० तक के हैं और मध्य तथा पूर्वी जावा में पाये गये हैं। इनमें सम्राट् को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। वतकुर के म्रतिरिक्त उसे बिलतुंग तथा संस्कृत नाम उत्तुंगदेव, ईश्वरकेशोत्सवतुंग, ईश्वरकेशव समरो-त्तुंग भीर धर्मोदय महाशंभु नाम भी दिये गये हैं। सम्राट् को द्यः बिलतुंग भीर द्यः गरुडमुख नामक नाम तथा रकेबतुकुर और रकेगलु (अथवा हलु) उपाधियाँ भी प्रदान की गयी हैं। रे इसके एक पदाधिकारी रक्रयान ई वतुहतिहंग श्री संग्राम-धुरंधर का उन्लेख नजी (पानरंग), पूर्वी जावा के एक लेख में मिला। उसी वर्ष में उसका उन्लेख मनराम के पश्चिम में वगेलेन ले बरनेनगह के लेख में भी

२७. बु० इ० का० भाग ४६ (अ) नं० ६२, पू० ४३। मजुमदार और सिंहों के अनुसार इस लेख की तिथि = १४ है। सुवर्णदीप, पू० २४०। ए० हि०, पू० २१४।

२८. कोम पू० १८२। सिडो, पू० २१४। मजुमदार, पू० २४०।

२६. रके वतुकुर द्यः बिलतुंग श्री धर्मोदय महाशंमु। शक सं० ६२० (६६६), बु० ६० फा० माग ४६ (अ), नं० ६४। श्री महाराज रके वतुकुर द्यः बिलतुंग श्री धर्मोदय महाशंमु। शक सं० ६२२ (६०९ ई०) बु० ६० फा० भाग ४६, नं० ६७। श्री महाराज रके वतुकुर द्यः बिलतुंग। शक सं० ६२३, नं० ६६। महाराज रके वतुकुर द्यः बिलतुंग श्री ईश्वर केशबोत्सव तुंगव। शक सं० ६२४ (६०२ ई०) वही नं० ७९। श्री महाराज रके वतुकुर द्यः बिलतुंग श्री धर्मोदय महाशंमु। शक सं० ६२५ (६०४) ई० वही नं० ७४, शक सं० ६२६ नं० ६२, ६३, ६४ शक सं० ६३९ (६०६ ई०)। श्री महाराज रके वतुकुर द्यः बिलतुंग श्री ईश्वरकेशव समरोत्तुंग ६२६। (६०७ ई० नं० ६७)। श्री महाराज कके गलुह द्यः श्री धर्मोदय महाशंमु। शक सं० ६३२ (६०० ई०) नं० ६६।

३०. बु० इ० फा० ४६, नं० ६८।

मिलता है तथा ६०२ और ६०६ ई० के मध्य जावा के लेखों में भी इसका उल्लेख है। ११ कहा जाता है कि विलितुंग ने मतराम वंश में विवाह करके मध्य जावा का भाग भी प्राप्त कर लिया था और उसका राज्य मध्य तथा पूर्वी जावा तक फैला था। मन्त्यसिंह (केंडु) का ६०७ ई० का लेख विशेष रूप से महत्त्व रखता है। मध्य जावा पर अपना वैधानिक अधिकार दिखाने के लिए इस लेख की वंशावली प्रथम मतराम शासक संजय से दी गयी है। ११

## दक्षोत्तम

वतुकुर बलितुग धर्मोदय महाशंभु के बाद लगभग ६०३ ई० मे दक्ष भयवा दक्षोत्तम सिंहासन पर बैठा। ६०६ ई० (६०९ सिंडो के अनुसार) के एक लेख में उसे एक उच्च पदाधिकारी 'रक्रयान रि हिनो तथा मपतिह इ हिनो' की उपाधि दी गयी है रेरे तथा उसका पूरा नाम 'दक्षोत्तम बाहुब क प्रतिपक्षक्षय' भी दिया गया है। बिलतुंग की भाँति इसका अधिकार भी मध्य और पूर्वी जावा तक बिस्तृत था और यह जकार्ता-क्षेत्र में रहता था। कुछ विद्वानों का मत है रे कि लोरो जोंग्गरंग (प्रभवनन) का प्रसिद्ध मन्दिर उसी ने बनवाया था, क्योंकि इसकी बनावट पूर्वी जावा के मन्दिरों की भाँति है। यह मन्दिर भी मृतक पूर्वज की स्मृति के लिए बनाया गया था। दक्षोत्तम का राज्यकाल थोड़े ही समय तक रहा। इस शासक के चार लेख मिले है जो सिगसारि और प्रभवनन क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं। तिवनन वुगकल (गतक) से प्राप्त लेख रे श्री महाराज दक्षोत्तम बाहुब का प्रतिपक्षक्षय श्री मान्गविजय का उल्लेख है। दमें के मतानुसार इसकी तिथि ६९३ ई० है।

३१. ओ० जे० जो०, नं० २२ । ओ० बी० १६२४, पृ० ४१-६ । ओ० जे० ओ०, नं० २४ । मजमदार, सुवर्णदीप, प० २४२ ।

३२. सिडो, ए० हि०, प्० २१६।

३३. ब् ० इ० फ्रा० भाग (४६), नं० ८०, प्० ४६-७।

३४. सिडो, ए० हि०, पू० २४५।

३४. बु० ६० फ्रा॰ भाग ४६, नं० ६२, पु० ५२-५३। इस संवत् का एक और लेख तिज में मिला (ओ॰ जे॰ औ॰, नं॰ ३६)। इन तिथियों को पहले ६६३ और ६६४ पढ़ा गया। वसोसम ६९० (धर्मोंबय महाशंभु बलोसुंग का अन्तिम लेख) और ६९६ (तुलोडोंग का प्रथम लेख) के बीच काल में मध्य जावा और पूर्वी जावा में राज्य कर रहा था। इस सम्बन्ध में विशेष अध्ययन के लिए बेखें (बु० ६० फ्रा॰ ४५, पु० ४२, ६३)।

वकोत्तम ने कुछ ही वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद तुलोडोंग १९१ ई० के निकट सिंहासन पर बैठा।

# तुलोडोंग

इस शासक के दो लेख शक सं० ८४१ (६९६ ई०) श ग्रीर शक सं० ८४३ १९ (६२९ ई०) के मिले हैं। प्रथम लेख लिन्तकन में मिला ग्रीर इसमें उसे श्री महाराज रक इलयंग वः तुलोडोंग श्री सज्जन सन्मतानुरगतुंगदेव भीर दूसरे लेख में श्री महाराज रके लयंग वः तुलोडोंग कहा गया है। यद्यपि ये दोनों लेख पूर्वी जावा में प्राप्त हुए हैं, पर इस शासक का ग्रधिकार मध्य जावा पर भी था। १८ इसके बाद ववा सिहासन पर बैठा। कोम के मतानुसार उसकी समानता रक्यंन् मप-तिह हिनो, महामंत्री श्री केतुधर से की जा सकती है, जिसका उल्लेख ६८६ ई० के एक लेख में है शेर वह दक्ष तथा तुलोडोंग के शासन काल में एक उच्च पदाधिकारी था। इसके समय के चार लेख मिले हैं। १९ प्रथम लेख मलंग के उत्तर पश्चिम में नोनदन्न में मिला ग्रीर इसकी तिथि ६२४ ई० है। इसमें इसे श्री

३६. सु० इ० का० भाग ४६, नं० ६७, पृ० ५३-३।

३७. बही, नं० ६६, पृ० ५४-५।

३८. डमे, बु॰ इ० फा॰ भाग ४६ (१), पृ॰ ५४ नोट १। मजुमबार, सुबर्णद्वीप, पृ॰ २४६, नोट १।

इश्. बुं इ० का भाग ४६ (अ), नं ० ६८, पृ ० ५५। रक्यांन् मतितह इ हिनो पु केतुविजय। इस लेख में केतुधर द्वारा एक दान की पुष्टि का उल्लेख है जो पहले वक्षोत्तम ने किया था और उसमें मध्य जावा के कुछ स्थानों का उल्लेख है। इसकी तिथि ६९६ ई० का कास्तिक मास है जब कि तुलोडोंग शासक हो चुका है। आवण ६९६ ई० में केतुधर ने दकोलम तथा तुलोडोंग के राज्य-काल में किसी उच्च पद को सुशोधित किया और इसके बाद वह पूर्वी जावा में शासक बन बैठा। (देखिए, मजुमदार, सुवर्णद्वीप, भाग १, पृ ० २४६, नोट २)।

४०. मजुमबार, सुवर्णद्वीप, पू० २४७। ओ० जे० ओ०, नं० ३१। नं० ३२, नं० ३३, बी० जी० माग ७, पू० १७६ से। उसे की सुखी में बबा के तीन लेख ६२८ ई० के हैं (नं० १०४, १०४, १०६)। एक लेख (नं० १०४) में रके सुम्ब का भी उत्लेख हैं और इसरे (नं० १०६) में भी महाराज के पंकज द्या की बिजय-लोकनामोत्तृंग नाम मिलता है। सुंब और पंकज बचा के वो नाम बे अथवा वे असग-असग व्यक्ति बे, कहना कठिन है।

महाराज रकइ पंकज खः ववा श्री विजयलोकनामोत्तृंग नाम से सम्बोधित किया गया है। दूसरा लेख वेखेक (केडिरी) के निकट मिला भौर इसकी तिथि १२७ ई० है। तीसरे की तिथि कदाचित् १२६ ई० है। इन तीनों लेखों में उच्च पदाधिकारी रकरयन मपतिह इ हिनोध्यः सिन्होक श्री ईशानवर्मा का उल्लेख है जो ववा का उत्तराधिकारी हुआ। चौथे लेख में बवा को श्री महाराज रके सुम्बद्धः ववा कहा है। बवा के सब लेख पूर्वी जावा में मिले हैं भतः उसका मध्य जावा से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता। डा० मजुमदार के मतानुसार ववा के १२७ ई० के लेख में ग्रन्तिम बार मतराम का उल्लेख है, जहाँ मेडंग में सम्राट् के प्रासाद (ऋतों) की रक्षा की प्रार्थना की गयी है, भौर इसलिए यह मतराम का श्रन्तिम शासक था। सिंडोक के १२६ के लेख में मतराम का नाम नहीं है भौर केवल मेडंग की मृतक शास्ताओं के प्रासादों (ऋतों) का उल्लेख है। १२७ में बचा ने वागीश्वर नाम धारण कर लिया था भौर सिंडो के मनानुसार १२६ तक वह नाम-मात के लिए शासक रहा, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी सिंडोक का प्रथम लेख १२६ ई० का है।

## मध्य जावा के अन्य राज्य

लगभग दो मताब्दी (७३२-६२७ ई०) तक के लम्बे काल में मध्य जावा में मतराम के मासक अपना आधिपत्य स्थापित किये हुए थे। कुछ समय के लिए उन्हें पूर्वी जावा जाना पड़ा, पर वे पुनः वापस आ गये। मतराम के अतिरिक्त मध्य जावा में कुछ अन्य राज्य भी थे जिनका उल्लेख हमें मिलता है। दिनाय के लेख में भेष जो मलंग के उत्तर में मिला है, देवसिंह और उसके पुत्र गजयान का जिसे लिबमी कहा गया है, उल्लेख है। गजयान की पुत्री उत्तेजना का विवाह प्रद पुत्र के साथ हुआ था और उसके पुत्र ने अगस्त्य के मिन्दर का निर्माण कराते समय यह लेख लिखवाया था। इस शासक का नाम मिटा हुआ है, पर इसने अगस्त्य की एक पत्थर की मूर्ति भी बनवायी भी, जो उसके पूर्वजों द्वारा स्थापित की गयी थी। इस मूर्ति का अभिषेक

४१. सुवर्णद्वीप, पु० २४८।

४२. ए० हि०, पूछ २१७।

४३. बु० इ० का० भाग ४६, तं० ३, पू० २२-२३ । बोश ने उस लेख को सम्पादित तथा संशोधित किया । टी० बी० भी० भाग ५७, पू० ४९०, ४४ । भाग ६४ (१९२०), पू० २२७, २६१ । बटर्जी और चमवर्ती ।

४४. अगस्त्य ऋषि का उल्लेख मध्य बाबा के शक सं० ७८५ के परेग के लेख

७६० ई० में वैदिक पंडितों द्वारा हथा था। दिनाय के लेख से मध्य जावा में भाठवीं शताब्दी के संजय और शैलेन्द्र वंशों के अतिरिक्त एक अन्य राजवंश का भी संकेत होता है। 'तंगवंश के इतिहास' के अनसार उस काल में हों लिंग से ६ बार राज-दूत जो क्रमशः ६४८, ६६६, ७६७, ७६८, ८१३ और ८१८ ई० चीन भेजे गये। दो राजदूत =२० श्रीर =३१ ई० में छो पो से गये। भ तंगवंश के नवीन इतिहास में ६वी शताब्दी के अन्तिम भाग में ८६० और ८७३ ई० के बीच में जावा की भोर से भेजे गये एक राजदूत का उल्लेख है। उस समय जावा में २० छोटे-छोटे राज्य थे। जावा की राजधानी भी जावा थी, किन्तु उसकी वर्तमान तद्रुपता बताना कठित है। शुंग वंश के इतिहास में इसके विषय में दिशाओं का संकेत है। राजधानी मे पूर्व में समुद्र एक मास की याता की दूरी पर था, पर पश्चिम में ४५ दिन की याता की दूरी पर, तथा दक्षिण में वहाँ से समृद्र तीन दिन की दूरी पर था और उत्तर में समद्र तक पहुँचने के लिए पाँच दिन लगते थे। धर इस संकेत से जावा राज-धानी की तद्रपता वर्तमान सुकारता से की गयी है, जहाँ पर बहुत-से लेख भी मिले हैं। मतराम जावा का मध्य राज्य था और उससे प्राचीन कई मन्य राज्य थ । ६२७ ई० से जाना के इतिहास में पूर्वी जावा का स्थान प्रधान हो जाता है । भौर सिंहुक ने ६२७ ई० में दोनों क्षेत्रों में ग्रपना राज्य स्थापित किया ।

में भी मिलता है। इसी लेख में अगस्त्य द्वारा भवलोक के मन्दिर निर्माण का भी उल्लेख है और लेख की अन्तिम पंक्तियों में कदाचित् अगस्त्य के वंशजों के प्रति शुभ-कामनाएँ प्रकट की गयी हैं। वोश के मतानुसार जिस प्रकार कम्बुज में जयवर्मन् द्वितीय और हिरण्यदाम द्वारा देवराज मत चलाया गया, चम्पा में राजकीय शैव मत उरोज द्वारा चलाया गया, उसी प्रकार जावा में अगस्त्य के विषय में किंव-वित्याँ हैं। कदाचित् इन सब का स्रोत एक ही वा और यह स्कन्द पुराण के वेयदोठ माहात्म्य में मिलता है। चटर्जी और चक्रवर्ती, मारत और जावा माग २, पृ० ३६।

४४. मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० २४१ ।

४६. बही, पृ० २५३। बु० इ० फा० मास ४, पृ० २५३।

# पूर्वी जावा का उत्कर्ष

मध्य जावा-राज्य का पतन और पूर्वी जावा का उत्कर्ष सिंडोक से आरम्भ होता है, जो ववा के समय में सर्वोच्च पदाधिकारी था और उसका नाम श्री ईशान-विक्रम था। उसके समय के लेख १२ म्र ई० से लेकर १४ म्र ई० तक के मिले हैं। मध्य जावा की राजनीतिक भवनित तथा पूर्वी जावा का उत्कर्ष एक महत्त्वपूर्ण घटना है जिसके विषय में विद्वानों के विचारों में मतभेद रहा है। एक विचारधारा के भन्तगंत पूर्वी जावा के सामन्त ने मध्य जावा के शासक के प्रति विद्रोह किया और इस संघर्ष के कारण मध्य जावा की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति क्षीण हो गयी एवं यही उसके पतन का कारण बनी। इसके विपक्ष में यह कहा जा मकता है कि राजनीतिक शक्ति भले ही क्षीण हो जाय, पर मध्य जावा का सांस्कृतिक स्तर वैसा ही रहा और वहाँ के मन्दिरों से भवनित का संकेत नहीं मिलता है। मध्य जावा के बहुत-से उच्च पदाधिकारी पूर्वी जावा में काम करते रहे और मतराम के देवताओं का सिहसिर में भावाहन होता रहा। मध्य जावा के लेख किसी भी असाधारण परिस्थिति का संकेत नहीं करते हैं। यह कहना और भी कठिन है कि भूचान भथवा महामारी के प्रकोप से मध्य जावा से लोगों ने पूर्वी क्षेत्र की भीर प्रस्थान किया हो। कोम के मतानुसार जावा के शासकों को सुमावा के शैलेन्द्र

- १. देखिए—दमें, 'हिन्दनेशी लेखों का अध्ययन' नं० १०७, १२८। इन लेखों में इसे 'भी ईशानिवक्रमधर्मोत्तृंगदेव' नाम से सम्बोधित किया गया है। दो लेखों में इसकी सम्राज्ञी रक्रयन विनिहिंज भी परमेश्वरी दयः केदि (भी वर्धनी पुक्वी) का भी उल्लेख है (नं० ११३, ११८, पू० ४८-४६)। उपर्युक्त उपाधि के अतिरिक्त इसे 'विक्रमधर्मोत्साह', 'विजयधर्मोत्तुंग' तथा 'मतंगादेव' (नं० १२४) भी कहा गया है। इनके अतिरिक्त इसे रके हसु (नं० १०७) तथा रके हिनो (नं० १०६, १९०, १९९, १९२ आदि) उपाधियाँ भी प्रवान की गयी हैं।
- २. त्रेष, जावा भाग १ (१८६६), पृ०'४४। मनुमदार, सुवर्णदीप, पृ०२४४। इस सम्बन्ध में कम्बुज द्वारा फूनान राज्य पर पूर्णतया अधिकार करने का उदाहरण दिया जा सकता है।
  - ३. इ० अ० मे०, पूर्व २०६, ओ० बी० १६२६, पूर्व ६४ । सिंही, ए० हि०,

राजाओं की भ्रोर से भय था, क्योंकि वे वहाँ राज्य भी कर चुके थे भ्रीर उनके लिए उस पर पुतः श्रिष्टकार करना कठिन न था। यतः मध्य जावा के शासक या तो राजनीतिक भयवा प्राकृतिक परिस्थिति-वश मध्य जावा को छोड़कर पूर्वी जावा की भ्रोर बले गये। १२१ ई० के बाद का मध्य जावा मे कोई लेख नहीं मिलता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भ्रीरे-भ्रीर मध्य जावा ने पीछे हटना भ्रारम्भ किया भौर पूर्वी क्षेत्र राजनीतिक उत्कर्ष के साथ-साथ लगभग पाँच सौ वर्ष तक भारतीय संस्कृति भ्रीर सभ्यता का मुख्य केन्द्र रहा।

## सिंडोक, शेंडोक

तुलोडोग के ६९६ ६० के लेख में सिडोक का नाम पहली बार मिलता है।"
सिडो के मतानुसार कदाचित् यह दक्ष का पौत था। श्री ईणान विकमधर्मोत्तृंगदेव के नाम से पूर्वी जावा में इसने अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। इसका
नाम ९३वीं शताब्दी के आरम्भ तक चलता रहा।" इसकी वंशावली के विषय
में कई विचारधाराएँ रही हैं। एक मत के अनुसार इसने ववा की पुत्री से विवाह
किया था और उसके बाद यह सिह्तसन पर बैठा। इसके विपक्ष में स्टुटरहाइम
का मत है कि यह दक्ष का पौत था। तुलोडोंग और ववा श्री परमेश्वरी द्या केवली
एवं दक्ष के पुत्र थे और उनके बाद सिडोक सिहासन पर बैठा। इसके लगभग २०

पृ० २१७- । मजुमबार, सुवर्णहीप, पृ० २४६ । इजेरमन के मतानुसार महामारी का प्रकोप मध्य जावा पर आ चुका या और इसलिए वहाँ के निवासियों को उद्यर से पूर्व की ओर भागना पड़ा (ए० हि०, पृ० २१७) ।

४. ए० हि०, प० २१७।

४. पूर्वी जावा के इतिहास में सिडोक का नाम बहुत काल तक खलता रहा। ऐरसंग ने अपनी प्रशस्ति में उसका उल्लेख किया है तथा अपने को उसका बंगज माना है (बीठ जीठ ७, पूठ = ५ से)। चटकीं और बक्वतीं, 'भारत और जावा', पूठ ६४। १२वीं शताब्दी के 'स्मरवहनकाल' के रचयिता के अनुसार तत्कालीन कामेश्वर ने भी ईशानधमं अथवा सिडोक द्वारा अपना जींवन प्राप्त किया। टीठ बीठ जीठ ५६ (१६१६), पूठ ४७२। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पूठ २५६।

६. टी० वी० जी० १६३०, पृ० १८२-३। १६३२, पृ० ६१८-६२४। मजुमदार, सुवर्णद्वीप। तुलोडोंग के शासनकाल में इसका उल्लेख रके हलु थी सिंडोंक के नाम से मिलता है और बवा के समग्र में 'रक्यन मपतिहि हिनो छः सिन्डोंक भी ईशानविकम' सबसे उच्च पदाधिकारी था। बवा के बाद उसका लेख (१९६ ई० से १४७ ई० तक के) मिले हैं जिनके बाधार पर इसका राज्य वन्तस नदी की घाटी, वेसहन, गुनुंग, गेगसिर, सुरावाया के दक्षिणी भाग, केदिरी के उत्तरी भाग तथा सम्पूर्ण मलंग प्रदेश तक विलिस और स्मेर के बीच में फैला हुआ था।

ताम्रपतों में सम्राट् द्वारा दिये गये दानों का ही उल्लेख मिलता है जिनका शैव मत से सम्बन्ध है। उस समय में जावा में शैव मत भीर इससे मिश्रित वैष्णव मत ही प्रधान थे। बौद्ध धर्म का उल्लेख किसी भी लेख में नहीं है, पर इस मत के तंत्रवाद सम्बन्धी, श्री सम्भरसूर्यावरण द्वारा लिखित भथवा सम्पादित ग्रन्थ 'संगृद्धं कमहायानिकन्' की रचना इसी के समय में हुई। रचियता का सम्बन्ध सिंडोक से था भीर उसने 'सुभूतितंत्र' का सम्पादन भी किया था। सम्राट् मिडोक के समय में भ्रथवा थोड़े समय बाद जावानी रामायण की भी रचना हुई। 'श्रीईशानतुंगविजया, छोकपाल तथा श्री मकुटवंश-वर्धन

सिंडोक के बाद उसकीपु ती श्री ईशानतुंगविजया सिंहासन पर बैठी जिसका विवाह लोकपाल से हुआ था। पेंनग गुंगेन से प्राप्त ऐरलंगदेव की प्रशस्ति में श्री ईशानतुंगविजया की उपमा मानस झील की राजहंसी से दी गयी है और उसके बौद्ध होने का उल्लेख है। उसका विवाह श्री लोकनाथ नामक नृप से हुआ था जो क्षीरसमुद्र की भाँति था। ' लोकनाथ के कई लेख' मिले हैं, पर यह कहना कठिन

सम्राट् होना स्वामाविक था। ओ० जे० ओ० नं० २१, ३३। मजुमदार, पृ० २५६।

- ७. सिडो, जेटे, पु० २१८।
- म. वही।
- तस्यात्मजाऽकलुषमानसवासरम्या, हंसी यथा सुगतपक्षसहामवव् या ।
   सा राजहंससमुदेव विवद्धंयन्ती श्रीशानतुंगविजयेति रराज राज्ञी ॥
   ५-६ भारत और जावा, पृ० ६६
- १०. मन्दाकिनीमिव तदात्मसमों समृद्ध्या, सीराजंबप्रथितसुद्धगुणान्तरात्मा ।
   ताञ्चाकरोत्प्रणियनीन्नयनाभितन्दी, श्रीलोकपालनुपतिनंदनाथनागः ।।
- ११. कोम के मतानुसार यह लेख शक सं० व७२ का है। (गेसे, पू० २१४) वेखिए, सिडो, बेटे, पू० २१६। इस लेख में इसे 'भी भुवनेश्वर विष्णुसकलात्मक विग्विजयपराक्रमोतुंगवेब' कहा गया है। अन्य वो सेख शक सं० व०२ अथवा व१२ (वव० अथवा व१० ई०) तथा ७७६ शक सं० (व४६ ई०) के हैं, जिनके

है कि इनमें से किसी भी लेख का उपर्यक्त लोकनाथ से सम्बन्ध है जो सिंडोक का जामाता था । हो सकता है कि ईशानतुंगविजया तथा लोकपाल ने मिलकर राज्य किया हो। ऐरलंग की प्रशस्ति में ईशानतुंगा और लोकपाल के पूत श्री मकुर-वर्धन के सिहासनारूढ होने का उल्लेख है। उसकी तुलना विष्ण से की गयी है भीर सूर्य की भौति वह भपने शत्रुधों के नाश के लिए सदैव तैयार रहता था, जिनके हाथियों के मस्तक उसके लिए मिट्टी के घड़े के समान थे। शासकों का वह अधिपति था, अपने शौर्य के कारण वह श्री ईशानवंश का सूर्य था। मक्टवंशवर्धन के विषय में और कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त लेख में उसकी कन्या महेन्द्रदत्ता प्रथवा गुणप्रियधर्मपत्नी का उल्लेख है. जिसका विवाह उदयन से हमा जो शुद्ध राजवंशीय था। महेन्द्रदत्ता को यवराजलक्ष्मी भी कहा गया है और उसके गुणों की कीर्ति अन्य द्वीपों में भी फैली थी।' इन दोनों के राज्य-करने का उल्लेख इस लेख में नहीं है, पर बालि में मिले कुछ लेखों में 'ग्णप्रिय-धर्मपत्नी' और उसके पति धर्मोदयनवर्मदेव का उल्लेख है। डा॰ मजुमदार के विचार में "गणप्रियधर्मपत्नी का नाम पहले मिलना यह संकेत करता है कि बालि में वह अपने पिता की ओर से शासन कर रही थी और उदयन भी वहीं उसके साथ रहना था। इनके संयक्त लेख ६८६ और १००१ ई० के बीच काल के मिलते हैं ग्रीर उसके बाद १०२२ ई० तक केवल धर्मोदयन के ही लेख मिलते हैं। इनसे प्रतीत होता है कि १००१ ई० में महेन्द्रदत्ता की मत्य के पश्चात केवल उदयन ने ही बालि में शासन किया। १५

आधार पर इस लोकपाल ने ८५६ से ८६० तक राज्य किया होगा और उसका मतराम वंश के राजाओं से सम्बन्ध रहा होगा । अतः अन्य दो लेख किसी और लोकपाल के होंगे।

- १२. 'शत्रूणामिभकुम्मकुम्मवलने पुतः प्रमुर्ममुजाम्।' श्रीमकुटवंशवर्द्धन इति प्रतीतो नृणामनुपर्मेद्रः। श्रीशानवंशतपनस्तताप शुद्धाप्प्रतापेन।।
- १३. द्वीपान्तरेऽपि सुभगेन बभूविपत्रा, नाम्ना कृता खलु गुणप्रियधर्मपत्नी । १४. सुवर्णद्वीप, पु० २६४।
- १४. उदयन का नाम शक सं० ८६६ (६७७ ई०) के अललुण्ड की समाधि पेनंग्गुंग्गन के पश्चिम और स्थित लेख में भी है। पर यह उदयन महेन्द्रदसापति उदयन से मिश्न है। कोम के मतानुसार दोनों एक ही थे और यह समाधि उदयन के जीवन-काल में ही बनी (इ० अ० प्रे०, पृ० २३४-४)। स्टुटरहाइम ने उदयन को बालि-

# धर्मवंश-ऐरलंग

ऐरलंग की प्रमस्ति के अनुसार महेन्द्रदत्ता अथवा गुणप्रियधर्मपत्नी भौर उदयन की सन्तान ऐरलंग था, जिसका विवाह पूर्वी जावा के शासक धर्मवंश की कन्या से हुआ था। धर्मवंश कदाचित् मकुटवंशवर्द्धन का उत्तराधिकारी था। कोम के मतानुसार<sup>11</sup> उसने मकुटवंशवर्द्धन की ज्येष्ठ कन्या के साथ-विवाह किया था और इसी अधिकार से वह मकूटवंशवर्द्धन के बाद सिहासन पर बैठा । ऐरलंग ने इसकी कन्या से विवाह कर जावा तथा बालि के राजवंशों का एकीकरण किया इसलिए उसे बाह्मणों द्वारा जावा पर राज्य करने का भ्रामंत्रण मिला। धर्म-वंश के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रशस्ति से केवल इतना प्रतीत होता है कि वह जावा के पूर्वी भाग का शासक था। शक सं ० ६६६ के दो लेखों" में श्री धर्मवंशत्पुह: का उल्लेख है। हो सकता है कि इसकी समानता धर्मवंश से की जाय । धर्मवंश को 'शिवशासन' भौर 'महाभारत' के पूरानी जावानी भाषा में अनुवाद कराने का भी श्रेय दिया गया है। इनके साधार पर इसका पूरा नाम श्री धर्मवंशतेगृहः मनन्तविक्रमोत्तंगदेव था । ६६९ ई० के एक लेख में प्राव-शासन' ग्रन्थ का उल्लेख है। उस समय धर्मवंश राज्य कर रहा होगा। दूसरे वर्ष जावा से एक राजदूत चीन गया। १९ उसने बताया कि उसके देश का सन-फो-त्सि के साथ संघर्ष जारी था। ६६० ई० में जावा ने उस पर माक्रमण किया था भौर उसे सफलता भी मिली थी। सन-फो-ित्स के साथ जावा का संघर्ष उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुन्ना । १००३ ई० में शैलेन्द्र शासक ने जावा के भाक्रमण-

निवासी माना है। (मजुमबार, मुबर्गद्वीप, पू० २६३, नोट १)। आठवीं और नबीं शताब्दी में बालि द्वीप राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में जावा से स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व बनाये हुए था। जावा अयवा सुमाता का चारतीय प्रभाव यहां के बौद्ध धर्म पर मिलता है। सिंढोक के समय से बालि के राजनीतिक इतिहास का भी पता चलता है। उग्रसेन नामक कुमार ने ६१४-६४२ तक सिहमनदेव अयवा सिंह-द्वालपुर में राज्य किया। उसने जावा से स्वतंत्र हिन्दू व लिनी समाज का निर्माण किया तथा शैव और बौद्ध मत को प्रोत्साहन विया। सिंढो, ए० हि०, पू० २१६।

१६. मजुमबार, सुवर्णहीप, प्० २६२।

१७. डमे, एटु नं० १३१, १३२ । बु० इ० का० माग ४६ (१), पू० ६२-६३।

१८. ओ० के० ओ०, नं० ४७। मजुमबार, सुवर्णहीय, प्० २६४।

१६. वही, पू० २६४।

कारियों को पीछे हटने के लिए बाध्य किया और १००६ ई० में जावा के उपर भाक्रमण कर उसने उनकी राजधानी को जला दिया, जिसका उल्लेख ऐरलंग की प्रशस्ति में है। "वहाँ के सम्राट् की मृत्यु १००७ में हो गयी।

#### ऐरलंग का राज्यकाल

उपर्युक्त बृत्तान्त से प्रतीत होता है कि विवाह के पश्चात् ऐरलंग अपने श्वभुर के साथ पूर्वी जावा में रहता था भौर जब १००६ ई० मे देश पर आक्रमण हुआ तो उसे भी भागना पड़ा । प्रशस्ति के अनुसार शक सं० ६३२ के माघ मास की तयोदशी चंद्रवार के दिन मुख्य बाह्यण और प्रजा प्रतिनिधि ऐरलंग के पास आये और उससे राज्य करने का अनुरोध किया । उस समय जावा की राजनीतिक परिस्थिति ठीक न थी और बहुत से स्थानीय शासक स्वतंत्र बने हुए थे (भूयांसो यवम्भूजो बृभुजिरे पृथ्वीम्बप्साधिनः, पद १७) । ऐरलंग ने उनको दवाया । कृति की वाणी में सिहासन पर बैठने पर उसके चरण सामन्तो के शीश पर रखे गये थे (भूषृत्मस्तक-सक्तावयुगलस्सिह।सने संस्थितः, पद १८) । इससे प्रतीत होता है कि पूर्वी जावा के शासन की बागडोर लेने और सम्राट् बनकर अभिषेक कराने में कुछ समय लगा होगा और इस काल में उसने विपक्षी गक्तियों को दवाया । उसका अभिषेक १०९६ ई० में हुआ और नव उसने रके हलू श्री लोकेश्वर धर्मबंश ऐरलंग अनन्त-

२०. अय भत्मसावगमवाशु तत्पुरम्युरुहतराष्ट्रमिष चोद्यतं चिरम् । चटर्जी और चक्रवर्ती, भारत और जावा, प्० ६७, पद १४ ।

कोम के मतानुसार पूर्वी जावा पर आक्रमण करने में शैलेन्द्रों का हाथ मले ही रहा हो, पर उन्होंने एक तीसरी शक्ति को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। किन्तु शैलेन्द्र १६० ई० में धमंबंश के समय में किये गये आक्रमण को मूल नहीं सके थे। अतः उन्होंने स्वतः आक्रमण किया और कुछ काल तक वे जावा पर अधिकार भी बनाये रहे। १०२५ ई० में चोल द्वारा राजधानी पर आक्रमण होने के कारण उन्हें जावा छोड़ना पड़ा। इस सम्बन्ध में निश्चित स्प से कुछ कहना कठिन है (मनुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० २६७-६)। सिडो के मतानुसार मुख्य आक्रमणकारी बुखारी का राजकुमार था जो मलाया का रहनेवाला था (ए० हि०, पू० २४४)।

२१. शाकेन्द्रऽथ विलोचनान्निववने याते सहावत्सरे माघे मासि सितव्योदशतियौ वारे शशिन्युत्सुकैः। आगत्य प्रणतैर्जनैद्विजवरेस्साश्वासमध्यपितः श्रीलोकेश्वरनीरलंगनृपतिः पाहीत्युदन्ताक्ककितिम् ॥१४॥ विक्रमोत्तुगदेव नाम और उपाधि घारण की । उस समय उसका राज्य उत्तरी किनारे के सुरावाया और पसुरुहन के बीच में ही था। दिन्य वर्ष तक उसे अपनी दिन्य के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी और उसी समय १०२५ ई० में श्रीविजय पर चौलों का आक्रमण हुआ, जिससे उसे अपना राज्य विस्तृत करने का अवकाश मिला । स्ट्टरहाइम के सतानुसार वाचा पर आयी हुई १००६ ई० की प्रलय का बालि पर कोई प्रभाव नही पड़ा था, पर यह निश्चय नही है। उसके अनुसार १०२२ में ऐरलंग अपने पिता की मृत्यु के बाद बालि का भी शासक हो गया, किन्तु १०२२ और १०२५ ई० के बीच के धर्मवंश वर्द्धन् मरकट पंकज स्थानोत्तुगदेव का उल्लेख वहाँ के कई लेखों में मिलता है जो ऐरलंग में भिन्न था। हो सकता है, यह उसकी ओर से बालि में शासन कर रहा हो।

१०२८ ई० तक ऐरलग अपना राज्य विस्नृत करने के लिए पूर्णतया शिक्त-शाली हो गया । कुछ शासको ने उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया । १०२६ ई० मे उसने भीष्मप्रभाव को बुरतन से हराया । १०३० ई० मे वेंकेर के कुमार विजय की शक्ति को थोड़े समय के लिए नष्ट कर दिया । १०३१ ई० में अधमापनुद के उपर पूर्णतया विजय प्राप्त कर उसकी राजधानी तथा अन्य नगरों को जला दिया

२२. ऐरलंग का सबसे प्रथम लेख शक सं० ६४३ (१०२१ ई०) का (चने) सुरावाया में मिला है। डमें, बु० इ० फा० भाग ४६ (१), नं० १३४, प्० ६२-३। १०२३ के लेख में भी सुरावाया के किनारे के स्थानों का ही उल्लेख है (नं० १३७)। २३. विज, ६२, १६३४, प्० २००-२०१। सिडो, ए० हि०, प्० २४४।

२४. पेनंग-गुगेन (मुराबाया) से प्राप्त शक सं० ६६३ (१०४१ ई०) का ऐरलंग का लेख जो इस समय कलकते के संग्रहालय में है, उपर्युक्त शासक की दिग्विज्य तथा पूर्वी जावा के इस वंश के इतिहास के लिए विशेषतया महत्त्वपूर्ण है। लेख संस्कृत तथा प्राचीन जावानी कविभाषा में है। संस्कृत लेख बटर्जी और चक्रवर्ती ने अपने ग्रन्थ 'भारत और जावा' में छपाया है (पृ० ६३-७४)। इस लेख तथा कवि लेख के आधार पर विद्वानों ने इसकी दिग्वजय का विवरण दिया है। उपर्युक्त वर्णन मजुमवार के 'मुवर्णद्वीप' तथा सिडो के ग्रन्थ 'हिन्द चीन और हिन्दिनेशिया के हिन्दू राष्ट्र' (फ्रांसीसी में) के आधार पर है (पृ० कमकः २६६ से तथा २४५ से)। तिथियों के विषय में मूल रूप से संस्कृत लेख तथा दमें के 'हिन्दिनेशिया के लेखों का अध्ययन' बु० इ० फ्रा० भाग ४६ (१), नं० १३५-१४१ का आध्य लिया गया है।

(नरपतिस्तदीयनगरान्यदन्बद्वात, पद २५) । १०३२ ई० मे दक्षिण की एक शक्ति-गाली सम्राज्ञी को हराया जो राक्षसीस्वरूप थी (अभवदिष मुवि स्त्री राक्षसी-बोपबीर्या । उसी वर्ष उसका वरवरि के गासक के साथ संघर्ष हमा जो जावा के विध्वंस का कारण बना था। वुरवरि का शासक पूर्णतया परास्त हुमा। यह स्थान जावा में ही रहा होगा। वेकेर के शासक की मीर से ऐरलंग को भव भी भय या क्योंकि वह बड़ा शक्तिशाली था और उसकी शक्ति नष्ट नही हो सकी थी। १०३४ ई० मे उसने वेकेर के विरुद्ध एक बड़ी सेना लेकर आक्रमण किया और उसे पूर्णतया हरा दिया । दो मास बाद विजय को उसी की सेना ने बन्दी बना लिया भीर फिर उसका वध कर दिया । यह ऐरलग की कुटनीति से हुआ था जो उसने विष्णुगुप्त (चाणक्य) की पुस्तक से सीखी थी। " ऐरलग के सम्मुख अब कोई विरोधी नही रहा भीर उसका मार्ग पूर्णतया साफ हो गया । वह जावा का सम्राट् बन गया । अपने विस्तत राज्य के सुचार रूप से शासन के लिए ऐरलंग ने अपनी राजधानी पूर्व मे कहरिपन मे रखी जिसकी पहचान श्रश्नी तक नही की जा सकी है। उसकी प्रशस्ति मे उसकी शासनव्यवस्था का भी सकेत मिलता है। मंत्रियो द्वारा परामर्श प्रत्येक दिन होता था भौर वे राजकार्य मे व्यस्त तथा तटस्य रहते थे (नन्त्रालोचनतत्परैरहरहस्सम्भाषितो मन्त्रिमः, पद १८) । केलगन लेख से पता चलता है कि बन्तस नदी ने वरिगिन सप्त (वर्तमान विगनिपत्) के पास बडी क्षति पहुँचायी थी और सम्राट् ने उसके बहाव को रोकने के लिए एक बढा बाँध बनवाया था। 1

# वैदेशिक सम्बन्ध

जावा की ब्रान्तरिक राजनीतिक परिस्थिति सुगठित होने के कारण, उसका विदेशों के साथ सम्पर्क स्थापित करना स्वाभाविक था। ट्रनेंग के एक लेख में 'परद्वीप परमडल' के उल्लेख से कुछ विद्वानों के विचार में ऐरलंग के विदेशों मे

२४. निजबलिनगृहीतो वैष्णुगुप्तैरुपायैस्सपिद विजयनामा पार्थिको झाम-गच्छत् । 'अर्थशास्त्र' नामक प्रन्य का रचियता चाणक्य, विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य (कौटल्य) नाम से विख्यात था । ग्रन्थ के अन्त में उसके रचयिता का नाम विष्णु-गुप्त विमा गमा है । (हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पू० ४४८) ।

२६. ओ० जे० ओ० नं० ६१ सुवर्णहोप, पू० २७२ । इस बांध के निर्माण से विदेशी व्यापारियों को भी बड़ी सुविधाएँ हो गयी थीं ।

२७. ओ० बे० ओ०, नं० ६४।

जाकर संघर्ष करने का संकेत मिलता है, पर इसकी किसी अन्य स्नोतों से पुष्टि नहीं होती है। उसके लेखों में उन विदेशियों का अवश्य उल्लेख है जो व्यापार अयवा किसी अन्य कार्य के लिए जावा आते थे। जैसे विलग (भारतीय किलग निवासी), आर्य (भारतीय अदाविड), गोल (बंगाल के गौड़), सिंघल (लंका निवासी), कर्णाटक निवासी, चोलिक (कारोमंडल के चोल), मलयल (मलाबार निवासी), पन्डिकर (पान्डर और चेर), द्रविड (तामिल) चम्पा के चम, रेमेन मों अयवा रामनी के मल तथा विमर छमेर जो बन्तस नदी के मुहाने पर तुवन के निकट उत्तर में ब्यापार के लिए आते हैं।

ऐरलंग के प्रारम्भिक लेखों में रकरयान महामंत्री हिनो श्री संप्रामिषजय धर्मप्रसादोत्तुंगमहादेवी का भी उल्लेख है, जिसने १०३७ ई० तक उच्च पदों को सुशोभित किया भीर उसे ऐरलंग की कन्या माना जाता है। दे हसी वर्ष के एक दूसरे लेख में उसी पद पर एक दूसरे व्यक्ति के नाम का उल्लेख है। के कदाचित् उसकी मृत्यु के उपरान्त १०४१ में उसने पुचन्गन में एक विहार का निर्माण कराया जहाँ उसने अपना अज्ञातवास काल व्यतीन किया था। जावा की एक किंवदन्ती के अनुसार कहुरिपन वंग की किलि सुचि नामक एक भिक्षुणी के लिए इस विहार का निर्माण हुम्रा भीर इसे ऐरलंग की कन्या माना जाता है। सिडो के मतानुसार इस विहार का निर्माण उस कन्या की मृत्यु के बाद हुम्रा जिसका उल्लेख १०३०-४१ के बीच के लेखों में मिलता है भीर वह उच्च पदों पर शोभायमान रह चुकी थी।

# धार्मिक प्रवृत्ति

ऐरलंग एक कुशल और योग्य शासक था। उसके समय में सभी धर्मों ने उन्नति की। लेखों में शैव, सौगत (बौद्ध) तथा ऋषियों (यतियों) का उल्लेख है। शैव मत ने उस समय में हिन्द-चीन तथा हिन्दनेशिया में प्रधान स्थान प्राप्त कर लिया था। ऐरलंग को भी स्वयं विष्णु का अवतार माना गया है। गरुड़ पर आसीन विष्णु और उनके दोनों ओर लक्ष्मी की मृति से सम्राट् और उसकी दो

२द. ओ० जे० ओ० नं० ४द, ४६ और ६४ । सिंडो, ए० हि०, पू० २४७ । मजुमवार, 'सुवर्णद्वीप', पू० २७१ ।

२६. मजुमदार, सुवर्णद्वीप, पू० २७२ । सिडो, ए० हि०, पू० २४६ ।

३०. ओ॰ वि॰ १९१४, पू॰ ७० । सजुमदार, 'सुवर्णहीप', पू॰ २७२ ।

३१. ए० हिं०, पू० २४६।

रानियों को संकेतित किया गया है। एक किवदन्ती के अनुसार वृद्धावस्था में गेन्टयु ऋषि के नाम से सम्राट् यित हो गया था। १०४२ ई० के बाद का इसका कोई सेख नहीं मिला है और १०४६ ई० में इसकी मृत्यु हुई। सात वर्ष तक सम्राट् ने अपना समय धार्मिक कृत्यों में व्यतीत किया और सुचार रूप में शासन किया। ऐरलंग का शासन-काल साहित्यिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। जावा में भारतीय प्रन्थों का अनुवाद हुआ तथा उनके आधार पर ग्रन्थ लिखे गये। 'शिवशासन' प्राचीन स्मृतियों पर प्राधारित जावानी अन्थ है। महाभारत के आदि, विराट् और भीष्म पर्व का भी जावानी भाषा में अनुवाद हुआ तथा कन्व द्वारा १०३५ में 'अर्जुन-विवाह' लिखा गया, जिसमें वास्तव में ऐरलंग के, सुमावा की जनकुमारी के साथ विवाह का उल्लेख है। विराट् है।

मृत्यु से पहले ऐरलंग ने अपने साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जिससे मृत्यु के बाद उसके पुतों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष न हो। जंगल और पंजलु नापक दो राज्यों के बीच की सीमाएँ बड़ी दीवार बनवाकर निर्धारित कर दी गयी। अ उसके वंश बन्तस नदी के किनारे कवी पहाड़ और दीप के समुद्री किनारे पर मिलते है। जंगल की राजधानी कुहुरिपन थी जो ऐरलंग की भी राजधानी थी और इसमें मलंग का प्रान्त, बन्तम नदी का मुहाना तथा सुरावाया रेमवंग और पमुरुहन के बन्दरगाह भी थे। पश्चिम राज्य पंजलु की, जो केडिरी के नाम में अधिक प्रमिद्ध है, राजधानी दह (वास्तव में केडिरी) थी। इसमें केडिरी नथा मिंदजुन थे और सुरावाया की खाड़ी से समुद्र में प्रवेश का मार्ग था। जंगल का राज्य बहुत समय नक स्थापित न रह सका। इसका कुछ भाग पजलु अथवा केडिरी के राज्य में मिला लिया गया और कुछ भाग में कहीं-कही पर स्वतंत्र या सामन्त शासन करने लगे। बालि के (१०४६-१०७७ ई० के) लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ ऐरलग का सहोदर राज्य कर रहा था। विभ

जावा के इतिहास में ऐरलंग का स्थान विशेष महत्त्व का है। इसने देश को वैदेशिक शक्ति से छुड़ाकर एकता प्रदान की और एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित

३२. वही, पु० २४८।

३३. विशेष अध्ययन के लिए हिमांशुभूवण सरकार का 'जावा और बालि का साहित्य पर प्रभाव' (अंग्रेजी) ग्रन्थ देखिए। सिडो, ए० हि० पृ० २४८, नोट ७।

३४. मो० बी० १९१६, पू० १०६। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पू० २७८। ३४. सिडो, ए० हि०, पू० २४६।

# पूर्वी जावा का उत्कर्व

किया। कुमल गासक के रूप में उसने देश का शासन सुचार रूप से किया उसके विकास योगदान दिया। इसीलिए उसके यहाँ विदेशों से भी व्या भाते थे, जैसा कि उसके लेखों से प्रतीत होता है। जीवन के भन्तिम वर्षों में उधार्मिक प्रवृत्ति अधिक बढ़ गयी थी जिसके फलस्वरूप उसके शासन में शिषि भा गयी भौर उसे अपने पुत्रों के लिए अपने राज्य को दो भागों में विभ करना पड़ा, जो जावा के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। जावा का आरं इतिहास केडिरी राज्य से ही संबंधित रह जाता है।

# कडिरी और सिंहसारि के राज्य (११४०-१२६२)

कडिरी का राज्य ( ११५०-१२२२ ई० )

स्वाट् ऐरलंग ने अपने जीवनकाल में ही विस्तृत साम्राज्य का विभाजन कर दिया था जिससे उसकी सन्तानों में संघर्ष की सम्भावना न हो। 'नागर-कृतागम' के अनुसार उमका यह कृत्य प्रेमवश ही हुआ था और यह कार्य तालिक भराड़ को सौपा गया था। पंजलु और जंगल के नाम से दो राज्य बने जिनकी सीमाएँ निर्धारित हो चुकी थी। जंगल राज्य का वृत्तान्त बहुत कम मिलता है। १०५३ ई० के एक ताम्रपत्र में भपन्जि अलड़ जुंग अहुये का उल्लेख है, पर इसकी सत्यता मन्देहजनक है। सुरावाया के एक लेख में 'रंके हलु पु जुरो' श्री समरोत्साह कर्णंकेशन धर्मवंश कीर्निसिंध जयान्तक तुगदेव का उल्लेख है. जो उपाधियो तथा ऐरलंग की गरुड़मुख मुद्रा का चिह्न अपनान के कारण इसी सम्राट् का वंशज प्रनीन होना है। डा० मजुमदार के मतानुसार इस लेख की निथि ६८२ (१०६० ई०) माननी चाहिए। इमें के अनुसार इमकी तिथि शक सं० ६८९ (१०६६ ई०) है। उपर्युक्त प्रमाण के अनिरिक्त जंगल राज्य का इतिहास अथवा वहाँ के शामकों का कही उल्लेख नही है। हो सकता है कि जावा के दोनों राज्य पुनः एक में मिला लिये गये हों अथवा कुछ भाग पर सामन्त या स्वतंत्र शासक राज्य कर रहे हों। १२वी शताब्दी के कडिरी सञ्चाट् का सेश्वर प्रथम की एक रानी

६८.१ मज्नुमहार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० २७६ । इसका उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका है ।

२. अप्रकाशित, क्रोम इ० ज० गे०, पू० २८२। ओ० बी० १६२८, पू० ६४, ७०। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', यु० २७६।

३. वही, पृ० २७६। 'हिन्देनेशी लेखों का अध्ययन' मु० इ० का० भाग ४५ (१), नं० १४२, पृ० ६६-६७।

४. ११०६ ई० में जावा द्वारा चीन मेजे गये राजदूत वहाँ के सम्राट् के द्वारा

जंगल की थी, पर उसके पिता या वहाँ के शासक का उल्लेख नहीं है। १२वीं शताब्दी के मन्तिम भाग में मलेग के निकट तुमपेल में एक नवीन राज्य की स्थापना हुई और इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय तक भयवा उससे पहले ऐरलंग द्वारा स्थापित जंगल राज्य नष्ट हो चुका था। किंडरी का राज्य प्रधान था क्योंकि १२वीं शताब्दी के बहुत-से लेख वर्तमान किंडरी में मिले हैं जिनसे उस समय की जावा की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है।

#### कडिरी के शासक

कडिरी के प्रथम शासक श्री जयवर्ष दिग्जय का उल्लेख ११०४ ई० के एक लेख में मिलता है। इसमें इसे शास्त्रप्रमु और जयप्रमु की उपाधियाँ भी प्रदान की गयी है और कदाचिन् इसी की संरक्षकता में कित तिगुण ने प्रसिद्ध जावानी काव्य 'कृष्णायन' की रचना की जिसमें कृष्ण की लीला का वर्णन है और उसका चित्रण चंडीजगो तथा पनतरन में भी मिलता है। यह कहना कि तिन है कि इसने किस समय से कब तक राज्य किया। १९७६ ई० से कि इसी में बहुत-से लेख मिलते हैं जिनमें से १९३० ई० के कदाचित् एक ही शासक के हैं यद्यपि शासकों का नाम भिन्न है। इनको वामेश्वर, परमेश्वर तथा कामेश्वर पढ़ा गया है। इमें के मतानुसार १९९७, १९२०, १९२०, १९२६ तथा १९३० के लेख श्री महाराज रके सिरिकन श्री वामेश्वर सकलभुवन तुष्टिकारषानिवार्यवीर्य पराक्रम दिग्जयोन्त्रंगदेव के हैं। सिंडो ने इसे कामेश्वर पढ़ा है और श्रागे चलकर भी इस नाम के

११२६-११३२ ई० के बीच में जावा के शासक का सम्मान प्राप्त करना और अनमी बृत्तान्तों में १०वीं शताब्दी में जावा के साथ ब्यापार का उल्लेख, मुख्यतया कडिरी राज्य से सम्बन्धित है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि जंगल राज्य उस समय नष्ट हो चुका था अथवा उपर्युक्त बृत्तान्तों में से किसी का भी जंगल राज्य से संकेत न था। मासपेरो, खम्या राज्य, पृ० १६७। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० २६०।

- ४. सिंबो, ए० हि०, पू० २६८। क्रोम, इ० जा० ग्रे०, पू० २८८।
- ६. सरकार, 'जावा के साहित्य पर भारतीय प्रभाव' (अंग्रेजी), पु० ३२२-२३।
- ७. बन्डस, चण्डी जगो, पृ० ७७ । कल्लेन फील्स-तिज ६४, १६२४, पृ० १६६ । सिडो, जेटे, प्० २६८ ।
  - द. बुंठ इ० फ्रांठ ४४ (१), नंठ १४५-१४६, पुठ ६६-६७।
  - ह. ए० हि०, पृ० २८३।

कई लेख मिले हैं जिसे कामेण्यर दितीय मान सकते है। प्राचीन जावानी काळ्य 'म्मरदहन' में, जिसे धमंज ने लिखा था, सम्राट् कामेण्यर का उल्लेख है। किय ने जावा को 'यय मध्यदेश' कहा है जिसके चारों मोर समुद्र था। उसने सम्राट् को काम का ग्रवनार माना है और उसका निवासस्थान दहन कहा क्या है। श्री ईशानवमं को इस वश का मस्थापक कहा गया है। ऐरलग की भॉति किडरी के शासक भी ग्रपने को मिडोक-वशज मानते थे। कामेण्यर की रानी श्री किरण-वश्चदेव की कन्या थी ग्रोर जगल की सबसे श्रेष्ठ सुन्दरी स्त्री थी। यह नहीं कहा जा सकता कि जगल का उस ममय स्वतव राजनीतिक श्रस्तित्व था अथवा वह कडिरी के श्रधीन हो चुका था। इस दम्पित को लेकर बहुत-सी दन्तकथाएँ, घटित हुई जो कि धाई ग्राँग कम्बुज देश नक पहुँची। 'कामेण्यर ने लगभग १९३५ ई० तक राज्य किया।

#### जयमय

धर्मेश्वर या जयमय कामेश्वर का कदाचित् पुत था जिसने १९३५-१९५७ ई० तक राज्य किया। इसके १९३५, १९३६, १९४४ के लेख मिले है। १९ इसे श्री महाराज सग मपन्जि जयमय थी वर्मेश्वर मधुसूदनावनारानन्दित सुह-रित्सिहपराक्रम विज्ञयोनुगदेव नाम से सम्योधित किया गया है। सम्राट् का नाम भी एक स्थान पर नग मपन्जि जयमय और दूसरे स्थान पर जयमयलन्जन दिया गया है। से इह इंग्रा शक ग० १०७६ (१९५७ ई०) में निश्चित 'भारतयुद्ध'' नामक प्रस्थ में, जिसमे महाभारत के युद्ध का वर्णन है, सम्राट् को विष्णु का मबतार मान। हे तथा उसे जावा का नि शक शासक कहा है। उसके सम्मुख सभी राजा शीश झुकाने थे जिनमें 'हेमसूपति' (कदाचित् सूवर्णभूमि) का भी शासक था। कवि के इस प्रकार के वाक्य को किसी प्रकार का ऐतिहासिक महन्व देना ठीक नहीं है। इस

१०. जावा मे इन्हें पंजि कथाएं कहा गया है और इनाओ अथवा जावानी हिनो नाम से ये प्रसिद्ध रही है। इसी आधार पर एक नाटक १६वीं शताब्दी के आरम्भ में थाई सम्राट् प्र-पुत्य-लोत-स हारा लिखा गया। सिद्धो, ए० हि०, पृ० २८४, नोट २, ३।

११. बमे, बु० इ० फा० ४५ (१), नं० १४१-१४४, पू० ६६-६७। १२. कॉनंग द्वारा सम्पादित, १९०३। देखिए, सरकार, 'जावा और बालि के साहित्य पर मारतीय प्रमाब', प्० २६१।

प्रन्य को पनुहुल नामक व्यक्ति ने समाप्त किया और उसने एक और प्रन्य 1 'हरि-वस' (विष्णु की भवतार सम्बन्धी कथाएँ) भी लिखा, जिसमे जयमय को श्री धर्मेश्वर दिग्विजय नाम से सम्बोधित किया गया है जो लेखों में भी मिलता है। उसके तीसरे प्रन्य 'घटोत्कयाश्र्य' में श्री जयाकृत का उल्लेख है जो जयमय का उत्तराधिकारी प्रतीत होता है, पर लेखों के अनुसार १९५६ ई० में सर्वेश्वर राज्य कर रहा था। सर्वेश्वर से कामेश्वर हितीय तक

१९१६ तथा १९६९ ई० के दो लेखों में 'श्री महाराज रक सिरिकन श्री मर्वेश्वर जनार्देन(बतार जियाग्रजममसिहन(दानिवार्य्यवीर्य पराक्रम दिग्जियो- त्रुगदेवनाम' शासक का उल्लेख है। यह कहना कठिन है कि इसने कब नक राज्य किया। १९६६ और १७७१ के दो लेखों में श्री महाराज रक हिनो श्री आय्येश्वर सधुसूदनावतारारिजय मुख सकल भुवन विवर्ध पराक्रमो- त्रुग देवनाम के राजा के शासन करने का उल्लेख है। इसके बाद १९८९ ई० के लेख' में श्री महाराज श्री कोच्चार्यदीप हल्डभुवनपालक पराक्रमानिन्दित दिग्जयो- त्रुगदेव नामक शासक का नाम मिलता है। इस लेख में सेनापित सर्वजल अथवा जलसेनापित का भी उल्लेख है। इसमें प्रतीत होना है कि कडिरी राज्य की रक्षा के लिए सामुद्रिक बेडा भी रहा होगा। १० १९८५ ई० के लेख में पादुक श्री महराज श्री कामेश्वर विविक्रमावनार श्रीनवार्यवीर्य पराक्रम दिग्जयोत्तुगदेव नाम शासक का उल्लेख है। कोम के मतानुसार' धर्मय के 'स्मरदहन' में जिस जावाशासक कामेश्वर का उल्लेख है, वह वास्तव में यही था और इसके बाद ही तनकृग ने प्रपन प्रन्थ 'वृत्तसचय' की रचना की जो कडिरी के १२२२ ई० के पतन के थोडे ही समय पहले लिखा गया था। मिडो १० कोम के मन में सहमन नहीं है। 'वृत्तसचय' की

१३. सरकार, वही ।

१४. उमे, 'हिन्देनेशी लेखों का अध्ययन' (फ्रांसीसी में) बु० इ० फ्रा० ४४ (१), नं० १४४, १४६, प्० ६८-६६ ।

१४. वही, मं० १४७, १४८, पृ० ६८-६६।

१६. वही, नं० १४६, पू० ६८-६६।

१७. वही, नं० १६१, पृ० ६८-६६।

१८. इ० जा० गे०, प्० २६८-६ । मजुमदार, 'सुवर्णहीप', पृ० २८६, नोट ।

१६. ए० हि०, पुर ३०२।

२०. फ्राइडेरिख द्वारा संपादित, देखिए सरकार, 'जावा साहित्य पर भारतीय प्रमाव', पृ० ११४-१९७।

रचना इसी कामेश्वर द्वितीय के समय में हुई। कामेश्वर के बाद के उल्लेखों में शृंग का नाम भाता है जिसके पाँच लेख मिले हैं। 'प इनमें इसे श्री सर्वेश्वर विविक्रमा-वतारानिन्दित शृंग लंचण दिग्विजयोत्तंग देव नाम से सम्बोधित किया गया है। 99६० ई० के सपू के लेख में रे कृतजय नाम भी मिलता है और 9२०२ के लेख में भी शृंग के नाम के साथ इसका नाम श्राता है । इमें के मतानुसार "यह दोनों एक ही व्यक्ति थे । पर डा॰ मजुमदार के बनुसार "इसकी समानता अन्तिम शासक कृतजय से की जानी चाहिए भीर १९६० के लेख के समय वह केवल राजकूमार था। इनके प्रतिरिक्त ग्रन्थों में दो ग्रीर नाम मिलते हैं, पर यह कहना कठिन है कि वे कडिरी के शासक थे। सम्राट् कामेश्वर (द्वितीय) के समय के एक प्रन्थ में श्री गर्मेश्वरराज पाद्क मटार जयनगर कतवंग इंग जगत का नाम मिलता है तथा बालि से प्राप्त 'ब्रह्माण्डपुराण' पर ब्राधारित 'पृथ्वीविजय' में प्रकृतिवीर्या का उल्लेख है, पर इन दोनों के न तो कोई लेख ही मिले हैं ग्रीर न ग्रन्य किसी स्रोत से इनके विषय में जानकारी प्राप्त है। भतः इन्हें कडिरी का शासक नहीं माना जा सकता है। कृतजय यहाँ का अन्तिम शासक था। वतेस कुलोन का १२०५ ई० का लेख भ जिसमें भ्यंग का नाम भी है, इसी का माना जाता है, पर इसका १२१६ ई० का भी एक लेख हैं<sup>4</sup> जिसमें नागरी ग्रक्षर में सम्राट् का नाम है भौर उसकी गरुड़मुख मुद्रा भी है। इसके विषय मे 'नागरकृतागम' तथा 'पररतों' में भी उल्लेख मिलता है। " प्रथम में उसे दर्शन और धार्मिक ग्रन्थों में पारंगत कहा गया है। दूसरे ग्रन्थ में शासक का नाम डंग डंग गोडिस कहा गया है। भिक्षुघों का मनादर उसके लिए घातक सिद्ध हुमा। तुम्पेल के शासक के यहाँ उसने भरण ली। १२२२ ई० में उसने कडिरी पर आक्रमण कर दिया भीर कृतंजय ने भागकर एक विहार में शरण ली तथा किंडरी का राज्य ममाप्त हो गया।

२१. बसे, बु० इ० फ्रा० ४५ (१), मं० १६३, १६४, १६६, १६७, १७०, पृ० ७०-७१। ७२-७३।

२२. बही, नं० १६२, पु० ७०-७१।

२३. वही, पू० ७०, नोट ३।

२४. 'सुवर्णद्वीप' पृ० २८७।

२४. बसे, बु० इ० फ्रा० ४४ (१), नं० १७०, पु० ७२-३।

२६. मो० वी० १६२६, पृ० २७६। मजुमबार, पृ० २८७।

२७. मजुमदार, 'सुवर्णहीप', पृ० २८७।

## चीनी वृत्तान्त

'शुंगवंश का इतिहास' तथा 'चा-जु-कुमा' ने जावा के लगभग ११७५१२२५ ई० के बीच काल के इतिहास पर प्रकाश डाला है। ' उस समय जावा में तीन राजनीतिक शक्तियाँ थीं.. शो-पो और शिन-तो जो सन-फो-त्सि के मधीन थीं, और शुकितन जो शो-पो की एक शाखा थी, पर वहाँ का शासक दूसरा था और वहाँ के लोगों की चालढाल शो-पो के निवासियों से कुछ भिन्न थी। शो-पो की समनाता कडिरी से मान ली गयी है और शुकितन से जवा के ऐरलंग द्वारा स्थापित दूसरे राज्य जंगल का संकेत है। सन-फो-त्सि के विषय में लिखते हुए चीनी लेखक का कहना है कि इसके मधीन शिन-तो मथवा शुण्ड था, पर पूर्व में इसकी सीमा जंगल से मिलती थी। उस समय जंगल केवल स्वतंत्र ही न था, वरन् उसमें कडिरी का राज्य भी मिल चुका था। " चाऊ-जु-कुमा का जावा सम्बन्धी अन्य वृत्तान्त सांस्कृतिक है जिसका भाग चलकर उल्लेख किया जायगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भव कडिरी के स्थान पर दूसरे राज्य की प्रधानता होती है और जावा एक शक्तिशाली राष्ट्र का रूप धारण कर लेता है।

# सिंहसारि का राज्य ( १२२२ से १२६८ तक )

तुमपेल राज्य की स्थापना का श्रय अंग्रोक नामक एक धक्रात व्यक्ति को था जिसका जावा के किसी भी राजवंश से सम्बन्ध न था। प्रपंच के 'नागर-कृतांगम'<sup>10</sup>

२८. चाऊ-जु-कुआ फुकएन में वैदेशिक व्यापार का निरीक्षक था। १२वीं और १३वीं शताब्दी के व्यापार का उल्लेख उसने अपने शाऊ फन ये नामक प्रन्य में लिखा है। हुयं और राकहिल ने उसका अनुवाद किया। उनके मतानुसार उसकी रचना १२४२-४८ के बीच में हुई थी, पर पिलिओं ने उसकी तिथि १२२४ रखी है। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० १६२-३। सिडो के मतानुसार यह बृत्तान्त लिंग वे तं त नामक १७७८ ई० में लिखित प्रन्य पर आधारित है (ए० हि०, पृ० ३००)।

२६. सिडो. ए० हि०, प० ३१३।

३०. ब्रग्डेस द्वारा संपादित और कर्न द्वारा अनूदित । इस प्रन्य के ऐतिहासिक महत्त्व पर कोम ने प्रकाश डाला है । सरकार, भारतीय जावानी इतिहास, कोम के डच भाषा में लिखित प्रन्य का अंग्रेजी में अनुवाद, ज० प्रे० इ० सो० भाग १३, १९४६, पू० १८ से । जागरहातागम में इसे गिरीन्द्र-पुत्र श्री रंग्मह राजस कहा है । गिरीन्द्र भी शैलेन्द्र की चाँति है । सिडो, प्० १३४ ।

(१३६४) और १४वी मताब्दी में लिखे 'परस्तो नामक जावा के मासको की जीवनियों में इस शासक का वृत्तान्त मिलता है। यह व्यक्ति पंगकुर के एक कृषक परिवार मे जन्मा था और इसका प्रारम्भिक जीवन लूट-मार मे बीता था। तुम-वेल के प्रान्तीय शासक तुग्गुल ग्रमेतुग के यहाँ इसने नौकरी की भौर फिर समय पाकर भ्रपने म्वामी का वध कर डाला । सम्राट् की विधवा रानी टेडेस से विवाह कर वह कवि पहाड के पूर्वी भाग का शासक हो गया । इसके पश्चिम में किंडरी का राज्य था और दोनों में सघषं होना स्वाभाविक था। कृतजय द्वारा भिक्षुमो का अपमान ५सी के लिए घातक मिद्ध हुआ। भिक्षुओं ने अग्रोक के यहाँ जाकर महायता मांगी । उन्होंने उसे राजस के नाम में सम्राट् घोषित किया, भीर उसने कडिरी के शासक कृतजय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । १२२२ ई० मे गन्तेर में कृतजय की सेना परास्त हुई तथा शासक ने एक विहार में जाकर शरण ली। कटिरी की लडाई मे बची हुई सेना पुन हारी और वहाँ का राज्य प्रशोक के हाथ में मा गया । दोनो राज्य एक में मिल गये भीर कदाचित् सम्राट् की भीर से बहाँ जयसम सामन्त के रूप मे जासन करने लगा। राजम ने अपने नवीन राज्य का नाम तुमपेल रखा, पर आगे चलकर यह सिहसारि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजस ने देण में शान्ति ग्रीर मुव्यवस्था स्थापित की ग्रीर इसके समय से जावा के सास्कृ-निक जीवन में एक नयी स्फूर्ति का प्रवेश हुआ।

'परस्तों के अनुसार अग्रोक का वध उसके सीतेले पुत्र सम्राज्ञी डेडेस और नृम्मुल अमेनुग के पुत्र अनेगह अथवा अनूपपित के आदेश से हुआ, जिसने अपने पिता के वध का बदला उससे चुका लिया। इस वध मे पेगलसन नामक एक उच्च पदाधिकारी का हाथ था। इसकी तिथि 'न।गरकृतागम' के अनुसार ' १९२३ और 'परस्तों के अनुसार १२४३ ई० है। अनूपपित अथवा अनूपनाथ उसके बाद सिहासन पर बैठा और उसने १२४५ ई० तक राज्य किया। उम समय उसका कम्पूर्ण जावा राज्य पर अधिकार था। परस्तों के अनुसार उसके सीतेले भाई ताहजय ने उसका वध कर डाना, पर वह स्वयं भी कुछ ही समय तक राज्य कर सका। उमका मृत्यु-स्मारक चन्डीकदल है जो मलग के दक्षिण-पूर्व मे है। " उसके दा

३१. बन्डेस द्वारा सम्पादित और क्रोम द्वारा पुनः संपादित, सरकार, पृ० २२ से ।

३२. पररतों, पृ० ६४-६४, सिडो, पृ० ३१४।

३३. कोम : इ० जा० गे०, भाग २, पृ० ५५ ।

भतीओं, रंग बुनि जो अनुषनाथ का पुत्र था, तथा महीष चम्पक (राजस के पौत्र) ने कमशः विष्णुवर्धन भीर नरसिंहमृति के नाम से राज्य किया। " विष्णुवर्धन ने १२४८-१२६८ तक राज्य किया और उसके समय की मुख्य घटना निगपति द्वारा बिद्रोह या जो दबा दिया गया। " इसका स्थान महिबित था जो बाद के नगर मजपहित से बोडी दूरी पर वर्तमान वतेटंग के निकट था। १२५४ ई० में उसने अपने पूत्र और उत्तराधिकारी कृतनगर का अभिषेक किया और उसी समय से कुटराज राजधानी का नया नाम सिंहसारि पड़ा। " विष्णुवर्धन की मृत्यु १२६= ई० में हो गयी। वलेरि (ब्लितर के निकट मलेरि) में उसे शिवका रूप दिया गया भौर भ्रमोघषाश (बोधिसत्व) भ्रवलोकितेश्वर के एक रूप के नाम से वह जजब जन्डी जगोउ में पूजा जाने लगा। जयविष्ण्वर्द्धन के समय के दो लेख गक सं ० ११८६ और ११८८ (१२६४ ई० और १२६७ ई०) के मिले हैं। प्रथम लेख में रें इसे 'श्री सकलकलंकूल मध्मर्दन कमलेक्षण नामाभिषेक श्री जयविष्णुवर्द्धन' कहा है। दूसरे लेख में उर्ध भी महाराज श्री लोकविजय प्रशास्ता जगदीम्बरानिन्दित पराक्रमानिवार्य्यवीर्यालंघनीय कृतनगर नामाराजभिषेक का उल्लेख उसके पिता श्री सकल राजाश्रय श्री विष्णवर्द्धन नाम देवाभिषेक के माथ मिलता है। विष्णुवर्द्धन के साथ 'देवाभिषेक' के प्रयोग से प्रतीत होता है कि उसकी सांसारिक व्यक्तियों से परे देवताओं की श्रेणी में गिनती होने लगी थी।

३४. इन बोनों के एक साथ शासन का उल्लेख मिलता है। वास्तव में विष्णु-वर्द्धन शासक था और नरसिंहमूर्ति उपशासक था।

३४. नागर कृत०, ४१-२ पर प० ७७। सिडो, प० ३१४।

३६. सिंहसारि में प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं । ब्रन्डेस, जण्डी, सिंहसारि १९०१, कोम, इनडाइडिंग, पृ० ६८-६३ । क्लोम, सिंहसारि के अवशेष १६३६, सिंडो, पृ० ३१४, नोट ७ ।

३७. **वसे, हिन्दनेशी लेखों का अध्ययन । बु०इ० फ्रा०४४ (१),** नं० १७१, पु० ७२-७३ ।

३८. बही, नं० १०२, प्० ७२-३३।

३६. वही, नोट ४। नागरकृतागम के अनुसार (४१-४) विष्णुवदान की मृत्यु १२६ में हुई थी। १२६६ ई० के एक लेख में केवल कृतनगर का ही नाम मिलता है। बु० इ० फा० ४५ (१), नं० १७३, पू० ७२-७३।

#### कृतनगर

जावानी सम्राट् कृतनगर जिसे मागे चलकर शिवबुद्ध नाम से भी सम्बोधित किया गया है, जावा के संयुक्त राज्य जंगल और पंजल का शासक था। उसके लगभग ४० वर्ष के राज्यकाल में जावा की शक्ति इतनी बढ गयी कि उसका मधिकार मलाया, समाता तथा बालि तक हो गया भौर उसने मंगोलों की शक्ति को भी तुच्छ समझा । उसका भाचरण तथा नीच व्यक्तियों को बढावा देना उसके पतन का कारण बना। 'नावरकृतागम' के अनुसार उसका अधिकार पहुंग, मलयु, गुरुन, बकुलपुर, सुंड भीर मदुरा तक सीमित था। " विदेशों में सेना मैजने से पहले उसे अपने देश में मय राज के विद्रोह को १२७० ई० में दबाना पड़ा। फिर दस वर्ष बाद एक दूसरा विद्रोही महीष रंग कह खड़ा हो गया, पर इसे भी कृतनगर ने दबा दिया। १२७५ में श्रीविजय की क्षीण होती शक्ति से कृतनगर ने लाभ उठाना चाहा और उसने एक सेना पश्चिम में भेजी, जिसने जावानी आधिपत्य मलयु, तथा सुंड, मदूरा तथा मलाया द्वीप के एक भाग पर स्थापित किया। 'नागरकृतागम' के अनुसार पहंग कृतनगर के अधीन था। । १९ मुमाला के ऊपर इस प्रकार प्रपना ग्रिक्षकार जमाने के बाद कृतनगर बालि की म्रोर मुड़ा भौर वहाँ के शासक को बन्दी बना लिया । सुमात्रा पर जावा के मधिकार का प्रमाण एक लेख में भी मिलता है<sup>82</sup> जो जाम्बी में संगई के निकट पदंग रोको में मिला। इसके अनुसार १२८६ में अमोघपाय की एक मूर्ति उसके ३० अनु-यायियों सहित जावा भूमि (जावा) से सुवर्ण भूमि लायी गयी और सम्राट् महा-राजाधिराज श्री कृतनगर विक्रम धर्मनुंगदेव के घादेश पर चार उच्च पदाधि-कारियों द्वारा वहाँ स्थापित की गयी। इस मूर्ति की उपासना मलयु की समस्त प्रजा; ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य, शूद्र तथा वहाँ के शासक श्रीमत् तिभुवनराज मूलवमंदेव द्वारा होती थी । सुमाला में कृतनगर ने भपनी सेना छोड़ रखी थी ।

'नागर कृतागम' के माधार पर कृतनगर ने मलाया के कुछ भाग को भी जीता जिसका संकेत लेख में उल्लिखित पहंग से होता है। <sup>श्व</sup> वकुलपुर से बोर्नियो

४०. ४१, ४, पू० १७, सिडो, पू० ३३२।

४१. पू॰ १७, सिडो, वही । मजुमहार, 'सुवर्णद्वीप', पू॰ २९८ ।

४२. मजुमदार, पू० २६६।

४३. पहंग (प हो अंग अथवा पो हू आंग)का उल्लेख नन शि तथा 'प्रथम शुंग-वंश का इतिहास' में मिलता है। (सुवर्णद्वीप, पू० ७७)। मजपहित काल में भी पहंग नाम से मलाया में जावा-अधिकृत प्रदेशों का संकेत किया गया है। बही, पू० २९९।

के दक्षिण-पश्चिम भाग को संकेतित किया गया है। गुरुन से पूर्वी क्षेत्र का उद्देश्य है। " 'नागरकृतागम' के वृत्तान्त के अनुसार ईतजय की विजयपताका मलाया के पहुंग से बोर्नियो के दक्षिणी भाग तक फहरायी, जिसके बन्तर्गत सुमाता भौर बोनियों का कुछ भाग, सुंह, बालि तथा मदूरा द्वीप भी सम्मिलित थे । सम्पूर्ण जावा पर उसका अधिकार हो ही चुका था और इसीलिए स्थानीय विद्वोह शीधता से दबाये जा सके । इसी समय में चम्पा के एक लेख के अनुसार जावा की एक राज-कुमारी तपसी का विवाह वहाँ के शासक जयसिंहवर्मन् चतुर्थ के साथ हुआ था। 144 यह वैवाहिक सम्बन्ध मन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कदाचित् मंगोलों के विरुद्ध मैत्री स्थापित करने के लिए हुआ था। मंगोल शासक कुवलेखन ने जावा के शासक को कई बार चीन बुलाया, पर इसने वहाँ जाना झपनी मानप्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। १२८६ ई० में उसने जावा के विरुद्ध एक सैनिक बेड़ा भेजा, पर जावा में उस समय राजनीतिक विद्रोह उठ खड़ा हुन्ना या भीर कृतनगर का शासन समाप्त हो चुका था। भ कृतनगर ने १२७० तथा १२८० ई० में मयराज और महीष रंगकह के विद्रोहों को दबा दिया था, पर कडिरी के प्रान्तीय शासक ने उसके राज्य का मन्त कर दिया। सम्राट् ने भरागनी भौर वीरराज नामक दो व्यक्तियों को बढ़ावा देकर प्रपने शासन में ढील डाल दी। प्ररागनी मंत्री का कार्य केवल सम्राट् को श्रच्छा भोजन भौर मदिरा पान कराना ही था। आर्य वीरराज एक नीच जाति का व्यक्ति या भौर उसे पहले राज्यसभा में उच्च पद मिला भौर फिर वह सुंगेनेव (पूर्वी मदुरा) का प्रान्तीय शासक नियुक्त हुआ। 'पररतो' के अनुसार इन दोनों ने<sup>भ</sup> कुटिल नीति को मपनाया । भरागनी ने जावा की सेना का बड़ा भाग मलयु भिजवा दिया श्रीर वीरराज कडिरी के प्रान्तीय शासक जयकत्वंग से मिल गया। उत्तर से एक सेना राजधानी की ग्रोर बढ़ी जिसे सम्राट् की सेना ने, जो उसके जामाता विजय के सेनापितत्व में थी, बढ़कर हरा दिया, पर दूसरी सेना दक्षिण में बढ़कर सिंहसारि पहुँच गयी श्रीर उसने राजधानी पर श्रधिकार कर लिया। कृतनगर भीर उसके मंत्री का वध कर दिया गया।

४४. वही ।

४५. मजुमबार, चम्पा लेख, नं० ११०, पू० २२०।

४६. इस युग के जावा और मंगोलों के सम्बन्ध पर देखिए...राकहिल, चीन के सम्बन्ध और व्यापार पर टिप्पणियाँ (अंग्रेजी), ट्रांगपाओ १४, १९१४, पु० ४४४-४४४।

४७. पू० ७६ । सिको, पू० ३३४ ।

'पररतों' में कृतनगर के चरित्र को कलुषित रूप दिया गया है, पर 'नागर-कृतागम' के अनुसार प्व वह षड् राजनीतियों में पारंगत था तथा ज्ञान के सभी क्षेत्रों में कुशल था और उसके आचार-विचार भी पवित्र थे। उसे 'राजपितगुण्डल' नामक ग्रन्थ का लेखक भी माना जाता है। उसका बौद्ध धर्म के प्रति अति अतु अनुराग था और वह बौद्ध ग्रन्थों तथा तर्क और व्याकरण शास्त्र का विशेष ज्ञाता था। उसने, 'सुभूतितंत्र ग्रन्थ' का अच्छी तरह से श्रध्ययन किया था। उसकी 'योग और समाधि' में रुचि थी नथा उसने बहुत-से धार्मिक दान दिये थे। उसने ध्यानी बृद्ध अक्षोभ्य की मूर्ति स्थापित करके बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदिशत की। प्रवह बौद्ध धर्म में 'कालचक' के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा और बंगाल में पालवंश के प्रान्तिम काल में इसके मत की वृद्धि हुई थी तथा यह नेपाल, तिब्बत और सुदूर पूर्व के दीपों तक पहुँचा। शिव-भैरव की उपासना शिव-बृद्ध के रुप में होने लगी। ''

४८. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पु० ३०३।

४६. देखिए, सिपंग (सुरावाया) में 'महाक्षोध्य' की मूर्ति पर अंकित लेख (जटजीं) और चकवर्ती, 'मारत एण्ड जावा' (यू० ७५ से) । यह लेख शक सं० १२२१ (१२८६ ई०) का है। इसमें कृतनगर को भी ज्ञान शिववच्च नाम से सम्बोधित किया गया है। महाक्षोध्य की मूर्ति की स्थापना नदज्ञ नामक धार्मिक विषयों के सचिव ने की थी। 'नागरकृतागम' के अनुसार कृतनगर तंत्रवादी था और इस लेख के अनुसार उसने अपने जीवनकाल में धार्मिक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर लिया था। देखिए---

अशेषतत्त्व सम्पूर्णो धर्मशास्त्रविदां दरः । बीर्ण्णोद्धारिकयोजुन्तो धर्म्मशासनदेशकः ॥१९॥ श्रीज्ञानशिव-व (स्त्राख्य) श्रितरत्नविमूषणः । प्रजारशिमविश्वद्धांगस्तम्बोधिज्ञान पारगः ॥१२॥

५०. शिव-बुद्ध की संतुलित रूप में उपासना का उल्लेख जावा के बहुत-से प्राचीन लेखों में मिलता है। सबसे पहले ऐरलंग के ६५६ शक सं० (१०३४ ६०) के सिपंग के लेख में इसका उल्लेख है। १२-१४ वीं शताब्दी के कुंजरकरण नामक प्रन्य में शिव और बुद्ध के एकीकरण का विवरण है। बुद्धपद को महादेव का निवासस्थान कहा गया है और सुगत या पाँच ध्यानी बुद्धों की समानता शैव कुशिकों से की गयी है। 'पररतों' में कृतनगर को शिव-बुद्ध कहा है और 'नागरकृतागम' के अनुसार मृत्यूपरान्त वह शिव-बुद्ध लोक में गया। देखिए, सरकार कृत 'प्राचीन

'नागरकृतागम' के अनुसार इसका संस्कार शिव बुद्ध मन्दिर में हुआ" भीर शिव-बुद्ध की मृति की उपासना होने लगी। कृतनगर में शौर्य, वीरता, धर्मिन्ष्ठता तथा विद्वत्ता का सिम्मश्रण था। 'पररतों' ने उसकी कमजोरियों को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है। कुछ भी हो, उसने अपने ४० वर्ष के राज्यकाल में जावा को शान्ति और सुव्यवस्था प्रदान की और उसकी शक्ति जावा के बाहर मन्य, सुमादा और बोर्नियो तक प्रदेशित हुई। आत्मसम्मान के कारण उसे मंगोलों की ओर से भय हो गया, पर देश की आन्तरिक परिस्थित उसके मंदियों की कृटिलता से बिगड़ गयी. जिन्होंने जावा के साझाज्य को धक्का पहुँचाया। सिहसारि राज्य नथ्ट हो गया और उसके स्थान पर मजपहित राज्य स्थापित हुआ।

जाबानी' लेखों में शिव-बृद्ध (अंग्रेजी में), इंडियन कलबर माग १, पृ० २८४ से। कर्न, जाबा, बालि और सुमाजा में बौद्धधर्म (अंग्रेजी), 'इंसाइक्लोपीडिया आफ रेलिजन एषड एथिक्स', माग ७, पृ० ४७५ से।

१९. इस मन्दिर की समानता चण्डी-जावा से की जाती है। सिडी, पृ० ३३३। कोस, इ० जा० ग्रे० (पृ० ३२८-३२६)। इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', यृ० ३०७।

## मजपहित की स्थापना और विशाल जावा साम्राज्य

क्तनगर की मृत्यु, किंडिंग की मेना का सिहसारि में प्रवेश और उसका राज्य-प्रासाद पर ग्रीधकार कर लेना जावा के इतिहास में एक विशेष घटना है। किंडिंग के जयकत्वग ने (ग्रत्यकाल के लिए) अपने प्राचीन राजवश के गीरव को पुन स्थायी रूप देने का प्रयास किया, पर वह विफल रहा और १२६४ ई० में कृतनगर के जामाना विजय ने चीनी सेना की सहायता से किंडिंग की सेना को हराकर अपना राज्य स्थापित किया, पर राजकीय केन्द्र ग्रव सिहसारि के स्थान पर सजपहित्र हो गया। विजय का लेख शक स० १२९६ (१२६४ ई०) का मिला है जिसमें इसे 'श्री महावीरतमेग्वरानिन्दित पराक्रमोत्तुगदेव कृतराजसजयवर्द्धन नाम राजा-

- १, द४० ई० के एक लेख में 'मजपहित में लिखा गया' जाक्य संकेत करता है कि मजपित की स्थापना पहले हो चुकी थी। १०वीं शताब्वी के एक अरबी ग्रन्थ का भी जाक्य में 'मजफाविद' नामक एक नगर का उल्लेख मिलता है। प्ररवास्त्व का लेख १३वीं शताब्दी का है और फेरच्ड के मतानुसार अरबी ग्रन्थ में नगर का नाम मरकावन्व था (जू० ए० २.१३ (१६९६), पू० २०३)। अतः १२६२ ई० से पहले इस नगर की स्थापना नहीं हुई थी। 'पररतों' के अनुसार इसकी स्थापना विजय ने की थी जिसका पूरा नाम 'नराय संग्रामविजय' था, (पू० ६८) सिडो, ए० हि०, पू० ३३४। इस नगर के अवशेषों का उल्लेख उथ पुरातत्व वैज्ञानिकों ने किया है और यह बर्समान ब्रबुलन में, जो मजकेतो के दक्षिण-पश्चिम में है, केन्द्रित था। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीय', पू० ३१२, नोट १।
- २. डमे, 'हिन्दनेशी लेखों का अध्ययन', नं० १७७ । बु० इ० फ़ा० ४५ (१), पु० ७४-७५ ।

भिषेक' कहा है। कृतनगर का ग्रन्तिम लेख मक सं० १२९४ (१२६२ ई०) का सिंहसारि में मिला। इससे प्रतीत होता है कि इन दो वर्षों में कृतनगर की मृत्यु, किंदिरी के शासक जयकत्वंग का सिंहसारि पर ग्रिष्टिकार, विजय का जावा से भाग कर बाहर गरण लेना तथा पुनः प्रवेश कर राज्य प्राप्त करना इत्यादि घटनाएँ हुई। विजय के लेख में इन घटनाग्रों का उल्लेख है तथा 'नागरकृतागम' भीर 'परतों' में भी इनका विवरण किता है। इन स्रोतों के ग्राधार पर उन दो वर्षों की घटनाग्रों पर सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। इनके ग्रितिरक्त हमें चीनी सूतों से भी बहुत कुछ वृत्तानन मिलता है क्योंकि इस काल में जावा से कई राजदत बीन भी गये थे।

विजय के लेख के अनुसार जब कडिरी की सेना जसुनवुंकल पहुँची तो विजय भीर भर्घराज अपनी सेनाओं सहित सिंहसारि से लोहा लेने बढ़े। केड्रंगप्लुक के युद्ध में कडिरी की सेना हारी भीर विजय ने उसका पीछा किया तथा पेनन्स्गुंगन की पहाड़ी के नीचे कपूलुनान के निकट नथा उसके उत्तर-पूर्व में म्बूतकरन के निकट दो बार फिर बची सेना को हराया । इधर ग्रर्द्धराज के राजपक्ष को त्याग कर विजय से बलग होने. एक दूसरी कडिरी सेना के दक्षिण की मोर से सिंहसारि पहेँचकर उस पर ध्रधिकार कर लेने और कृतनगर के बध ने विजय की जीत को पराजय में परिणत कर दिया । ६०० सैनिकों महित वह बन्तस नदी के पार उत्तर की म्रोर भागा । कडिरी की सेना ने उसका पीछा किया । उसे सुराबाया नदी पार करनी पड़ी भौर कुडलु नामक गाँव मे वहाँ के ग्रामिक के यहाँ उसे शरण मिली । 'पररतो' भीर 'पंजिविजयक्रम' में विजय की हार तथा भागने का उल्लेख दूसरे ढंग से हुआ है। यह मानना पड़ेगा कि विजय उत्तर की भोर भागा भौर उसे मदुरा द्वीप में शरण लेनी पढी, जिसका उल्लेख इन दोनों प्रन्थों में है । मदूरा के शासक वीरराज सं, जो पहले जयकत्वंग से मिल चुका था, विजय ने सम्पूर्ण जावा राज्य को प्रापस में बाँटने का समझौता किया। १२६३ ई० में विजय ने उत्तरी भाग पर अपना छोटा-सा राज्य मजपहित में न्थापित कर लिया था। उसी समय जावा के विरुद्ध कूवलईखन का बेडा मे-पि, चि-को-म्-स् तथा काऊ-मिंग की अध्यक्षता में जावा

३. बही, नं० १७६।

४. 'नागरकृतागम' ४४ (१) ४। पररतों, पृ० ६० से। पंजिबिजयक्रम ७, १, १७। मजुमहार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३१३।

५. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३१०।

पहुँच चुका था। विजय ने अपने प्रधान मंत्री को १४ अन्य अधिकारियों सहित चीनी सेना से मिलने के लिए भेजा। मुरायाया नदी के मुहाने पर चीनी बेड़े को जाबा के विरुद्ध पहली सफलता मिली और विजय की सहायता के लिए चीनी सेना जयकत्वंग के विरुद्ध बढी। कुछ दिन के मंघर्ष के पश्चान् कहिरी की सेना भाग खडी हुई और वहाँ का सम्राट अपने प्रासाद में आत्म-समर्पण के लिए रह गया । वीनी सेनापति सक्ट्र्य उसे अपने माय ने गये । बीनी वृत्तान्त के अनुसार सम्राट् ग्रीर उसके पूत का वध कर दिया गया, पर 'पररतों' के ग्रनुसार चीनियों के जावा मे जाने के बाद भी वह जीविन रहा और उसने 'बिकरपोलमन' नामक पद्म-रचना की। इधर विजय चीनियों से मक्त होना चाहना था। दो सौ चीनी सैनिकों श्रीर दो ग्रंगरक्षकों सहित वह मजपहित लौटा ग्रीर फिर एक बड़ी सेना एकवित कर उसने अपने रक्षकों तथा चीनी मेनानियों का वध कर डाला और कडिरी से लौटती हुई विजयी चीनी सेना पर ब्राजमण कर दिया। इसमे ३००० चीनी सैनिक मारे गये और बाकी बचे बीनी ग्रंपने देश लौट गये । चीनी सेना के जावा पर आक्रमण का फल केवल यह हुआ कि कडिरी के शासक जयकत्वंग के, जिसने सिंहसारि पर धन्धिकृत रूप में ग्रधिकार कर निया था. स्थान पर विजय जावा का शामक हो गया और एक विस्तृत जावा माम्राज्य के निर्माण का बीज बो दिया गया ।

६. 'युवनवंश के इतिहास' में इस सम्पूर्ण घटना का उल्लेख है और इस प्रकार इन तीन सेनायित्यों की जीवनी से भी कुछ प्रकाश पड़ता है। इन सबके आधार पर विस्तृत रूप से चीनी बेड़े का प्रस्थान, जावा में प्रवेश, किहरी के शासक के विरुद्ध युद्ध तथा विजय, मजपहित के शासक विजय नी कूटनीति और उसकी सफलता तथा चीनियों का जावा से लौटने का सम्पूर्ण बृतान्त लिखा गया है। इसका अनुवार प्रोएनेवेल्ट ने किया। देखिए, मजुमदार, 'सुवणंद्वीप', पू० ३१३। उपर्युक्त स्नोतों के अनुसार १२६२ ई० के अन्तिम मास में चीनी बेड़ा शुवान-वाओ से चला और पूर्वी जावा के उत्तरी किनारे के बन्दरगाह नुवन पहुंचा जहाँ सेना दो मागों में विमानित को गयी। एक समुद्रतट के किनारे-किनारे स्थल पर चली और दूसरी शे-िय की अध्यक्षता में सुगलु (सोलों) नदी के मुहाने पर सामुद्रिक मागं से पहुँची और वहाँ से प-शिए-कम (सुरावाया) नदी की ओर बढ़ी। सूचकों द्वारा प्राप्त जावा की राजनीतिक स्थित का वृत्तान्त भी इन स्रोतों में मिलता है।

७. मजुमबार, 'सुवर्णहीप', पृ० ३१८।

#### विजय का शासन काल

कृतराजस जयबद्धेन के नाम से विजय मजपहित में सिहासन पर बैठा भीर भ्रपने को 'समस्तयबद्वीपेश्वर' घोषित किया । अपने व्वश्र कृतनगर के सिंहसारि राज्य पर इसका अधिकार पहुँचता था। 'नागरकृतागम' के अनुसार' कृतनगर के चार कन्याएँ थी और मे चारों कृतराजस की रानियाँ थी। इनमें से चौथी गायली राजपत्नी थी और उससे दो कन्याएँ हुई । कृतराजस से एक मलयकुमारी भी ब्याही थी जिससे उसका एक पूत्र हुआ जिसका नाम जयनगर था और वही उसका उत्तराधिकारी था । विजय का जीवन संघर्ष में ही वीना था भीर जावा का सम्राट् होने के बाद भी उसका शासन-काल शान्ति से नही बीता । 'पररतों' के अनुसार रंगलवे द्वारा त्वंग क्षेत्र में एक विद्रोह उठ खड़ा हुया । उसके बाद बुद्ध वीरराज ने लुमजंग में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया जो मदुरा द्वीप के निकट दक्षिण मे जावा का भाग था। १२६८ भीर १३०० ई० के बीच का समय सीरा नामक एक विद्रोही सैनिक को दबाने में लगा। इसके बाद १३०२ ई० में वीरराज के पूत नम्बि ने लेम्बह, भागकर वहाँ गढ़ बनाया जिसमे वह श्रपनी रक्षा कर सके । १३०२ ई० मे सौरा के एक साथी जेरुदेभुंग ने विद्रोह खड़ा कर दिया । कुतराजस ने सभी विद्रोहियों को दबाकर गान्ति ग्रीर सृव्यवस्था स्थापित की । १० जैसा कि सम्राट् के शक सं० १२२७ (१३०५ ई०) के लेख से प्रतीत होता है। कृतराजस की मृत्यु १३०६ में हो गयी। सिपिंग में उसकी अन्त्येष्टि किया हुई और वहाँ निर्मित शैव मन्दिर से प्राप्त हरिहर की एक सुन्दर मूर्ति जो इस समय नटाविया के संप्रहालय में है, सम्राट् की माकृति का प्रतीक है। रिम्बी के मन्दिर से मिली पार्वती की मृति जो कला की दृष्टि से हरिहर की मृति से मिलती-जुलती है, सम्राट् की एक पत्नी की मूर्ति प्रतीत होती है। ११

४५: २.४७ । मनुमदार, बही, पृ० ३१६ ।

**१. पृ० १२४ । सिंडो, ए० हि०, पृ० ३८७ ।** 

१०. सम्राट् के १२६६ ई० के लेख में इसे की महाराज भी यवभुवन परमेश्वर रक्यान् मंत्री संप्रामविजय भी कृतराजस जयवर्द्धन नाम राज्याभिषेक कहा गया है। (बु० इ० क्रा॰ ४४ (१) नं० १७६, पृ० ७४-७४) १०३५ ई० के लेख में भी महाराज नराम्यं संप्रामविजय भी कृतराजस जयवर्द्धन अनन्तविक्रमोसूंग लिखा है (वही, नं० १७६), 'यवभुवनपरमेश्वर' उपाधि का अभाव उसके राज्य-विस्तार की कमी का संकेत नहीं करता है।

११. सिक्रो, ए० हि०, पृ० ३८७।

#### जयनगर

जयनगर श्री सुन्दर पांडचदेवाधीम्बर में विक्रमोत्तुंगदेव के नाम से अपने पिता की मृत्यु के बाद सिहासन पर बैठा । इसकी अवस्था उस समय अधिक न थी । अतः राज्य में ग्रमान्ति का बातावरण होना स्वाभाविक था। कृतनगर को भी कई विद्रोहियों को दवाना पड़ा या तथा वृद्ध वीरराज ग्रब भी युवक सम्राट् को कब्ट देने के लिए जीवित था। सोरा तथा उसके सहायक भी मौजूद थे। पुएरवत-जरक के मतानुसार<sup>१३</sup> रंगलवे का विद्रोह भी इसी शासक के समय में हुआ था, पर इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है। सिहासन पर बैठने के दो वर्ष बाद वृद्ध वीरराज, जिसने राज्य को बड़ा क्लेश पहुँचाया था, मर गया । १३१२ ई० में उसने अपने नाना कृतनगर की मृत्यु के २० वर्ष बाद मृतक-समाधि पूर्व पतपन् में बन-वायी । इसके बाद के कई वर्ष विद्रोहियों को दबाने में लगे । १३१४ ई० में सोरा के साथी गजह बीरू ने उपद्रव खड़ा कर दिया था । १३१६ ई० में वीरराज के पुत्र निम्ब की मृत्यु के बाद लुमजंग प्रदेश ने ब्रात्मसमर्पण कर शान्ति स्थापित करा दी।' १३१६ ई० में कुटि ने विद्रोह कर दिया और 'परस्तों' के अनुसार गजहमद तथा २४ रक्षकों के साथ जयनगर को राजधानी छोड़नी पड़ी भ, पर कुटि के वध के बाद पुनः शान्ति हो गयी । सम्राट् राजधानी लौट ग्राया । १३२१ ई० में भौडोरिक डि पोर्डिनोन नामक एक यावी जावा ग्राया भीर उसने इसका वृत्तान्त लिखा है। १६ उसके कथनानुसार जावा के सम्राट् का ऋाधिपत्य ग्रन्य राजा स्वीकार करते थे, यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ थी तथा मसाले पैदा होते थे। सम्राट् का प्रासाद सुवर्ण, चाँदी तथा बहुमून्य मणियों से भ्राभूषित था। १३२३ ई० के लेख " में जावा के

१२. सुन्वर पाण्डघवेवाधीस्वर से जावा सम्राट् के बंश के दक्षिण भारत के साथ प्राचीन सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है। जावा के कुछ लेखों के संजय संवत् इसकी पुष्टि करते हैं। शास्त्री, 'अगस्त्य', 'तिन' ७६.१३६, पृ० ५०२। सिडो, ए० हि॰, पृ॰ ३८७। सम्राट् की राजकीय मोहर में मीनद्वय...दो मछलियाँ थीं, जो पांडघ देश के प्रथानुसार थीं। वेखिए, ए॰ ओ॰, भाग १३ (२), पृ० १३३।

१३. मजुमबार, 'सुबर्गद्वीप', पृ० ३२२।

१४. पररतों, पूर्व १२६-१२७ । नागरकृतागम (कर्न), पूर्व ३४ । सिही, एरु हिरु, पूर्व ३६६ ।

१४. पूर १२७- हा

१६. मंजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३२४।

१७. बु० इ० का०, भाग ४४ (१), नं० १८०, पु० ७४-७५ ।

स्रधीन राज्यों में मदुरा तथा तंजुगपुर (बोर्नियो) भी थे। जावा का चीन के साथ भी राजनीतिक सम्पर्क था भीर १३२२, १३२४, १३२६ तथा १३२७ ई० में वहाँ से राजदूत चीन भेजे गये। १३२८ ई० में वहाँ से चीन के सम्राट् की भीर से भेंट लंकर सन्तिम दूत लौटा। जावानी सम्राट् का नाम य-य-न-को-ने मिलता है जिसकी समानता जयनगर से की जा सकती है।

"पररतों के अनुसार सम्राट् के शासन-काल के अन्तिम वर्ष कष्ट से बीते। तंत्र नामक राजवैद्य द्वारा उसका वध कर दिया गया और गजमद ने उसे भी मार डाला। <sup>१८</sup> इस शासक के समय में पनतरम के कई मन्दिर बनवाये गये। <sup>१९</sup>

### जयनगर के उत्तराधिकारी

जयनगर के कोई पुत्र न था, इसलिए उसके बाद कृतनगर (१२६८-१२६२) की पुत्री और कृतराजस जयवर्द्धन की प्रथम पत्नी गायती को मजपहित का मासक घोषित किया गया। 'नागरकृतागम' के अनुसारं वह पहले ही भिक्षुणी हो गयी थी, इसीलिए उसकी पुत्री त्रिभुवना अपनी माँ की ओर से त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविष्णु-वर्द्धनी के नाम से राज्य करने लगी।' १३२६-३० में चक्रघर नामक एक कुलीन व्यक्ति से विवाह कर लिया ' जिसे कृतवर्द्धन का नाम तथा सिहसारि के कुमार की पदवी मिली। १३३४ ई० में उनके ध्यमवुरुक नामक पुत्र हुआ जो १३५० में अपनी नानी गायती की मृत्यु के पश्चात् सिहासन पर बैठा। ' ।

१८. सम्राट् के बध के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित है। यह कहा जाता है कि वह अपनी सौतेली बहिन के साथ विवाह करना चाहता था जिससे राज्यसभा में असन्तोष था। बालि की एक किवदन्ती के अनुसार इस बध में गजमद का हाथ था। मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३२६।

१६. कोम, हि० जा० कु० २, पू०२४४-२८४। सिडो,ए० हि०,पू०३८२।

२०. पू० २५७ । सिडो, ए० हि०, पू० ३८६ ।

२१. कोम, हि० जा० गे०, पृ० इद । नागरकृत०, वही । सिडो, वही । १३२६ और १३३० के वो सेखों में इसे भी ज्ञिमुबनोस्तृंगदेवी सिखा गया है । बु० इ० फ्रा॰, ४४ (१), नं० १८१, १८२, पृ० ७४-७४ । प्रथम लेख में इसे भी महाराज परसेश्वर भी सकस्यवमण्डल महुरावि भी लिखा है ।

२२. पररतों, पृ० १२६। सिडो, बही।

२३. बही, पू० १३६।

तिभुवना की संरक्षकता के काल में गजयद नामक व्यक्ति 'मजपहित का पति' अथवा मुख्य मंत्री था। '' इसने पहले भी जयनगर के समय में विद्रोह को दबाया था। १३३१ में सड़ेंग और केट के विद्रोहों को भी इसने दबाया। 'पररतों' के अनुसार '' इसने गुरुन, सेरन, तजुंगपुर, हरु, पहंग, दोम्बो, बालि, सुन्ड, पलेमबंग और तुमसिक को जीता था। इनमें से गुरुन, तंजुगपुर तथा पहंग इतनगर के समय में ही उसके माझाज्य के अंग थे। कुछ अन्य स्थानों को गजमद ने जीता होगा। 'नागरहता-गम' के अनुसार १३४३ में एक सेना बालि भेजी गयी, जहाँ १२५४ ई० में इतनगर के समय में भी आक्रमण हुआ था। इस समय से जावा का बालि पर पूर्णतया अधिकार हो गया और स्थानीय राजवंग का अन्त हो गया।

'यवन वंश के इतिहास' में १३३२ ई० में जावा से एक राजदूत के चीन जाने का उल्लेख है जिसका नाम सेंग किश्र लो था। १३४० ई० में वंग-त-च्यन ने चाझी-व (जावा) को एक समृद्ध देश लिखा है जिसकी आबादी धनी थी। "११ १३४० में राजपत्नी गायती की मृत्यु के पश्चात् उसका दौहित ध्यमबुकक राजस-नगर' के नाम से सिहासन पर बैठा।

#### राजसनगर ( १३५०-१३८९ ई० )

इस सम्राट् का राज्यकाल जावा के इतिहास में सबसे स्रधिक महत्त्वपूर्ण है। मजपिहत के राज्य ने एक विस्तृत साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था जिसके भन्तर्गत हिन्दनेशिया के सभी द्वीप (सेलिबीज के उत्तरी भाग को छोड़कर) तथा मलाया का स्रधिक भाग उसके अधीन हो गया था। जिस समय यह राज्यसिंहासन पर बैठा उसकी उम्र केवल १६ वर्ष की थी, पर गजमद और उसके पिता कृतवर्द्धन

२४. कोम, हि० जा०, गे०, पु० ३८७।

२४. मजुमदार, 'सुवर्णहोप', पूर्व ३२७।

२६. पू० ३७ । कोम, पू० ३६१ । सिक्रो, पू० ३८६ ।

२७. राकहिल, टूंग-पाओ १४ (१६१४), २३६-२३७।

२८. 'नागरकृतागम' के अनुसार इसके अन्य नाम भी थे.. घटारप्रभु, रवेनतेतेप, शिवंत स्यु जनेश्वर तथा संघर्षण बेकस । चीनी स्रोतों में घटारप्रभु का नाम भी पह-त-ल-पो और प-त-ल-म-न-बु निसता है। मनुमदार, पृ० ३२८ । सम्राट् के १३४८ और १३६७ ई० के दो लेखों में 'पावुक भी तिक्तविस्वनप्रेश्वर भी राजसनगर...नामाराजानिर्वेक...गर्थोत्वित्तनम् कः भी ह्यासवुदक' मिसता है। बु० इ० का० ४४ (१), नं० १८८, १६९, पृ० ७६-७७।

ने राज्य-शासन में शिथिलता नहीं आने दी। इस सम्राट् के राज्यकाल की प्रथम घटना १३५७ ई० में सुंड के शासन के साथ वाद-विवाद के रूप में हुई । इसका कारण सुंड महाराज का अपनी पुत्री को लेकर राजसनगर के साथ विवाह करने के लिए धाना था। सुड का शासक, जो १३३३ ई० के एक लेख के अनुसार<sup>75</sup> पजजरन नामक सुंड राज्य का स्थापक था, अपने को मजपहित सम्राट् के समान समझता था, पर गजमद उसे मजपहित के ब्रधीन समझने थे । बाद-विवाद का परिणाम सुंह-शासक भौर उसके रक्षकों का नाश तथा कुमारी की मृत्यु हुन्ना । सम्राट् ने वेंगकेर परमेण्वरी (नागरक्रतागम के अनुसार सुषुमादेवी) के साथ विवाह कर लिया। सुड शासक के साथ संघर्ष के बाद से मजपहित राज्य ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। 'नागरकृतागम'<sup>१०</sup> में सम्राट् के ग्रधीन राज्यों का उल्लेख है भौर इससे यह प्रतीत होगा कि सेलिवीज के उत्तरी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण हिन्दनेशिया के द्वीपों भौर मलाया प्रायद्वीप के अधिक भाग पर उसका अधिकार था। 'नागरकुतागम' की रचना इसी शासक के समय में हुई थी और इसमें प्रधीन राज्यों को मलयु, तंजुगनगर (बोनियो), पहेंग (मलाया) तथा पूर्वी द्वीपों की श्रेणियों में रखा गया है। नागरकृतागम मे उल्लिखित<sup>ेर</sup> सूची को चाहे बढ़ा-चढ़ा कर लिखा भी माना जाय, पर मन्य स्रोतों से विस्तृत मजपहित साम्राज्य भौर उसके भ्रष्टीन राज्यो का संकेत मिलता है। बालि के विषय मे १३४८ का वतुर का लेख तथा सम्राट् के मामा श्री विजय राजस का १३८ व को लेख उल्लेखनीय है। १३६८ भे के एक अन्य लेख मे इसी वेंगेरकुमार की विष्णुभवन मे मृत्यु का

इस लेख में शासक का नाम 'पावुक थी महाराज राजपरमेश्वर थी सकल-प्रजानन्वकरण...पावुक परमेश्वर थी विजय राजस नामवेवाभिषेक संगः अपंजि वानि ध्युन गर्भोवयनाम चंचु कुदमृत...इनविष्ठन सिरे नगरे वंगकेर' लिखा हैं। बसे के मतानुसार रवेन कुदमृत (पररतों २३७) जावा में वंगकेर के लिए सहायता प्राप्त करने आया था और इस लेख के अनुसार वह बास्ति का शासक महाराज था। लेख की लिपि जावानी है और इसीलिए यह जावानी प्रतीत होता है। बु० ६० का०, ४५ (१), पू० ६७, नोट ४।

३३. बु० इ० फा०, ४५ (१), नं० ६६, पृ० ६६-२७। इसमें 'पाबुक भट्टार

२६. सिडो : ए० हि०, पृ० ३६८, नोट २।

३०. पु० २४० (२) २७८-२७६ (कर्न)।

३१. सम्पूर्ण सूची के लिए देखिए, मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३३० से ।

३२. बु० इ० फा०, ४४ (१), नं० ६४, पू० ६६-६७।

उल्लेख है। इसी विजय राजस की पूजी परमेश्वरी का विवाह राजसनगर के साथ हुया था ग्रीर कदाचिन् वह मजपहित सम्राट् की ग्रीर से वहाँ शासन कर रहा था। संभव है कि वह स्वतंत्र भी रहा हो, किन्तु बालि पर जावा का प्रधिकार निस्मन्देह रूप से था। चीनी स्रोतो के अनुसार<sup>34</sup> जावा का पु-ति (बोर्नियो... नागरकृतागम के तंजगनगर) पर भी अधिकार था। १३७० ई० में जावा का इस पर अधिकार था। इसी प्रकार सन-फो-ित्स (श्रीविजय) पर भी जावा का अधिकार था और चीनी आधिपत्य का प्रयास विफल रहा ।<sup>३५</sup> इसके अतिरिक्त मुम्बाबा द्वीप में मिले एक जावानी लेख मे ३६ मजपहित का पूर्वी द्वीपों तक ग्रधि-कार विदित है। यह लेख कवि लिपि में है। इसी प्रकार सिगापुर से प्राप्त एक लख " भी इसी लिपि में है। इन दोनों मे जावा का इन दीपों पर अधिकार होना संकेतित होता है। इन स्रोतो से यह प्रतीत होता है कि १३६५ ई० तक जब 'नागरकृतागम' की रचना हुई, जावा साम्राज्य राजनीतिक पराकाष्ठा पर पहुँच चका था, भौर उसका मलाया प्रायद्वीप तथा हिन्दनेशिया के द्वीपों पर अधिकार था । 'नागर-कृतागम' के अनुसार जावा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अन्य देशों के साथ मिलता बनाये हुए था। जिन देशों का मजपहित के साथ मैलीपूर्ण व्यवहार था वे स्वंग कायोध्यपुर (स्याम तथा ग्रयुथ्या), धर्मनगरी (लिगौर), मरून (मर्तवन्), राजपूर (सिहनगरी), चम्पा, कम्बोज तथा यवन (धनम) थे।

'मिय का इतिहाम' में राजसनगर के चीन के साथ सम्प्रक का उल्लेख है। उसके अनुसार प-त-न-प-न-वू भटार प्रभु की ग्रोर से १३७०-१३८१ के बीच में कई राजदूत चीन भेजे गये। वे पिण्चमी ग्रौर पूर्वी जावा मे मेजे गये। पश्चिमी

श्री परमेश्वर सिरसंग भोक्त रिंग विष्णु भवन' नाम मिलता है जो रवेन कुवमेरत का मृतक नाम था। (नोट ६, बेखिए जावानी लेख नं० १६७, बही, पृ० ७८-७६)। यह लेख शक सं० १३१३ का है और इसमें शासक का नाम बाबुक मट्टार श्री परमे-श्वर सिरसंग भोक्त रिंग विष्णु भवन है।

३४. मनुमदार 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३३४।

३४. जू० ए० २-१२ (१६२२), पृ० २४-२६।

३६. सिबो, ए० हि०, पृ० ३६६ । मञ्जूयदार, पृ० ३३५ ।

३७. मजुमदार, वही।

३८. १४. (१), कर्न, पू० २७६।

३६. सिडो, ए० हि०, पू० ३६६।

जाबा के शासक का नाम वू लाघो पो वू कदाचित् भरत अथवा भ्रत्रभु था धौर दूसरे का नाम वू ज्वन लाघो वंग किए था। <sup>४०</sup> सिंडो के मतानुसार दूसरा स्ने वेंगवें अथवा विजयराजस था जिसका १३८४-१३८६ ई० के बालि के लेखों में उल्लेख है। यदि मिग-वंश के इतिहास के जावा सम्बन्धी वृत्तान्त को ठीक मानें तो जावा साम्राज्य के पूर्वी भाग पर सम्राट् की घोर से विजयराजस भीर बाकी भाग पर राजसनगर राज्य कर रहे थे।

राजसनगर का राज्यकाल जावा के इतिहास में सुव्यवस्था तथा साहित्यिक प्रगति का युग था। प्रपंच ने इसी समय में 'नागरकृतागम' नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की। " इससे शासन व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश पढ़ता है। केन्द्र में सम्राट् की सहायता के लिए उसका पिता कृतवर्द्धन भीर मामा विजय राजस था। उच्च कुलीन मंत्रियों की एक परामर्श-समिति थी जिसका महापित वृद्ध गजमद था जिसने ५० वर्ष तक जावा के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। " १३६४ ई० में उसकी मृत्यु हो गयी। 'नागरकृतागम' के भितिरक्त कि तंतुलर ने 'म्रजून विवाह' तथा 'पुरुषादशान्त' (भ्रथवा सुतसोम) ग्रन्थ लिखे। " दूसरा ग्रन्थ शैव बौद्ध धार्मिक संतुलन के ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस शासक के समय में बहुत-से धार्मिक दान दिये गये। पनतरन का प्रसिद्ध मन्दिर, जिसमें रामायण और कृष्णायन के सुन्दर दृश्य चितित हैं, जिसकी नीव १३४७ ई० में रखी गयी थी, पूर्णतया बनकर तैयार हो गया था। " राजनीतिक दृष्टिकोण से राजसनगर का शासनकाल विशेषतया महत्त्वपूर्ण है, पर साहित्यिक भौर कला के क्षेत्रों में भी इस युग का बड़ा ग्रंशदान रहा।

४०. इन दोनों नानों की समानता किसी भी शासक से नहीं की जा सकती है। फेरेड के मतानुसार बंग की से वेंकेर का संकेत है और यह बीरराजस था। सिडी, पू० ४००।

४१. कर्न द्वारा सम्याबित तथा अनूबित । सरकार ने भी जाबा के साहित्य पर भारतीय प्रभाव विखाते हुए इसका उल्लेख किया है (पृ० ३८५) । सरकार ने कोम की उथ भाषा में लिखे 'भारतीय आवा के इतिहास' के अनुवाद में भी इसका उल्लेख किया है । ज० ग्रे० इ० सो० १२ (१६४६), ग्र० १६ ।

४२. कोम, हि० जा० ग्रे॰, प० १६६। सिडो, ए० हि॰, प० ४००।

४३. सरकार, पु० २३०, ३१६-३२२ । सिंडो, वही ।

४४. वररलों, पृ० १२८-१२६ । सिडो, पृ० ४०१ ।

#### विक्रमबर्द्धन

राजसनगर का उत्तराधिकारी उसका भांजा तथा जामाता विक्रमवर्द्धन (ह्रांग विशेष) १३८६ ई० में मजपहित के सिहासन पर बैठा । इसके समय से माम्राज्य मननित की मोर मग्रमर होता है । यह मननित उसके उत्तराधिकारियों के समय में बड़ी तेजी के साथ होने लगी। इसका मुख्य कारण मलाका का व्यापारिक क्षेत्र में प्रधानता स्थापित करना तथा इस्लाम का झब सामद्रिक किनारे द्वीप के श्चन्दर बढ़ना था। १४१६ ई० का ग्रेसिक में मलिक इब्राहिम के मकबरे का लेख<sup>84</sup> इस्लाम के जावा के झान्तरिक भाग मे प्रवेश का प्रमाण है। इसके झतिरिक्त मिहासन प्राप्ति के लिए विकमवर्द्धन और राजनगर की दूसरी रानी के पुत्र बीर-भूमि के साथ संघर्ष भी अवनित का एक कारण था। १९६ वीरभूमि ने विजयराजस . की भौति पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था । संघर्ष १४०१ से १४०६ ई० तक चलता रहा भौर इसका भ्रन्त वीरभूमि की मृत्यु से ही हुआ। जावा में पुनः राज-नीतिक एकता स्थापित हो गयी, पर उसका द्वीपों तथा मलाया पर से पश्चिकार जाता रहा ब्रीर उसके स्थान पर चीन का भाशिपत्य स्थापित हो गया। १५वी शताब्दी के ब्रारम्भ से जावा का हिन्दू राज्य गिरने लगा । 'पररतो' में इस युग का राजनीतिक इतिहास ग्रसम्बद्ध रूप मे मिलता है । इसमें सग्राट् विक्रमवर्द्धन की पुती देवी सुहिता को 'प्रभु स्त्री' कहा गया है (प्रध्याय १०) और उसके बाद भट्टार स्वी प्रभु प्रथवा स्त्री शासक का उल्लेख है (१२), इसके बाद में विक्रमवर्द्धन

४५. सिडो, पूर ४०१।

४६. 'पिंगवंश का इतिहान' के अनुसार १४०३ ई० में साम्राज्य के वो भाग हो गये थे। पश्चिम में तू-म-पन सुमपेल शासक था और पूर्व में पू-लिंग त-ह, म्रेंग (अथवा पुलेंग) वह था। चेंग-हुओ नामक क्लीब पूर्वी भाग के शासक की ओर से चीन सम्राट् के पास गया था। सिडो, स० हि०, पू० ४०२, नोट १।

डा० मजुमदार के मतानुसार राजसनगर ने वृद्धावस्था में अपनी पुत्री कुसुमदाईनी का जो सम्प्राज्ञी परमेश्वरी की सन्तान थी, विवाह अपनी बहिन पवंग के पुत्र विकायदान से कर दिया या तथा उसकी बहिन नागरदाईनी का विवाह अपनी दूसरी रानी से उत्पन्न पुत्र बीरणूमि से कर दिया तथा उसे पूर्वी माग का शासक नियुक्त कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि वह बजपहित के अधीन न था। भविष्य में गृह-युद्ध का बीज राजसनगर ने ही बोबा था (सुवर्णहीप, पू० ३३६)।

की मृत्यु तथा १४२६ ई० मे प्रभु स्वी की मृत्यु का उन्लेख है (१२), १४३७ ई० मे से दह के सासक होने का उन्लेख है । प्रभु स्त्री की मृत्यु का पुन उन्लेख मिनता है, पर यह बटना १४४७ ई० मे रखी गयी है । ये दह बृत्तान्त ध्रान्तिपूर्ण प्रनीत होता है । कोम के मतानुसार (विक्रमवर्द्धन ने १४२६ ई० तक सासन किया और उसके बाद उसकी दुहिता सुहिता ने १४४७ ई० तक राज्य किया । सिद्धों भी इस मत से सहमत है । विक्रमवर्द्धन की पुत्री सुहिता ने १४४७ ई० तक राज्य किया, पर इसके समय का कोई बृत्तान्त नहीं मिलता ।

## मजपहित के अन्तिम शासक

सुहिता के बाद उसके भाई भ्रेतुमपेल ने क्वानिजय के नाम से ४ वर्ष (१४४७-१४५) तक राज्य किया। इसके समय का एक लेख मिला है, जिसमे इसे पादुक श्री महाराज श्री मकल यव-राजाधिराज परमेश्वर श्री भट्टार प्रमु विजय पराक्रमवर्द्धन नाम राजाभिषेक गर्व्यप्रमुतिनाम द्य क्वतिजय' के नाम तथा उपाधियो महिन सम्बोधित किया गया है। 'पररतो' मे इसे भ्रेतुमपेल नृतीय कहा गया है। इस युग मे इस्लाम के प्रवेभ मे हिन्दू धर्म के साथ म्थानीय धार्मिक विचारधारामों का ग्रिधिक मतुलन हो गया था। जिन धार्मिक म्यानीय धार्मिक विचारधारामों का ग्रिधिक मतुलन हो गया था। जिन धार्मिक म्यानीय धार्मिक कि स्थानीय है। मेरववु (१४३८) मेरववु (१४३८) भीर १४४६ तथा लेवु (१४३७-१४७) के ग्रवशेष उल्लेखनीय है। " श्रन्तिम शासको मे राजसवर्द्धन, (१४५१-१४५३), पूर्वविभेष (१४६६-१४७८) तथा सिह्विकमवर्द्धन (१४६६-१४७८) का नाम 'पररतो' मे मिलता है। पर न तो इनके विषय मे और कुछ बृत्तान्त उपलब्ध है भौर न ठीक से वशावली

४७. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ३४०।

४इ. हि॰ जा॰ गे॰, पू॰ ४२६ से।

४१. ए० हि०, पू० ४०३। मिगवंश के इतिहास के अनुसार खावा के शासक ने १४१५ ई० में येग-वि-सि-स-नाम धारण किया, और एक स्नोत के अनुसार वह १४३६ तक शासन करता रहा । इस नवीन नाम की समानता हांग विशेष से की जा सकती है को विकामवर्द्धन का दूसरा नाम था। (टूंग पाओ १६३४,पू० ३०१-२) मजुमवार, 'सुवर्षद्वीप', पू० ३४९-२।

५०. बु० इ० फार, ४५ (१), नं० २०७, पृ० द०-द१।

४१. सिको, ए० हि०, पू० ४०३। कोम, हि० जा० कु० २, पू० ३२४।

का ही पना चनता है। १४७३ और १४७६ ई० के दो लेखो मे सुरप्रभाव भीर रणविजय का नाम मिलता हैं<sup>भ</sup>, पर इनके विषय में भ्रन्य ज्ञान नहीं प्राप्त हैं।

१४७८ ई० में मंजपहित पर एक आक्रमण हुआ, पर यह पता नहीं है कि आक्रमणकारी कौन था। १४८६ ई० में गिरीन्द्रवर्द्धन वंश का शासक राज्य कर रहा था। इस्लाम जावा में बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। १५३३-१५३८ ई० के बीच में मजपहित के हिन्दू राज्य का सदा के लिए शन्त हो नया। हिन्दू संस्कृति पूर्वीय प्रान्त तथा बालि द्वीप तक ही सीमित ग्ह गयी। बालिद्वीप हिन्दू संस्कृति का आज भी प्रतीक बना हुआ है और भारतीय साहित्य तथा धर्म को यहाँ सुरक्षित रखा जा सका है।

१२. प्रथम लेख में शासक का पूरा नाम 'पाहुक भी महाराज राजािहराज प्रजंकनाय भीमच्छी महार प्रमु गर्मप्रसुतिनाम द्यः सुरप्रमाव भी सिंह विकमवर्द्धन नाम वेवामिषेक' मिलता है। 'भी महाराज राजािदराज'की उपाधि से प्रतीत होता है कि जावा के अधीन अब भी कोई सामन्त या शासक रहे होंगे (मृ० ६० फा०, ४५ (१), मं० २०६, पृ० ८०-८१)। दूसरा लेख भी महारप्रमु गिरीन्द्रवर्द्धन गम्मोंपितनाम द्यः रणविजय है। (वही नं० २१०, पृ० ८०-८१)। इस लेख से प्रतीत होता है कि उस ममय गिरीन्द्र वंश का शासक राज्य कर रहा था।

# शासन, संस्कृति और साहित्य

अन्य क्षेत्रों की भांति हिन्दनेशिया में भी भारतीय सांस्कृति परम्परा ने भपनी छाप पूर्णतथा डाल दी थी। भारतीय शासन-पद्धति को भी शैलेन्द्र तथा जावा के श्रन्य गासकों ने ग्रपनाया, पर लेखों में तो कैवल कुछ पदों का नाम ही मिलता है जिनके बाधार पर शासन प्रणाली का केवल खाका ही खींचा जा सकता है। इन लेखों, साहित्य भीर कला के भाधार पर सामाजिक, भाविक, साहित्यिक तथा धार्मिक व्यवस्थान्नों पर मुक्ष्म रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। मतः इन. स्रोतों के आधार पर हिन्दनेशिया के सांस्कृतिक जीवंन के प्रत्येक अवयव की चिवित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में इस्लाम धर्म का प्रदेश और प्रवाह भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की शिक्षा को उखाइने में प्रसकल रहा घीर प्राज भी वहाँ के जीवन में प्राचीन परम्परा का ग्राभास मिलता है। बालि मभी भी हिन्दू सभ्यता और धर्म का केन्द्र है. भ्रन्य द्वीपों में इस्लाम धर्म ही प्रधान है । भारतीय मंस्कृति के ग्रन्तर्राष्ट्रीय बाङ्मय के ग्रन्तर्गत सुदूरपूर्व में हिन्दनेशिया अपने प्राचीन गौरव की याद दिलाता है। वोरोबुदूर का प्रसिद्ध स्तूप, पनन्तरन का विशाल मन्दिर तथा वहाँ से प्राप्त ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म सम्बन्धी देवी-देवताओं की मृतियाँ, रामायण, महाभारत तथा ग्रन्य भारतीय साहित्य भीर वयांग नामक प्राचीन परम्परा पर माधारित सामृहिक नृत्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। ग्रतः उस संस्कृति के प्रत्येक भवयव का सुक्ष्म रूप से भध्ययन भावश्यक है। इस ममय धर्म को छोडकर ग्रन्थ विषयों पर विचार किया जायगा।

#### शासन-प्रणाली

जावा में भारतीय शासन-सिद्धान्त का ज्ञान कामन्दक, इन्द्र लोक तथा नीति-प्रभ नामक ग्रन्थों से प्राप्त होता था। इन तीनों की प्रतिलिपियाँ प्राचीन जावा गद्य साहित्य में मिलती हैं। ऐरलंग के प्रसिद्ध लेख में विष्णुगुप्त (चाणक्य) के उपायों का उल्लेख है (वष्णुगुप्तैक्पायै:)। सम्राट् ही राष्ट्र का प्रतीक था और राजकीय

१. मजुमदार, 'सुबर्णद्वीप', भाग १, प्० ४२६।

२. चटर्जी और बक्रवर्ती, 'इंडिया एण्ड जावा', पृ० ७०, पद २६।

शासन-व्यवस्था ही प्रचलित थी तथा शासक के अतियंतित अधिकार थे। अन्य देशों की भौति जावा में सभी शासक को देवस्वरूप माना जाता था श्रीर मृत्यूपरान्त उसकी देवताओं के रूप में मीतयाँ स्थापित की गयी। जैसे, ऐरलंग की विष्णु की मित बनी । राज्य को विभिन्न भागों में बाँटा जाता था और कभी-कभी तो राज्य को शासक के पूर्वों में बराबर विभाजित कर दिया जाता था जिससे बाद में पारस्परिक कलह न हो। मध्य जावा में पंजल और जंगल के राज्य इसी प्रकार बने थे। शासक के प्रधीन सामन्त थे। चंगल के प्रसिद्ध लेख में संजय के पुत्र सन्नाह के विषय में निखा है कि उसका विद्वानों की सभा में बादर होता था, उसे भान्तो का मर्म ज्ञात था। (मामतीयो बधजनिकरेश्वास्त्रसुक्मार्थवेबी) मीर रथ् की भौति उसने ग्रनेक सामन्तों को जीता था (शौर्यादि गुच्यो रघरिव विजितानेकसामन्तचकः) उच्च पदाधिकारी झादेश शास्त्रेन कहलाते थे। दिनाय के लेखें में बेदों के ज्ञाता पुरोहितो (ऋत्विष्मः वेदविदिमः ) तथा मंत्रिमख्य का उल्लेख है । ऐरलग के लेख में मंत्रियों के सम्राट से परामर्श लेने का उल्लेख है और वे मंत्री राज्य कार्य में संलग्न रहते थे। (संद्रासोचनतत्वरे:रहस्यम्भाषितो मन्द्रिभि:) शासन के मधिकारी रक् (रक्यान्) कहलाते थे और इस उपाधि का प्रयोग शासक के लिए भी होता था। पूर्वी जाव। के लेखों में मंत्री के अतिरिक्त मेन।पति तथा सेनापित सर्वजल का उल्लेख है। " सम्राट् की सहायनां के लिए मानीहिनो, मंत्रीमिरिकन ग्रीर मगी-डुल् होते ये शीर उनके नीचे रकर्यात् मर्पातः, रकर्यात् देम्ग श्रीर रकर्यात् कन्डरुहन् थे, पर इनके अधिकारो तथा कर्तव्यों का कही उल्लेख नही है। आगे चलकर दो और श्रधिकारी इसी वर्ग में बहा दिथे गये। गजमद का नाम पूर्वी जावा के इतिहास में विशेष स्थान रखता है और वह बडा शक्तिशाली था, जिसकी १३६४ में मत्य के बाद एक प्रधान व्यक्ति के स्थान पर चार छः व्यक्तियों की निय्क्ति हुई । कदाचित् इमी ने 'कटारमानो' नामक राजनीतिक ग्रन्थ लिखा। धार्मिक स्थानो की रक्षा

३. कृतनगर को धर्म का अवतार और जयनगर को बिच्छु का अवतार मानः गया है। (जिंग्ये इंट सीट मागपृट ४४, १४५)। मृत्यूपरान्त देवता के रूप में उनकी मित भी स्थापित की जाती थी।

४. चटर्जी और अक्रवर्ती, पु॰ ३२, यह १९।

४. बही, पृ० ४०, पद ७, ६।

६. बही, पु० ६८, पद १७।

७. मजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ४३३।

<sup>=.</sup> वहीं, पु० ४३४।

चीर प्रसन्त्र के लिए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। शुंगवंश के इतिहास के प्रमुक्तार (१६०-१२७१) सासक का मार सम्राट् के पुत्रों के सितिरिक्त लो-कि-लिएन (एक्येन्) पर था भीर उनके नीचे कोई ३०० स्विकारी थे। 'नागर- कृतायम' के भनुसार सम्राट् के ही हाथ में राज्य-शासन की बायदोर थी।

#### सामाजिक जीवन

भारतीय परम्परा के सनुसार वर्षाध्रम धर्म ही समाज की पृष्ठभूमि रहा है। हिन्दनेशिया के लेखों में भी चतुर्वणं का उल्लेख भिलता है। ए साहित्व और लेखों में भी बाह्मण, श्रात्रिय, वैश्व और सूत्रों का बराबर उल्लेख मिलता है। ऐ एलंब के पेनंग गुंग्रेन लेख में अच्छ बाह्मणों भीर सूत्रियों के बीच मे सम्राट् की कीर्ति का उल्लेख है ( द्विजयतियुन्निमध्ये कीर्तिवेवाहरत्तः )।" भारतीय जाति आज भी बालि में पायी जाती है भीर यह पुरानी परम्परा का खोतक है। जावानी साहित्य और इतिहास मे बाह्मणों भीर क्षत्रियों का उल्लेख है। 'तत्व निग व्यवहार' नामक प्राचीन जावानी सन्य मे जाति सम्बन्धी कुछ नियम दिये हुए हैं। वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मस्तक, बाहु, जाँच भीर पैरों से हुई। इसमें विभिन्न जातियों के जिए वर्जित भोजन का भी उल्लेख है, जैसे कुत्ते, चूहे, बन्दर, साँप का माँस खाना वर्जित है। वर्जुर्वणं के व्यवसायों का उल्लेख भी किसी-किसी ग्रन्थ में मिलता है। चीनी स्रोतों, के सनुसार मलयेशिया समाज में दो वर्ग के व्यक्ति थे...राजकीय जिन्हें उच्च स्थान प्राप्त था भीर साधारण। प्रथम वर्ग वाले दूसरे वर्मों से शेष्ठ थे भीर धानन्यम्य जीवन व्यतीत करते थे। चाऊ-चू-कुमा के अनुसार सम्राट् के मरने पर प्रजा शोक से अपना सिर सुकुवा देती भी भीर कुछ लोग आग में

**१. वही, पु० ४३४।** 

१०. बही, भाग २, पृ० ४०। खतुर्वर्ण का उल्लेख पूर्वी बावा के बोअन पत० लेख ८७३ ई० (ओ० बे० ओ०, भाग ६), सिडोक्ट लेख १३२३ ई० (अ. पे० ६० सो०, भाग ३, पृ० १३१) तथा इतलगर के सुमाना से प्राप्त बढंग-सेसी लेख में है।

११. षटर्की और चक्रमती, पू० ६१, पद २७।

१२- मजुमबार, 'सुबर्गद्वील', भाग २, पृ० ४४ । यतंत्राल ने भी अपने महाभाव्य में 'पंच पंचनक' पत्तुओं के मांस चाने की अनुमृति ही है । अन्य प्यूओं का मांस वर्षित या (अन्योऽभक्यः), देखिए (१.१.१, पृ० ३, पंचित १६) ।

कृद कर भपने प्राण देते थे।<sup>१२</sup> विवाह का ग्रादर्श भी भारत की भाँति एक संस्कार की पूर्ति होना था। प्रायः विवाह एक ही जाति में होते थे, पर उच्च वर्ग वाले भ्रपने से नीचे वर्ग की स्त्री के साथ भी सम्बन्ध स्थापित कर लेते थे, जैसा कि माज भी बालि में है। जावा में सम्राटों का ब्राह्मण वर्ग की कन्या के साथ विवाह नहीं हो सकता था, जैसा कि कम्बूज और चम्पा में था । अन्तर्देशीय विवाह भी होते थे भीर जावा का मलाया तथा समाता के राजवंशों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का उल्लेख हमें लेखों में मिलता है। " विवाह का आदर्श बहुत ऊँचा था, इसीलिए सतीप्रथा भी प्रचलित थी। " साथ ही साथ विधवामों के विवाह का भी चलन था । केन-मंत्रोक मथवा शासक राजस ने तुम्पेल के शासक तुंगुल की विधवा से विवाह कर लिया था। ऐरलंग के लेखों से पता चलता है कि श्री संग्रामविजय-धर्म प्रसादोत्तंगदेवी का शासक के ऊपर बड़ा प्रधिकार था और उसे 'रकयन महामंत्रिहिनों की पदवी प्राप्त थी। " कदाचित् यह शैलेन्द्र शासक संग्रामविजय-तंग की पत्नी थी और उसने ऐरलंग से पुनः विवाह किया था। स्त्रियों को समाज श्रीर राजनीतिक क्षेत्र में भी उचित तथा उच्च स्थान प्राप्त था। परदा प्रथा न थी। ऐरलंग के पेनंगगुंगेन लेख में सम्राट् का भपनी रानियों के साथ राजसभा में बैठने का उल्लेख है ( भास्वदिभलंलनान्वितः )। ( जयनगर के बाद राजपत्नी सिंहासन पर बैठी और उसकी ज्येष्ठ पुती ने उसके स्थान पर शासन किया । इसी प्रकार विष्णुवर्धन के बाद उसकी दृहिता सुहिता सिंहासन पर बैठी। स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे अपना पति भी चन सकती थीं। भ्रेगे कहरिपन ने अपना स्वयंबर किया था। १८ श्रीज जयनगर ने भपनी सौतेली बहिन के साथ विवाह किया था, जिससे प्रतीत होता है कि कदाचित यह बर्जित न था। विवाहोत्सव का भी वर्णन मिलता है। बराती तीन दिन तक बध के घर ठहरकर, ढोल बजाते हए वर के घर लौटते थे भौर कई दिनों तक उत्सव होते रहते थे। उनके पारस्परिक प्रेम का ऊँचा ग्रादर्भ था।

१३. मनुमदार, 'सुवर्णद्वीप', पु० ४७।

१४. नालन्वा लेख के शैलेन्प्रवंशज बाल पुत्रदेव की मां तारा श्रीवर्मसेतु की पुत्री थी (पू० सं०)।

१५. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', पू० ४४।

१६. वही।

१७. बटबीं और बक्कर्ती, पु॰ ६८, पर १८।

१८. मजुमदार, प्० ४५।

## बेश-भूषा, अलंकार, मनोरंजन इत्यादि

कलाकृतियों तथा अन्य स्रोतों से जावा भीर मलाया के निवासियों की वैश-भूषा तथा अलंकारों का भी पता चलता है। 'श्रंगवंश का इतिहास' के अनुसार जावा का शासक लम्बे बालों का जुड़ा बाँधता या, कौशेय वस्त्र का लम्बा चीगा तथा चमड़े के जुते पहनता या। " पूरुष तथा स्त्रियों के शरीर का केवल निचला भाग घुटनों तथा इससे नीचे तक ढका रहता था, जैसा कि शंकित चित्रों से प्रतीत होता है। बुद्ध की मृति संघाटी अथवा उत्तरासंग से ढकी हुई दिखायी गयी है। सिर पर मुकूट प्रथवा मौलि रखने की भी प्रथा थी। अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। करण्डमुकूट के श्रातिरिक्त, हार, श्रनन्त, कटिमेखला तथा नुपुर पहने जाते थे। चित्रों में पूरुष तथा स्त्रियों को शामुषण पहने दिखाया गया है। यहाँ के निवासियों का मख्य भोजन चावल तथा जिसके लिए जावा प्रसिद्ध था (आसीब्द्वीपवरं यवाख्यमतुलन्धान्या०)। विवे मदिरा का भी प्रयोग करते थे भौर पान भी खाते थे।" ग्रामोद-प्रमोद के साधनों की भी कमी नहीं थी। वाद्यवादन, नृत्य तथा मुर्गों की लड़ाई वहाँ के निवासियों के प्रमोद के साधन थे। वीणा, मुदंग तथा सितार भौर बाँसरी चित्रों में भी दिखायी गयी हैं। नत्य करती स्त्रियों के चित्र जावानी सांस्कृतिक जीवन का ग्रामास प्रदान करते हैं और घाज भी वयांग नामक नृत्य सामृहिक रूप से उनके जीवन का भंग बन गया है । गमेलन, जिसमें बहुत-से वादन-यंत्रों का प्रयोग होता है, भीर वयांग प्राचीन परम्परा के स्मृतिचिन्ह हैं। 'सुई वंश का इतिहास' में भी बांसुरी, मुदंग तथा लकड़ी के वादन यंत्रों का उल्लेख है और नृत्य का भी विवरण है। सन-फो-ित्स के निवासी प कुई या शतरंज खेलते थे और मुर्गों की लड़ाई पर दाव लगाते थे। इनके अतिरिक्त लोग सैर के लिए पहाड़ या नदी किनारे भी जाते थे। " नाटक भी खेले जाते थे और पात बड़े चेहरों को प्रपने मुख पर लगाते थे। कठपुतलियों का नाच भी मनोरंजन का साधन था ।

वोरोवुदूर तथा जावा के ग्रन्य मन्दिरों में ग्रंकित चित्रों में गृहस्थी के भाजन, मकानों का रूप, तथा ग्रस्त इत्यादि भी दिखाये गये हैं। ऊँचे प्रासाद, मंडप, गवाक्ष,

१६. बही, पु० ४८।

२०. बटर्जी और बजबती, पू० ३१, पर ७।

२१. मजुमबार, पृ० ५०।

२२. वही तथा पू० ५३।

तोरण तथा झाकार का स्वरूप चित्रों में मिलता है। वर्ष के ६ महीनों तक वर्षा होने के कारण मकानों की छत ढालू तथा निकली हुई बरसाती बनायी जाती थी। नृहस्यी के भाजनों में 'शृंगर' या पानी रखने का चड़ा, थानी तथा कटोरा और यतियों का कमंडलु विश्लेषतया उल्लेखनीय है। पूर्ण कलश कई चित्रों में दिखाया गया है। आर्थिक व्यवस्था

मलाया से प्राप्त महानाविक बुद्धगुप्त के लेख से अपता चलता है कि मलाया तथा हिन्दनेशिया सदा से ही व्यापार के केन्द्र रहे हैं। फाहियान ही समुद्री मार्ग से व्यापारियों के बड़े जहाज में धारत भाया था भौर उसी प्रकार वह यहाँ से वापस भी गया । समुद्र याता की प्रसुविधाएँ क्यापारियों के उत्साह को न तोड़ सकीं । चीनी यावी इत्सिय ने भी अपनी तथा ३० अन्य चीनी यावियों की भारतयावा का उल्लेख किया है। पारसी व्यापारियों के जहाज में बीस दिन की यात्रा के बाद वह श्रीविजय पहुँचा या ग्रीर वहाँ से यह राजकीय जहाज में मलयु (जाम्बी) तथा कच (केडा) होता हुमा पूर्वी भारत के बन्दरगाह ताम्रलिप्ति पहुँचा । अधिबजय व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र था। व्यापार भौर सामुद्रिक मार्ग का उल्लेख किन्न तन (७८५-८०५ ई०) के वृत्तान्त में भी मिलता है। मलाया में भी कलह प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था । अरब लेखकों ने भी इन व्यापारिक केन्द्रों का उल्लेख किया है । जावग के महाराज के अधिकृत क्षेत्र में कलस का नगर व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र था जहाँ घरव घोर चीन से व्यापारी जाते थे। चाऊ-जू-कुमा ने मपने वृत्तान्त में व्यापारिक पदार्थों का भी उल्लेख किया है. . .इनमें घोंचे, कपूर, अगुरु, इलायची, मसाले, मोती, हाथीदाँत, बिल्लौर, भ्रम्बर, मुंगा, गुलाबजल, कपड़ा इत्यादि रहता था। ११ इन स्थानीय पदार्थों के बदले में व्यापारी सोना, चाँदी, लोहा, शक्कर, रेशम इत्यादि देते थे। किसी नियमित सुद्रा का चलन न था, चौदी के टुकड़े काट कर दे दिये जाते थे। सन-फो-ित्स के ब्यापार का उल्लेख ताम्रो-चि-लम्रो ने भी किया है, पर उसके समय में इसका व्यापारिक गौरव कम हो गया था। 15 व्यापा-रिक दृष्टिकोण से समुद्र नामक एक छोटा राज्य सहस्वपूर्ण स्थाव था। यहाँ पर

२३. चटर्जी और चक्क्तीं, पू० ७।

२४. मेमायर, पृ० ५३, ५७, ६०, ६४ इत्यादि । सङ्गुमदार, 'सुवर्षद्वीप' पृ० २७ ।

२५. पिलिओ, बु० इ० फा० ४, पृ० १३१ से । सजुमदार, पु० २८ । २६. मजुमदार, पृ० ३२ ।

सोना, चाँदी भीर रेशम बहुतायत से होता था भीर यहाँ के कारीगर भी कुशल थे। १७वीं शताब्दी तक इसकी महत्ता रही। यहाँ केवल चावल की उपज होती थी, पर गेहूँ या जी नहीं पैदा होता था। मिर्च, गन्धक के भतिरिक्त वहाँ रेशम के कीड़े भी पाले जाते थे। ति-न-र अथवा दिनार नामक मुद्रा का यहाँ प्रयोग होता था। चीनी यातियों ने सुमाता के बहत-से अन्य क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है।

जावा (शो-पो) का बुत्तान्त चाऊ-जु-कृद्धा ने लिखा है। " मुख्य रूप से यहाँ खेती होती थी और चावल, पटसन, गन्ना, बीन और जमार पैदा की जाती थी। यहाँ सोना, चाँदी, हाथी-दाँत, बारहसिंगा, मोती, कपुर, कछए की पीठ की हड़डी, चन्दन, इलायची इत्यादि भी पैदा होती थीं। रेशम के कीड़े भी पाले जाते थे। इनके बदले में व्यापारी सोना, चाँदी, रेशम के पदार्थ, सिन्द्रर, फिटकरी तथा हरी और सफेद चीनी मिट्टी के बरतन इत्यादि देते थे। चा-ऊ-कुझा ने मिर्च के व्यापार का विशेष रूप से उल्लेख किया है और चीनी व्यापारी इससे विशेष लाभ उठाते थे। <sup>12</sup> जावा में चावल की उपज इतनी अधिक होती थी कि वह बाहर भी भेजा जाता था। जावा के तोते भी प्रसिद्ध थे जिनका उल्लेख फाई-हिसिन (१४३६ ई०) ने किया है। यहाँ व्यापारिक सुविधा के लिए ताँबे, बाँदी तथा टीन के सिक्कों का प्रयोग किया जाता या जो काटकर बनाये जाते थे। लिंग-वाई-ताई-त के प्रनुसार (१९७८ ई०) मिले हुए तांबे, चांदी, सफेद तांबा भीर टीन के सिक्के काटकर बनाये जाते थे। ६० सिक्कों का मृत्य एक तोले सोने के बराबर होता था। चाऊ-जु-कुम्रा के मनसार इन पर फन-कुमन या व्यापार निरीक्षक की मोहर रहती थी। इस प्रकार के चाँदी और ताँबे के बहत-से सिक्के जावा में मिले हैं जिनसे उपर्युक्त वृत्तान्त की पुष्टि होती है।

## शिक्षा और साहित्य

जावा में भारतीय शिक्षा भीर साहित्य का प्रवेश ईसा की पांचवीं शताब्दी में ही हो चुका था, जैसा कि पूर्णवर्मन् के लेखों से प्रतीत होता है जिनके रचयिताभीं को भाषा तथा व्याकरण का अच्छा ज्ञान था। <sup>१९</sup> बंगल के लेख के संजय के विषय में लिखा है कि सन्नाह के पूत्र का पंडितों द्वारा भादर होता था भीर उसे प्रन्थों का

२७. बही, पु० ३४।

२८. बही, पु० ३७।

२६. चटर्जी एण्ड चचनती, प्० २३।

मर्भ ज्ञात था। ( श्रीनान यो जाननीयो बुधजननिकरैश्शास्त्रपुरुमार्थवेदी ) ?0 दिनाय के लेख में अगस्त्य की मित स्थापना के सम्बन्ध में वेदों के पारंगत पूरीहितों, यति, स्थापक इत्यादि का उल्लेख मिलता है (ऋत्विष्मिवेंदविद्धियंति )। श सुमाला के भमोधपाष की मृति पर शंकित शक सं० १२६१ के लेख में भादित्य-वर्मन् का उल्लेख है जो शास्त्रों का ज्ञाता था (शास्त्रप्रवृद्धि) ?? चम्पा भीर कम्बुज के लेखों की भौति यहाँ के लेखों से शिक्षा विषय, परिपाटी तथा अन्य ज्ञान सम्बन्धी विषयों पर प्रकाश नहीं पड़ता है। हाँ, प्राचीन जावानी साहित्य में भारतीय ग्रन्थों का मनुवाद हुमा तथा मुल रूप से इन्हीं विषयों को लेकर ग्रन्थ लिखे गये। इसीलिए कहीं-कहीं पर ये प्रन्य भारतीय प्रन्थों से कुछ भिन्न हो गये, पर इनका उदगम एक ही था। मध्य जावा के इतिहास में 'ब्रमरमाला' नामक ग्रन्थ सर्वप्रथम लिखा गया जो अभरकोट पर आधारित या और शैलेन्द्र शासक जितेन्द्र की संरक्षता में लिखा गया । महायान ग्रन्थ 'कमहायनिकन' भी इसी काल में लिखा गया । हिन्द-जावानी साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 'रामायण' की रचना भी लगभग इसी काल में हुई, किन्तु इसमें अग्नि-परीक्षा के बाद राम-सीता का पूर्नीमलन होता है । सीता के त्याग की कथा नहीं है और अन्तिम दो सर्ग बाल्मीकि रामायण से नहीं मिलते हैं। विद्वानों में इस ग्रन्थ के रचयिता के संस्कृत तथा श्रीत ज्ञान के एवं तिथि के विषय में मतभेद है। महाभारत का भी अनुवाद गद्य में धर्मवंश के समय में हुआ। १३ आदि पर्व, विराट पर्व और भीष्मपर्व निश्चयरूप से इसी सम्राट् के समय में लिखे गये, किन्तु प्राथम पर्व, मौशल पर्व, प्रास्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व बाद के समय के हैं। उद्योग पर्व की रचना अशुद्ध संस्कृत में है और विराट पर्व धर्मवंश तथा उसके साम्राज्य के नष्ट होने से १० वर्ष पहले ६६६ ई० में लिखा गया। महाभारत की कथा के आधार पर जावा में अन्य यन्त्र भी लिखे गये जो उच्च कोटि के हैं। इनमें श्चर्जुत-विवाह नामक ग्रन्थ ऐरलंग (१०१६-१०४२) की संरक्षकता में म्यूकण्य

३०. वही, पु० ३२, पद ११।

३१. वही, पु० ३७, पद ६।

३२. वही, पु० ६१, पद २।

३३. जावा में 'रामायण' और 'महामारत' के सम्बन्ध में डॉ॰ चटर्जी के दो लेख उनके 'भारत एण्ड जावा' ग्रन्थ में प्रकाशित हैं। पु॰ २६ से रामायण सम्बन्धी लेख स्टूटरहाइम के लेख पर आधारित है।

द्वारा लिखा गया। किंदिरी राज्य काल में तिगुण द्वारा 'कृष्णायन' की रचना हुई जिसमें कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण तथा राजसन्त्र के साथ युद्ध का उल्लेख है। पन्तरम के मन्दिर में इसी विषय को लेकर कई चित्र भी शंकित हैं। दूसरा ग्रन्थ 'सुमनसान्तक' दशरय के पिता झज की रानी इन्दुमती की पुष्प द्वारा मृत्यु पर शाधारित है जिसका उल्लेख कालिदास ने अपने 'रघुवंश्व' में किया है। इस ग्रन्थ की रचना म्यु मोनगुण ने की थी और इसमें श्री वर्षजय का उल्लेख है। कोम के मतानुसार इन दोनों ग्रन्थों की रचना १२वीं शताब्दी में हुई थी। १४

महाभारत के उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शत्य पर्वो पर आधारित भारतयुद्ध । नामक ग्रन्थ की रचना जयमय (१९३४-१९४७ ई०) के समय में हुई थी।
इसका लेखक म्यु सेदह था। इस ग्रन्थ में बहुत-सी स्थानीय कथाओं का मिश्रण
भी है और इसको म्यु पनुलुह ने किया था। इसी लेखक ने हरिवंश तथा घटोत्कचाश्रय भी उसी समय लिखा। प्रथम ग्रन्थ में चिक्मणीहरण और जरासंघयुद्ध का उल्लेख है और दूसरे में क्षितिसुन्दरी के लिए घटोत्कच की सहायता से
ग्राममन्यु द्वारा लक्ष्मणकुमार के साथ युद्ध करने का उल्लेख है। इसी कथा
पर आधारित वयांग नृत्य की कई कथाएँ भी प्रचलित हैं।

कामेश्वर द्वितीय (१९०४) ई० के समय 'स्मरदहन' की रचना हुई, जिसका आधार कालिदास का 'कुमारसम्भव' था। रामायण के रचयिता योगीश्वर के कदाचित् धर्मत्र और तनकुंग नामक दो पुत्र थे, जिनमें से प्रथम 'लुब्धक' और 'त्रतसंचय' नामक पद्य काव्यों का रचयिता था। प्रथम ग्रन्थ शिवराति पर आधारित है और दूसरा संस्कृत छन्दःशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। कामेश्वर द्वितीय के समय में 'मोमकाव्य' की भी रचना हुई। इसमें पृथ्वीपुत्र मोच प्रथवा नरक द्वारा इन्द्र तथा ग्रन्थ देवताओं की पराजय और ग्रन्त में कृष्ण के हाथ से उसकी

३४. शिक्षा सम्बन्धी वृत्तान्त डाँ० मजुमदार के 'सुवर्णद्वीप', भाग २, अध्याय ४ पर आधारित है। इसलिए संकेतिब्रह्मों का बेना आवश्यक नहीं है। पुष्टि के लिए सिंडो के 'ऐटे हिन्दुआ' का आध्य लिया गया है। इस सम्बन्ध में हिमांगु भूषण सरकार का प्रन्य 'इंडियन इन्यलूऐंस आन वि लिट्रेबर आफ जावा'' विशेषतया उल्लेखनीय है।

३४. ए० हि०, पू० २८४।

३६. सिडो के मतानुसार इसकी रचना कामेरवर प्रथम (१९१४-१९३० ई०) के समय में हुई। ए० हि०, ए० २८३।

मृत्यु का उल्लेख है। १३वीं शताब्दी के प्रन्थों में 'ककविन कुर्व्णान्तक' भी है जिसमें कृष्णवंश के घन्त की कथा है।

१४वीं शताब्दी में मजपहित राज्य का उदीयमान युग था और इसमें प्रपंच हारा 'नागरकृतागम' की रचना १३६५ ई० में हुई। यह मजपित शासक हयम युरुक की जीवनवटनाओं पर आधारित है। प्रपंच ने अपने समकालीनों में बौद्ध लेखक म्पुतन्बुलर का भी उल्लेख किया है। इसने 'धर्जुन सहस्रवाहु' तथा 'सुतसोम ध्रथवा 'पुरुषादशन्त' काब्यों की रचना की। दूसरे काव्य में सुतसोम और पुरुषाद राक्षस के बीच युद्ध का उल्लेख है और भैंव तथा बौद्ध' धर्मों के बीच कुछ भी अन्तर नहीं रखा गया है। उपर्युक्त काव्य प्रायः भारतीय विषयों को लेकर लिखे गये। इनके धितिरकत और काव्य जिनकी तिथि नहीं निर्वारित की जा सकती है, निम्नलिखित थे— 'इन्द्रविजय' जिसमें वृत्र की विजय तथा मृत्यु और नहुष का थोड़े समय के लिए इन्द्र होना विणत है, 'पार्थयज्ञ' जिसमें धर्जुन के तप हारा शिव से अस्त्र प्राप्त करने का उल्लेख है, विघ्नोत्सव, झतश्रय, हरिविजय, जिसमें मन्दर पर्वत की मथानी से समुद्र मन्यन का विवरण है, 'कालयवनान्तक' जिसमें कंस के बध का बदला लेने के लिए कालयवन का द्वारका पर धाक्रमण, मुचुकुन्द हारा उसका भस्म होना और धर्जुन द्वारा सुभद्रा के हरण की कथा है तथा राम-विजय, रत्नविजय, पार्थविजय इत्यादि काव्य ग्रन्थ हैं। १८

इन पौराणिक तथा धार्मिक ग्रन्थों के म्रतिरिक्त 'धर्मसून्य' 'धर्मसंवित', 'चण्ड-किरन', 'न्नतसंचय' तथा 'वृत्तायन' ग्रौर 'नीतिशास्त्र'; —किवनपहित काल की रचनाएँ हैं। नीतिशास्त्र किवन् में नीतिशार, पंचतंत्र, चाणक्यशतक इत्यादि के श्लोकों का संकलन है। ग्रनुशासनपर्व पर ग्राधारित 'सर्वसभुच्चय' में धर्मानुशासनों का संग्रह है। बालि के ग्रन्थ 'नवरुचि' में भीम के पराक्रम की कथाग्रों का उल्लेख है। पुराणों में 'ब्रह्मण्ड पुराण' सबसे प्रमुख है ग्रौर भारतीय ग्रन्थ की भौति है। ग्रगस्त्यपर्व में ऋषि द्वारा ग्रपने पुत्र दृद्श्य को संसार की रचना का वृत्तान्त सुनाया गया है। १९

मध्य जावा का साहित्य भी विस्तृत है, वहाँ इस काल के ऐतिहासिक ग्रन्थ गद्य तथा पद्य में लिखे गये। पद्यों में किइंग नामक छंद का प्रयोग किया गया।

३७. ए० हि०, पु० ३०२। ३८. मजुमंदार, 'सुवर्णद्वीप', पृ० ७२ से । ३९. बही ।

ऐतिहासिक ग्रन्थों में 'पररतों' सबसे प्रसिद्ध है जिसमे जावा के सिहसारि ग्रीर मजपहित कालों का इतिहास दिया गया है। इसकी रचना १६१३ ई॰ में हुई। 'उसनजब' नामक ग्रन्थ में बालि के इतिहास से सम्बन्धित किंवदिन्तयाँ हैं। पद्ध रचनाओं में 'पंजि' से सम्बन्धित बहुत-सी रचनाएँ हैं। 'हिलोपदेश' ग्रीर 'पंचतंत्र' पर ग्राधारित बहुत-सी कथाएँ भी जावा के सेति साहित्य में मिलती हैं। इस प्रकार का साहित्य जावा के ग्रतिरिक्त बालि, स्याम, ग्रीर लाग्नोस की भाषाओं में भी है। किंद्रंग छन्द वाले 'संग सत्यवान' में सावित्री के जीवन की प्रसिद्ध घटना का विवरण है।

धार्मिक जाबानी साहित्य के अन्तर्गत भारत से आयी मूल रचनाधों, उनके अनुवाद तथा स्वतंत्र रूप से जावानी धार्मिक ग्रन्थों को रखा जा सकता है। चतुर्वेद से 'नारायणाथर्वशीर्वोपनिवद्' का संकेत है जो बालि में प्रचलित है। 'वेद परिक्रम नार संहिता किरण' मे दैनिक उपासना सम्बन्धी मंत्रों का सकलन है। 'स्त्रोत्रों' में शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य, वायु, वरुण तथा यम की प्रार्थना की गयी है। बुद्धवेद में बुद्ध के याचना-सम्बन्धी मंत्र हैं। ग्राध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए बहुत-से मंत्रों का संकलन भी किया गया है।

मूल धार्मिक संस्कृत ग्रन्थों के ग्रनुवाद में 'भुवनकोश', 'भुवन-संक्षेप', 'तत्त्व-संग', 'ह्यंज महाज्ञान' एक दार्शनिक ग्रन्थ, 'बृहस्पति तत्त्व' जिसमें बहुत-से धर्मों का उल्लेख है, इत्यादि है। ये ग्रन्थ मूल संस्कृत से ग्रनुवाद किये हुए हैं। स्वतंत्र रूप से लिखित जावानी ग्रन्थों में सप्तभुवन, ऋषिशासन, देवशासन है।

उपर्युक्त वृत्तान्त से प्रतीत होता है कि जावा का प्राचीन साहित्य भारतीय ग्रन्थों के मूल रूप, उनके ग्रनुवाद तथा स्वतंत्र रचनाग्रों से भोतप्रोत है। यह साहित्य धार्मिक, लौकिक, न्याय तथा ग्रन्य विषयों से सम्बन्धित है। मलाया में मुसलमान काल से पहले की रचनाग्रों का कही उल्लेख नहीं मिलता है, पर बाद के समय में भी भारतीय साहित्य पर भाधारित रचनाएँ हुई, जिनमें महाभारत तथा रामायण की कथाएँ ली गयी हैं।

जाना तथा मलाया के प्राचीन सासन, संस्कृति तथा सैक्षिक क्षेत्रों में भारतीय ग्रंसदान पूर्णरूप से मिला और इसकी छाप हिन्दुओं के राज्यकाल तक ही सीवित न रही ! इस्लामी व्यापारियों ने देश को अपने धर्म में रंगा, पर भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को वे यहाँ के निवासियों के जीवन से अलग करने में सफल न हुए ! यह परम्परा धार्मिक क्षेत्र में भी कायम रही, जिसका उल्लेख विस्तृत रूप से अवसे अध्याप में किया जायगा।

## धार्मिक जीवन

🕶 दूरपूर्व में भारतीय संस्कृति के प्रवाह में धर्म ने पूर्ण रूप से अपना योगदान उदिया । ब्राह्मण धर्म जावा, सुमात्रा, बोनियो तक ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में फैल चुका था और इसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। फाहियान के समय में ब्राह्मण धर्म ही प्रधान था और बौद्ध धर्म बहत गीण था। सातवीं शताब्दी के बाद के युग में भी बाह्मण धर्म ही प्रधान रहा जिसका मुख्य मंग भैव मत था। पर बौद्ध धर्म ने भी उन्नति की, यह स्पर्दालु रूप में नहीं रहा, बुद्ध को भी शैव मत में स्थान दिया गया । इस समय में धार्मिक सहिष्णता और उदारता की भावना ने दोनों ही मतों को पूर्णतया विकसित होने का अवकाश दिया और वे दोनों एक दूसरे के निकट होते गये। बंगाल से महायान मत ने प्रवेश किया, जैसा कि केलुरक के लेख से पता चलता है, जिसमें कुमार घोष द्वारा मञ्जुश्री की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। यह राजगृरु गौड़ निवासी या और इसने वहाँ के शैलेन्द्र शासक का मातिथ्य स्वीकार किया था। जावा का प्रसिद्ध वोरोनुदूर मंदिर बौद्ध धर्म का प्रतीक है। मन्दिरों के फलकों पर खुदे, द्यामिक और पौराणिक कथाओं से उद्धृत चित्र, बाह्मण देवी-देवतात्रों की मृतियाँ भौर साहित्य भारतीय धर्मों--बाह्मण तथा बौद्ध-के हिन्दनेशिया भीर मलाया में पूर्णतया विकसित होने का प्रमाण हैं। इस अध्याय में वहाँ के ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के विभिन्न संकों के परिचय देने का ध्यास किया जायगा।

#### ब्राह्मण धर्म

काह्मण धर्म के वैदिक स्वरूप का, जिसके अन्तर्गत यज्ञ और यूपों की स्थापना कोनियों में की गयी, उल्लेख पहले ही हो चुका है। आठवीं शताब्दी से पौराणिक काह्मण विचारधारा जावा तथा अन्य द्वीपों में प्रवाहित होने लगी। सृष्टि-रचयिना कह्मा, रक्षक विष्णु और नाशक शिव व्यक्ति रूप से तथा सामूहिक रूप से पूजे जाने लगे और इनके साथ में अन्य छोटे देवी-देवाताओं को भी मान्यता प्राप्त हुई। शैव

गौड द्वीप-गुर-कमाम्बुज-रजः...कुमारघोषः स्थापितवान् मन्जुघोषे इमम् ।
 बेलुर लेख, पद १...११ ।

मत ही बाह्मण धर्म का प्रधान अंग रहा और सिव की लिंग तथा पार्थिव रूप में बहत-सी मृतियाँ भी बनीं, जिनका विस्तृत रूप से उल्लेख 'कला' के धम्याय में किया जायगा । लेखों से प्राप्त सामग्री के ग्राधार पर चंगल के लेखानुसार भी संजय द्वारा शिव-लिंग की स्थापना एक पहाडी पर की गयी थी। शिव की उपासना विस्तृत रूप से की जाती थी। कवि गंगावतरण से भी परिचित था, जैसा कि लेख से प्रतीत होता है । लेख में ब्रह्मा की भी भाराधना कही गयी है भौर उन्हें धर्म, अर्थ भीर काम का स्रोत माना गया है। विष्णु की स्तुति शेष-नाग की शय्या पर लेटे लक्ष्मीसहित स्वरूप में की गयी है। शिव को प्रधान स्थान दिया गया है और यही भावना हिन्दनेशिया में शताब्दियों बाद तक जागृत रही, जैसा कि ऐरलंग के लेख से भी प्रतीत होता है, जिसमें शैव (माहेस्वर); सौगत (बौद्ध), और ऋषि (महा-बाह्मण. ब्रह्मा से सम्बन्धित) सम्प्रदायों का उल्लेख है । ध 'ग्रमरमाला', 'ग्रमरकोश' पर बाधारित ग्रन्थों में भी शिव को गुरु भौर ईश्वर कहकर सम्बोधित किया गया है भीर इसकी पृष्टि चंडि लोरो जोग्नंग के मन्दिरों से भी होती है, जिनमें प्रधान मन्दिर शिव का है और दोनों भोर विष्ण एवं ब्रह्मा तथा सामने नन्दी का मन्दिर है। चंगल के लेख में शिव को संसार का नाशक माना है, किन्त उनके करण और कोमल स्वरूप से भी, जिसमें वे प्रसन्न होकर भक्त को वरदान देते हैं, जावानी ग्रंपरिचित न थे। महादेव और महाकाल के नामों से उनकी उपासना की जाती थी। महादेव की मूर्तियों में प्रायः स्वतंत्र रूप से एक मुखवाली भी मिली जिसमें माथे पर विनेत, मौलि में चन्द्र और कपाल तथा उपवीत के स्थान पर सर्प और चार हाथ दिखाये गये हैं, जिनमें पुस्तक, कमल, कमंडल भौर निशल हैं। दो हाथों वाली मृतियों मे चामर और अक्षमाला है। येमरुह से प्राप्त शिव-पार्वती की मृति दक्षिण भारत की कांसे की मृतियों से मिलती-जुलती है। भैरव या महाकाल रूप में शिव की मृति भी जावा में मिली है भीर इसमें उनके मुख पर रौद्र भाव प्रदक्षित है। इसका सबसे सन्दर प्रतीक सिंगसारि के निकट एक मंन्दिर की मृति है। लेख में इस देवता का नाम चक्र दिया हुआ है। देवता कूले पर बैठे हैं और नग्नाबस्था में हैं। उनके हाथों में खंड, कपाल, विशल और डमरू हैं। मौलि मे कपाल बँधे हए हैं तथा वे रंड-मंड की माला पहने हए हैं।

२. बी० जी० ७, पृ० ११४ । सजुमदार, 'सुवर्णद्वीप', भाग २, पृ० १०० । 🦼

३. वही, पु० १०१।

४. केम्पर, 'अर्ली इंडोनेशियन आर्ट', नं० १५७।

५. बही, सं० १४२।

#### ४१२ सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

शान्त तथा सौम्ब स्वरूप में शिव के अन्य रूप महादेव और भैरव की शक्तियों की मूर्तियों भी जावा में मिलीं, जिनसे जात होता है कि वहाँ के निवासी इनसे अनिश्र न थे। महादेव की शक्ति देवी, महादेवी, पावंती अथवा उमा नाम से प्रसिद्ध थी। इन शक्तियों में महिषासुरमदिनी की मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है, जो ६, ८, ५० अथवा ५२ हाथ वाली दिखायी गयी है और बैल के रूप वाले असुर को मार रही है। महाकाली के रूप में भैरव की शक्ति भैरवी मृतक के शरीर पर बैठी दिखायी गयी है और मनुष्य के कपाल ही उनका शृंगार हेतु अलंकरण हैं। उनके एक हाथ में तिश्रूल है और दूसरे में रक्त रखने के लिए पात है। इन दोनों के अतिरिक्त अर्द्धनारीक्वर के रूप में भी शिव और दुर्गा की संयुक्त मूर्तियाँ मिली हैं। दाहिना मान शिव का है और वार्यों दुर्गा का है।

शिव और पार्वती तथा दुर्गा के सतिरिक्त उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय को भी जावा में देवत्व-स्थान प्राप्त हुआ और उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। गजमुखी गणेश को विष्ननाशक के रूप में जावा में पूजा जाता था और प्रतिमा-लक्षण के अनुसार उनके चार हाथ हैं। चंडी वनोन के गणेश की मूर्ति सबसे सुन्दर है। रणदेवता कार्तिकेय की मूर्ति भी जावा में मिली और वह मोर पर सवार हैं।

जावा में लिंग रूप में भी शिव की उपासना की जाती थी। स्टुटरहाइम के मतानुसार इसका पूर्वजों की उपासना से सम्बन्ध रहा है, जो भारतीयों के मागमन में पहले भी जावा में प्रचलित थीं, पर वास्तव में लिंग-स्थापना का सम्बन्ध गैंव मत से ही हो सकता है भौर इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। इन दोनों के म्रातिरिक्त शिव की उपासना भट्टारगुरु के रूप में भी की जाती थी जिसका सम्बन्ध स्थास्त्य ऋषि से था। चंडी-सारि से प्राप्त भगस्त्य की मूर्ति इसी भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है।

शिव के ब्रतिरिक्त विष्णु श्रीर बह्या की भी उपासना यहाँ की जाती थी, जैसा कि यहाँ से प्राप्त मूर्नियों से प्रतीत होता है। विष्णु का स्थान शिव के बाद था

६. हलाड, आर्ट्स डू एशिया असिएन, भाग २, चित्र नं० २०६।

७. केम्पर, जिल्ल नं० ३६।

मनुमबार, 'सुवर्णंद्वीप', भाग २, पृ० १०३ ।

ह. टी० बी० बी० ६४ (१९२०), पू॰ २१७ से। अंजुमदार, वही। १०. केम्पर, नं० २३८।

बीर उनकी चतुर्वाहु की मूर्ति शंख, चक, यदा बीर पद्म धारण किये हुए मिनी है। उनकी शक्ति भी या लक्ष्मी श्री कमल, चवर, माला लिये विखासी सभी है। धनन्त-स्थन' धनस्था में भी विष्णु को खेवताग की सभ्या पर खेटे विखास स्था है, जिसका विवरण चंगल-लेख में मिलता है। कृष्ण, राम, धत्स्थ,वराह भीर नृसिहाबतार रूप में उनकी मूर्तियाँ बनायी गयीं, जिससे प्रतीत होता है कि जावा निवासियों को पौराणिक कथाओं के धाधार पर उनके विधिन्न धवतारों का श्रान था। सम्राट् ग्रेरलंग की वराहावतार के रूप में मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है। श्री विष्णु की मूर्ति के साथ-साथ दो धन्य मूर्तियाँ भी हैं जो लक्ष्मी तथा सत्यभामा प्रतीत होती हैं। यथपि वैष्णव मत भीर इसको माननेवालों की जावा में कमी नहीं बी, पर शैव यत, उसके देवताओं भीर धनुयायियों के जैसा इसका प्रसार न था। जिस विचारधारा के धन्तर्गत सिव और बुद्ध को एक दूसरे के निकट लाया गया, जिसमें शिव की ही प्रधानता रही, उसी के धनुसार विष्णु का भी स्थान शिव के बाद ही रहा। साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में सिव की ही प्रधानता रही।

बह्या की उपासना की जाती थी। चतुरानन के रूप में हंस पर आरूढ़, माला, चमर, कमल और कमंडलु लिये उनकी कई मूर्तियाँ मिलीं हूँ। उनकी शक्ति सरस्वनी भी भोर पर बैठी हुई दिखायी गयी हैं। व्यक्तिगत मूर्तियों के म्रतिरिक्त कह्या, विष्णु और महेश की संयुक्त विमूर्ति भी जावा में मिली। बीच में शिव का मुख है और अन्य दो भोर बह्या और विष्णु हैं। इनके मितिरिक्त जावा में भन्य बाह्यण देवी-देवताओं का भी ज्ञान था जिनकी मूर्तियाँ मिली हैं। जैसे यम, वरण, मिल, इन्द्र, कुबेर और सूर्य को उसी मवस्था में दिखाया गया है, जैसे कि भारतीय बाह्यण और बौद्ध कला में निकली हुई तोंद तथा धन के बैले के साथ उनको चितित किया गया है। उनकी स्त्री हारीती से भी जावानी मनभिन्न न थे। सात भोड़ों हारा खींच हुए रथ पर सूर्य तथा ध्वज लिये हुए चन्द्र और मकर-मारूढ़, धनुष-बाण

११. वही, तं० २०२।

१२. मनुसदार, 'सुवर्णद्वीप', (२), पू० १०४।

१३. हलाड, नं० २४७।

१४. मबुमदार, पू० सं॰, पू० १०४ । कुदेर की वृक्ति के किए देखिए-इलाट विज्ञ गं० २४३ । विस्तृत क्य से इन् कुद्धुक वृद्धिकों का उत्सेख 'कुक्त' के क्रामाय में किया आयगा ।

लिये कामदेव की मूर्तियाँ भी जावानी कलाकारों ने धार्मिक विचारधारा के धन्तर्गत बनायों। मूर्तियाँ पत्थर या काँसे की बनी, पर उनके निर्माण में वह धार्मिक प्रेरणा भी जिसने साहित्यक क्षेत्र में भी अपना अंशदान दिया। धार्मिक साहित्य में पुराणों की भारत 'तन्तु' नामक साहित्य है जिसमें देवी-देवताओं का नाम, उनसे सम्बन्धित कथाएँ तथा विश्व-भूगोल इत्यादि का उल्लेख है। इसके अध्ययन से यह जात होगा कि किस प्रकार से भारतीय पौराणिक विचारधारा ने जावा में प्रवेश कर अपना स्थान बना लिया था।

#### अन्य द्वीपों में बाह्यण धर्म

जावा के मतिरिक्त सुमाला, बालि तथा मलाया प्रायद्वीप में भी हिन्दू धर्म ने प्रपता स्थान बना लिया था। इसका प्रमाण वहाँ से प्राप्त बाह्मण देवी-देवताओं की मर्तियाँ तथा बालि में हिन्दू संस्कारों का ब्राज भी प्रचलन है। सुमाला के श्रीविजय क्षेत्र में बौक्धमें के प्रवेश से पहले बाह्मण धर्म का ही मख्य स्थान था, जैसा कि चीनी याती हिंसम का कथन है। पलमवंग-जाम्बी क्षेत्र से शिव, गणेश, नन्दी, ब्रह्मा अथवा तिमृति की पत्थर की मृतियाँ तथा गणेश भीर कुबेर की काँसे की मृतियाँ मिलीं। १५ इनके अतिरिक्त सुमाला के कई अन्य स्थानों में भी कहीं-कहीं कुछ बाह्मण मृतियाँ मिलीं। मलाया के पाया क्षेत्र तथा नखोन श्री थमरट में ब्राह्मण मृतियाँ मिलीं। लाजांकिए के मतानुसार बंडों की खाड़ी के उत्तर में एक मन्दिर के अवशेष मिले जिसकी मुख्य देवमूर्ति शिव अथवा विष्णु की रही होगी, जैसा कि वहाँ के घलंकृत वृश्यों से प्रतीत होता है। वहाँ पर १२-१३वीं शताब्दी की दो बुद्धमूर्तियाँ मिली और ५० मील दक्षिण में विष्णु की मृति मिली ।<sup>१६</sup> तखोन श्री थमरट में भी कई बाह्मण मूर्तियाँ मिलीं जिनमें नटराज शिव की मृति सबसे सन्दर है। बोर्नियों में भी बाह्यण मूर्तियाँ मिलीं जिनमें नन्दी, गणेश, लिंग, दुर्गा की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। सेलिबीज में शिव की एक सोने की मूर्ति मिली और वहाँ ब्राह्मण धर्म का प्रवेश पूर्ण-तमा प्रमाणित होता है। " बालि तो अब तक हिन्द अमें और संस्कृति का सुदूर-पूर्व में गढ़ है, जिस पर जावानी प्रभाव मजपहित साम्राज्य के पतन के बाद जावानी शरणाधियों ने जाकर डाला।

१४. मजुमबार, पू॰ सं॰, पू॰ १४५। १६. बु॰ इ॰ का॰ ३१, पू॰ ३७३ से। १७. मजुमबार, पू॰ सं॰, पु॰ १५२।

बौद्ध धर्म

ईसा की सातवीं शताब्दी तक सुदूरपूर्व में बुद्ध धर्म ने पूर्ण रूप से घपना स्थान बना लिया था। गुणवर्मन की कथा से झाल होता है कि पाँचवीं शताब्दी में बौद धर्म ने जावा में प्रवेश कर लिया था। वह मल सर्वास्तिवादी था और उसने धर्मगप्त सम्प्रदाय सम्बन्धी किसी ग्रन्य का ग्रनवाद किया था । १८ चीनी यात्री इस्सिंग के वृत्तान्त का उल्लेख पहले ही हो चुका है। उसके मतानुसार बौद्ध धर्म हिन्दनेशिया के दीपों में दूर-दूर तक फैल चका या और १० से अधिक देशों में मूल-'सर्वास्तिबाद मत मान्य था, पर कहीं-कहीं पर महायान मत के अनुयायी भी थे। 19 इनमें से श्रीविजय भी एक स्थान था। भाठवीं शताब्दी से बौद्ध धार्मिक क्षेत्र में महायान मत की प्रधानता हो गयी और यह मलाया के श्रतिरिक्त सुमाना भीर जावा में भी बड़े देग से प्रसारित हुआ, जिसमें शैलेन्द्र शासकों का बड़ा हाथ था। इसके अन्तर्यत जावा के प्रसिद्ध वोरोबदूर विहार का निर्माण हुआ तथा पूर्वी जावा में चंडी-जगो तथा बन्य बौद्ध मन्दिर बने । जावा-सुमाता को बौद्ध धर्म के कारण भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त हुई । कोचीं से ईसा की व्वीं शताब्दी में धर्मपाल गया थारे और ११वीं शताब्दी में प्रतिश दीपंकर नामक बौद्ध विद्वान सुवर्ण-द्वीप गया। ११ केलुरक के लेख में कुमार घोष नामक बौद्ध विद्वान के जावा जाने का उल्लेख है। उसने मंजुश्री की मृति का मिम्रेक किया था। बौद्ध-ब्राह्मण मत के सिम्मश्रण का उल्लेख मागे किया जायगा। बौद्ध साहित्य भौर कला के आधार पर बौद्ध धर्म के प्रसरण और इसके मुख्य अंगों पर भी पूर्णतया विचार हो सकेगा । आदि बद्ध, प्रज्ञापारिमता, ध्यानी बद्ध, मान्षी बद्ध, बोधिसत्व और तारा की प्रतिमाएँ और उनके नामकरण जावा में भी मिलते हैं। बोधि-सत्वों में मैत्रेय तथा मंजुश्री की प्रतिमाएँ श्रधिकतर मिली हैं। १२

उपर्युक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त महायान मत के अन्तिम अस्तित्व का प्रति-विम्ब भी जाबा में मिलता है, जिसके अन्तर्गत हिन्दू देवताओं को बौद्ध मत में स्थान मिला, छोटे छोटे बहुत-से नये देवताओं का प्रवेश हुआ और इस मत में तंत्रवाद का

१८. जु० ए २-८ (१६१६), पु० ४६, मजुमकार, पु०. १४१।

१६. तक्कुमु, पृ० ६१ ।

२०. कर्न, मैनुबल आफ बुद्धिका, पूर १३०।

२१. मजुमहार, पूर्व संव, पूर्व ११७।

२२. बौद्ध मूर्तियों का विस्तृत रूप से उल्लेख 'कला' के अध्याय में किया जायगा ।

प्रादर्भाव हमा, जिसने महायान भीर बाह्यण मत के बीच की खाई को विस्कृत प्राट दिया । प्रथम दो भावनाओं को लेकर बहुता, शिव, गणेश और इन्द्र की स्थान दिया गया । नवीन देवताओं में तैलोक्यविजय, हेवजा, मुकूटी, हेरुक, भाराची, ह्यप्रीव तथा कृदेर थे। इनमें से कुछ का रूप ब्याध जैसा और डरावना है, वया हक्कीव श्रीर हेरक का । " इस प्रकार के देवताओं का प्रवेश जावा में तंत्रवाद के निरे हुए स्तर का सुचक है जो ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म में प्रवेश कर चुका था। इसके अन्तर्गत पंचतत्व वा पंच-मकारों-मद्य, मांस, मत्त्य, मुद्रा भीर मैथून-पूजा तथा चक्र का पालन करना भावश्यक था। कर्ने के मतानुसार<sup>38</sup> ब्राह्मण तंत्रवाद का ध्येय धन, मांसारिक मुख तथा मुक्ति प्राप्त करना था, जो शिव की शक्ति दुर्गा की उपासना " तथा महायान मत की प्रज्ञा की मंत्रणा, समाधि इत्यादि से हो सकता था। जाना श्रीर सुमाता में काल-चक्र नामक तंत्र भी प्रचलित था, जिसका सम्बन्ध कृतनगर मत से था। "तारानाथ के मतानुसार पूर्वी भारत में पाल-काल में तंत्रबाद फैला भीर वही से यह सदूरपूर्व में भी गया। ' कला भीर साहित्य ने भी इसके प्रसरण में पूर्ण रूप से योगदान दिया। बौद्ध ग्रन्थ 'संग ह्यांग कम-हायानिकन' में तंत्रवाद के सिद्धान्त मोर कियामों का उल्लेख है मौर इसकी रचना शैलेन्द्र काल मे हुई थी तथा संशोधन सम्भरसूर्यावरण ने सिंडोक के समय में किया था।" इसी लेखक ने 'मुभ्तितंत्र' की रचना भी की, जिसका कृतनगर मुख्य रूप से प्रध्ययन करता था। ११वीं भीर १२वीं शताब्दी में ऐरलंग भीर जयभय के समय में तंत्रवादियों ने जावा के धार्मिक क्षेत्र में प्रमुख भाग लिया। १३वीं सताब्दी में इसके दो प्रमुख शामक अनुयायी ये-जावा के कृतनगर भीर मुमाला के प्रादित्यवर्मन् । कृतनगर के विषय में कहा जाता है कि वह 'पंच-मकार' श्रीर 'साधन चक्र' कियाएँ करता था श्रीर मृत्य के उपरान्त उसे भैरव की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया, जो इस समय लाइडेन के संप्र-हालय में है। इसमें शासक को बीमत्स रूप में दिखाया गया है। सुमाका का आदित्यवर्मन् भी भैरन मन का अनुयासी था और कापालिक कियाएँ किया करता था।

२३. पूर संर, पुर १२०।

२४. पू० सं०, पृ० १३३।

२४. सिडो, ए० हि०, पू० ३३३।

२६. वेखिए, बी० सार० बटर्जी, माड्नं रिब्यू, जगस्त १९३०, पृ० १४६ से २७. मजुमवार, पू० सं०, पृ० १२२ से ।

## संयुक्त मृर्तियाँ

तंत्रमान के घतिरिक्त, महावान मत में हिन्दू और बौद्ध देवतायों की एक रूप में संतुक्तित करने की भावता ने भी जोर प्रकड़ा। जिस प्रकार से शिव-विष्णु की हरिहर के नाम से संयक्त मति बनायी गयी भीर इन दोनों देवताओं का एकीकरण किया गया, उसी प्रकार से शिव और बुद्ध की भी एक दूसरे के भीत निकट लाने की भावना ने ओर पकड़ा। उनके साथ विष्णु को भी रखा गया। तंत्रवादी कृतनगर अपने को नर्रासह-मृति भी कहता था और गरने के बाद उसकी शिव-बढ़ के संत्रलित रूप में मित बती। उसके पिता विष्णवर्द्धन की भी शिव भौर बुद्ध की प्रतिमाएँ बनीं। दे इतराजस की हरिहर की मूर्ति बनी। दे इन बाह्मण देवताओं को बौद्ध धर्म में स्थान ही नहीं दिया गया, वरन बुद्ध के साथ इनकी संतु-लित मृतियाँ भी बनीं । तंत्रवादी साहित्य में तीनों देवतामों को भैरव के रूप में माना गया है। 'तारतंत्र' के धनुसार जनादंन बुद्ध के रूप में देव हैं भीर वही काल-भैरव कहलाते हैं। भैरव की मतियाँ भी जावा और सुमाता में मिलीं और इनमें इन तीनों देवताओं का सम्मिश्रण माना गया है। कला के श्रतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र में भी यही भावना मिलती है। 'संग हंग कम हायानन मन्त्रनय' और 'संग ह्मंग कम हायानिकन' नामक दो महायान ग्रन्थों में सबसे पहले यह भावना मिलती है। इन बौद्ध ग्रन्थों को शैव स्वरूप दिया गया। मन्त्रनय अथवा मन्त्रयान बौद्ध धर्म के योगसिद्धान्त-गुद्धा पर आधारित था, जिसमें गुद्धा मंत्रों की मुक्ति दी गयी है और इसके अनुसार काम, चित्त और वाक के गृह्य ज्ञान से ही बृद्धा-वस्था प्राप्त हो सकती है।

२८. शिब-बुद्ध के एकीकरण पर कई बिद्धानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। सिको, ए० हि॰, प्॰ ३३३। सरकार ने अपने एक लेख में सिच-बुद्ध सम्बद्धाय के अस्तित्व पर प्रकास बाला है। इसका उल्लेख कई लेखों में मिलता है और आचा में शासकों की मूर्तियां भी मिली हैं जो अर्द्धश्व और बर्द्धबौद्ध हैं। 'पररतों' में कृतनगर को शिव-बुद्ध कहा है, 'नागरकृतागम' में मृत्यूपरान्त उसकी 'शिव बुद्धलोक' प्राप्ति का उल्लेख है। जावा में तो शिव-बुद्ध गत था हो, बंगाल में भी इसी प्रकार के सम्प्रवाय होने में सन्देह नहीं है। इंडियन कल्कर १, प्॰ २८५। इसीसिए यह घारणा है कि सामा में इक्का क्षत्रेय संगक्त के ही हुना था।

२१. मजुमबार, पूर्व संव, पूर्व १२४।

## विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय

बाह्मण और बौद्ध धर्म के अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख भी कुछ धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है, जिनकी तालिका बनाने का प्रयास कुछ विद्वानों ने किया। १० ये निम्नलिखित थे-शैव प्रथवा सिद्धान्त या सिद्धान्त शैव. शैव सिद्धान्त, पाशपत, भैरव, वैष्णव, बौद्ध मथवा सौगत, ब्राह्मण मीर ऋषि, मलेपऋ या लेपका एक शैव सम्प्रदाय में योगिन थे। वेन्दोसारि लेख में भैरव, सोर ग्रीर बौद्ध सम्प्रदायों का उल्लेख है। सोर से सिद्धान्त ग्रथवा सीर (सूर्य-उपासकों) का संकेत प्रतीत होता है । 'तंत् पंग्गेलरन' में बहत-से विक् ( भिक्ष) मंडलों का उल्लेख है जो विभिन्न पक्षों के थे। इनमें शैव, सीगत (बौद्ध) और भैरव सम्प्र-दायों का विवरण है। भैरव को मानने-वाले बहतायत-से थे और यह बौद्ध, शैव और वैज्यव मतों के एकीकरण का प्रयास था। तंत्रवाद की भावना ने विभिन्न धार्मिक मतों के भेद को दूर कर एक नये मार्ग को प्रदर्शित किया, जिसमें ग्रमानविक क्रियाओं का समावेश हो चुका था । 'चतुष्पक्षोपदेश' नामक प्रन्थ में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों और उनकी भाचरित कियाओं की तलना मणियों से की गयी है। 'प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी धार्मिक मणि को सबसे सुन्दर समझता है। लोभ भौर देख से उनकी वास्तविक मणियाँ खो गयीं भौर वे केवल उन मणियों के दक्कन से ही सन्तोष करते हैं। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का भेद केवल ऊपरी संस्कारों भौर कृतियों से ही प्रतीत होता है।' 'गौरवाश्रम' नामक ग्रन्थ में श्रीदन्त, ब्राह्मण भीर बौद्ध सम्प्रदायों की भलग-भलग रीतियों का उल्लेख है। इसी प्रकार से धार्मिक कृतियों तथा रीतियों का प्रचार बालि में भी था, जहाँ कुछ गहयज्ञ इत्यादि किये जाते थे श्रीर सुर्यसेवन के नाम से सुर्य के रूप में शिव की उपासना होती थी। 18

हिन्दनेशिया के धार्मिक इतिहास में शैलेन्द्र शासक तथा मध्य जावा भौर पूर्वी जावा के शासकों का पूर्णतया ग्रंगदान रहा । यद्यपि बाह्यण धर्म मुख्यतया श्रीव मत-प्रधान था, पर विष्णु बह्या तथा भन्य बाह्यण देवी-देवताभ्रों की उपासना भी धर्म का भ्रंग बन गयी थी । पौराणिक गाथाभ्रों ने कला के क्षेत्र में स्थान पा लिया था । इसीलिए बहुत-से भवतारों, राम भौर कृष्ण की लीलाभ्रों ने कलाकार

३०. गोरिस, पु० १०१-४। मनुमदार, नहीं, पू० १३२। ३१. मनुमदार, नहीं, पु० १४०।

को अपनी धार्मिक भावनाओं को चिरस्मरणीय रखने के लिए पत्थर पर अंकित करने के लिए प्रेरित किया। साहित्यिक क्षेत्र में भी धर्म का प्रमुख स्थान था। बाह्यण धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म की तंत्रवाद विचारधारा ने सम्पूर्ण जावा सुमाता को अपने रंग में रंग लिया। बंगाल से महायान धर्म के शिष्टमंडल जावा गमें धर्मेर सुमाता में श्रीविजय इसका प्रमुख केन्द्र था। तंत्रवाद ने बाह्यण और बौद्ध धर्मों को एक दूसरे के निकट ला दिया। देवताओं का एकीकरण केवल बाह्यण देवताओं तक ही सीमित न था। शिव और बुद्ध का संमिश्रण हुआ और उनकी एक साथ मूर्ति बनी। यह ठीक है कि तंत्रवाद के प्रसरण से कुत्सित रीतियों का धर्म के क्षेत्र में प्रवेश हुआ और भैरव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 'पंच मकार' और 'साधन चक्त' कियाओं का पालन अनिवायं हो गया, पर सुदूर पूर्व के अन्य क्षेत्रों की भाति मलाया और हिन्दनेशिया में भी उदारता तथा विशालता की भावना धार्मिक क्षेत्र में बराबर ही रही। आज वहाँ बालि को छोड़कर अन्य द्वीपों में हिन्दू धर्म तथा बौद्ध मत लुप्त हो चुका है, पर विरोध का आभास नहीं है। प्राचीन धार्मिक परम्परा की स्मृतियाँ हिन्दनेशिया के धार्मिक और सामाजिक जीवन में अब भी पायी जाती हैं।

#### कला

ना के दृष्टिकोण से हिन्दनेशिया में जावा द्वीप ही प्रधान क्षेत है। सुमाता में श्रीविजय साम्राज्य की राजधानी श्रीविजय (पलमवंग) रही भीर यह स्वाभाविक है कि यहाँ भी संकोरवाट सथवा वोरोवुदूर की भाँति विशाल मन्दिरों ग्रथवा स्तुपों के भग्नावसेष मिलते हैं, पर खेद का विषय है कि ग्रुमाता की प्राचीन कला के भग्नावशेष उपलब्ध नहीं हैं। जावा द्वीप में भी केवल मध्य भीर पूर्वी जावा ही कला के मुख्य केन्द्र रहे जहाँ वोरोबुदूर काबौद्ध स्तूप और महाभारत के पानों के नाम पर बहत-से मन्दिर (चंडि) झाज भी अपनी प्राचीन कीर्ति और कला का प्रतीक बनकर खड़े हैं। जावा में भारतीय मग्रगामी दल ईसा की पहली शताब्दी में पहुँच चुका था और पूर्णवर्मन् के पल्लवलिपि में लेख से वहाँ भारतीय हिन्दू उपनिवेश की स्थापना का पता चलता है, पर सातवीं शताब्दी के पहले किसी मन्दिर की स्थापना का उल्लेख नहीं है। केंडु के चंगल नामक स्थान से प्राप्त ७३२ ई के प्रसिद्ध लेख में कूजरकुंज से लाये गये लिंगम् का उल्लेख है जिसकी स्थापना की गयी थी, भीर ७६० ई० के दिनाय के लेख में 'पूर्तिकेश्वर' का उल्लेख है जिसका सम्बन्ध वोश तथा कूमारस्वामी के मतानुसार कम्बुज और चम्पा के देवराज मत से था। मुख्य रूप से जावा में शैव मत प्रधान था भीर उसी देवता के सम्बन्धी मन्दिरों का निर्माण हुआ। इस काल के मन्दिरों में भारतीय प्रभाव ही मुख्य है भीर स्थानीय प्रभाव के ब्राने में बड़ी देर थी। जावा के मन्दिरों को स्थान तथा परिपाटी के मन्तर्गत केवल दो मथवा तीन भागों में बाँटा जा सकता है। मध्य जावा के मन्दिर द-१०वीं सताब्दी के अन्दर बनाये गये और इसके बाद कला का प्रवाह पूर्वी जावा की भोर हुमा भीर भारतीय प्रभाव का स्रोत सूखने लगा। १५वीं गताब्दी में इस्लाम ने जावा पर अधिकार कर लिया और कला इस दीय को छोड-कर बालि चली गयी। जावानी स्थापत्य ग्रौर शिल्प का ग्रध्ययन विभिन्न कला-केन्द्रों में स्थित मन्दिरों तथा वहाँ पर खुदे चित्र और प्राप्त मूर्तियों से ही हो सकता है।

१. हिस्ट्री आफ इंडियन एक्ड इंडोनेशियन आर्ट, पू॰ २०१।

## डिएंग के मन्दिर

जावा की प्रारम्भिक स्थापत्य ग्रीर शिल्प कला का केन्द्र डिएंग क्षेत्र है, जो किसी समय में तीर्थयाता का स्थान था। यहाँ पर केवल प मन्दिर हैं जिनमें चंडि, मर्जुन, श्रीकंडी, पुन्तदेव , सेमभद्र भीर चंडि घटोत्कच एक स्थापत्य कला की परिपाटी के अन्तर्गत बनाये गये। ये मन्दिर गुप्तकालीन मन्दिरों की भौति छोटे ग्रीर स्वतंत्र तथा घनाकार घाकृति के हैं जिनमें समतल (हारीजान्टल) भीर खड़ेबल (वर्टीकल) विभाजन स्वष्टता से दिखाया गया है। गर्भगृह में केवल एक भोर से प्रवेशद्वार है, भीर भन्य तीन भोर प्रत्येक दीवार में तीन पाइलस्टर (चौकोर खम्मे) बने हैं जिनके बीच में माले हैं। मन्दर के ऊपर की छत चौरस है जो मेढ़ी के माकार की है मौर ऊपर छोटी होती जाती है। यह कारवेल्ड परि-पाटी से ऊपर पहुँचकर केवल एक बड़े पत्थर से ढकी जा सकती थी। द्वार मौर धालों के ऊपर कीर्तिमुख (काल मकर) प्रमुख हैं जो जावा के मन्दिरों की प्रधा-नता है । ग्रेन कम्बुज तथा चम्पा में भी इनका प्रवेश मिलता है। ग्रनंकृति हेतु मकर भी जावा के मन्दिरों में मिलता है। पूर्वोक्त चार मन्दिर एक तरह के हैं। चंडि भीम इनसे कुछ भिन्न है।" दक्षिणी भाग अन्य मन्दिरों की भाति है, पर ऊपरी भाग शुण्डाकार (पिरामिडल) है जिसके समतल भाग ऊपर बढ़ते हुए छोटे होते जाते हैं। छत का प्रथम चौरस भाग मेढी की तरह है मौर उसके ऊपर बैत्याकार माले हैं। दूसरी भौर तीसरी पंक्ति में तीन-तीन माले हैं जिनमें कीर्तिमुख हैं। चौथी और छठी पंक्ति के किनारों पर मामलक है भौर सबसे ऊपर भी यह पूर्ण रूप से दिखाया गया है। कुमारस्वामी ने इसकी समानता भूवनेश्वर मन्दिरों के भ्रामलक से की है।

डिएंग पहाड़ी के पूर्व भीर दक्षिण की घोर इसी प्रकार के छोटे झलंकृत मन्विर हैं जिनमें सैव चंडि प्रिंगपुस (लगभग ८५० ई०) घीर सुविंग पहाड़ के निकट

२. यही, चित्र नं० ३४४ । प्रस्तुत चित्र नं० १४ जाचा के मन्दिरों के नाम के आपे चंडि शब्द जुड़ा रहता है।

३. हसाड, आर्टस् डु एतिया आंसिएन २, नं० २३६, २४४, २४८, २६० । वेओन के फलक में नं० ३०९ । प्रसत कवन ३२० ।

४. जुमारस्वामी, पू० २०२।

५. वही, पू० २०३ । इसके विपक्ष में डा० मञ्जूमवार ने अपना मत प्रकट किया है । 'सूचर्णद्वीय', भाग २, पू० १७६ ।

चंडि सेलप्रिय विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त गेडोग-संग नामक मन्दिर जिसके अन्तर्गत ६ छोटे-छोटे मन्दिर हैं, उन्गरन पहाड़ पर अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों पहाड़ी के दो ओर हैं और यह कहना कठिन है कि ये सब एक ही वर्ग और काल के हैं अथवा अलग-अलग समय में बनाये गये। इनकी बनावट एक ही परिपाटी के अनुसार हुई। इनमें से कुछ शैव और कुछ वैष्णव मन्दिर हैं।

डिएंग पहाड़ी पर स्थित मन्दिरों में अथवा उनके निकट कई मूर्तियाँ मिली जिनमें शिव, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियाँ है । तिमूर्तियों के वाहन भी दिखाये गये हैं, पर मुख को छोड़कर उनका मानुषिक स्वरूप है । गेडोग-संग के एक मन्दिर से प्राप्त मूर्तियों में दुर्गा की मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है । वह बैल पर बैठी है और असुर की गर्दन पकड़े है । इन मूर्तियों और इनसे सम्बन्धित मन्दिरों से प्रतीत होता है कि यह सब ब्राह्मण मत के थे । डिएंग जावा के शासकों की राजधानी न थी । यह एक तीयं केन्द्र था और इसीलिए यहाँ के मन्दिर ब्राह्मण मत के थे । मध्य जावा में उस समय बौद्ध धर्म भी प्रगति कर रहा था जिसका श्रेय उन शैलेन्द्र शासकों को है जिन्होंने महायान मत फैलाया ।

#### बौद्ध कलाप्रतीक

७७६ ई० के चंडी कलसन से प्राप्त लेख में शैलेन्द्र शासक पनमकरण द्वारा मन्दिर में तारा की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। उस मूर्ति का पता नहीं है, पर लेख मन्दिर के निकट मिला और मन्दिर भी महायान बौद्ध मत के मध्य जावा का प्राचीन प्रतीक है। उस मूर्ति के लिए बनाया गया सिहासन यह संकेत करता है कि तारा की मूर्ति भी बड़ी विशाल रही होगी। यह मन्दिर समकोण है तथा उसी मंदी पर बना है। इसके चारों और १५ फूट खुला स्थान प्रदक्षिणा के लिए छोड़ दिया गया है। कासनुमा आकृति के इस मन्दिर के चारों भीर बाहर निकले भाग प्रार्थना करने के लिए बनाये गये थे भीर भूमि से मेदी तक का एक सोपान भौर दूसरा मेदी से प्रवेश द्वार तक बनाया गया था। केवल पूर्वी भाग में प्रार्थना स्थान ने गर्भगृह तक प्रवेश मार्ग है, मन्य तीन स्वतंत्र रूप से बने हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर काल मुख अपना व्याद्य स्वरूप प्रदक्षित कर रहा है। मन्दिर के ऊपरी भाग में

६. मजुमदार, 'सुवर्णहीय', पू० १७८। केम्प रस, एन्सिएंट इंडोनेशियन आर्ट, चित्र नं० २३७।

७. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीष', पृ० १७८ । सार्ग भाग ६ (४), पृ० ५५

कानिस के ऊपर छोटे-बड़े भाले बने हैं जिनमें चार ध्यानी बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो कमशः अक्षोभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ और भ्रमोधसिद्ध हैं। तीसरी पंक्ति के मध्य से एक घंटाकार स्तूप भारम्भ होता है।

# चंदि सारि मेणु तथा सेवु

चंडि कलसन से कोई आध मील उत्तर में तत्कालीन चंडि सारि का मन्दिर है। दो मंजिल की इस इमारत की लम्बाई १९ गज (उत्तर से दक्षिण) भीर नौहाई ११ गज है। ऊँची मेढी पर यह बनी है तथा पूर्वी स्रोर का प्रवेश द्वार काल-मकर से अलंकृत है। नीचे का भाग मन्दिर था और कदाचित ऊपरी भाग रहने के लिए था। यह मन्दिर तथा विहार का काम देता होगा। इसके पूर्व में ईसा की ६वीं शताब्दी का चंडि सेवु है जो वोरोबुदूर के बाद सबसे विशाल मन्दिर है। २०० गज लम्बे और १८० गज चौडे क्षेत्र में २५० मन्दिर हैं। बीच में मुख्य मन्दिर है जो कलसन के मन्दिर से मिलता-जुलता है, पर किनारे के प्रार्थना गृह खुले हुए हैं और इनके आले मुर्तियों से अलंकृत हैं। मुख्य मन्दिर में कदाचित् बुद्ध की बैठी हुई अवस्था में मृति रही होगी । यह अनुमान किया जाता है कि इतने मन्दिरों का एक ही क्षेत्र में एक साथ निर्माण कराने का उद्देश्य भूमंडल के समस्त देवतात्रों को एक ही स्थान पर बैठाना रहा होगा । चंडि सेवु की बनावट भौर चंटी-नमा स्तुपशिखर द्रविड परिपाटी के झन्तगंत माना जाता है, पर सम्पूर्ण मंदिरों का कासनमा रूप में निर्माण पहाइपूर के पाल मन्दिर से मिलता-जुलता है । बंगाल के तंत्रवाद का जावा में भी प्रवेश हमा है जिस पर विशेष रूप से श्रागे विचार किया जायेगा । वज्रयान मत के प्रन्तगंत जावा के प्रन्य मन्दिरों का भी निर्माण हुन्ना जिनमें वोरोवुदूर प्रपनी विशालता तथा सुन्दरता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। वोरोवुदूर

केंडु में वोरोबुदूर का मन्दिर एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है और स्थापत्य कला के क्षेत्र में यह मदितीय है। जैसा ही इसका नाम रहस्यमय है वैसा ही यह मन्दिर भी है। पाल मुस ने इसे 'गुप्त विहार' कहा है। इसकी खोज १८६५ में सर टामस रैंफेलन ने की थी। एक समकोण चतुर्भुज मेढी पर पाँच दीवारों से घिरी वीथियाँ कमशा: दर्शक को ऊपर ले जाती हैं। ऊपर पहुँचने पर तीन गोल पंक्तियों में चब्तरे दने हैं जिन पर ७२ स्तुप हैं। सबसे ऊपर मध्य भाग में एक

न. रावलंड, आर्ट आफ इंडिया, पू० २४६ ।

६. कुयारस्वामी, पू० २०४

स्तप है जिसकी मेढी छिपी हुई है। यह स्तूप नवीं मंजिल पर बनाया नथा। स्था-पत्य कला के दिष्टकोण से यह किसी परिपाटी के अन्तर्गतं नहीं बनाया गया और कुछ विद्वानों का विचार है कि वास्तव में यह एक समय में ही नहीं बना । ऊपर के प्रमुख स्तुप की रक्षा के लिए ही नीचे तीन गोल चबतरे और उन पर स्तुपों की पंक्तियां बनायों गयीं । सबसे नीचे दीवारों से घिरी वीधियों में 'ललितविस्तर', 'दिव्यावदान', घार्यसर की 'जातकमाला' तथा 'गण्डव्यह' से उद्धत बद्ध की जीवनी पत्थरों पर उत्कीर्ण की गयी है जिसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जायगा। चारों दिशाओं के बीच में ऊपर चढ़ने के लिए सोपान हैं। बोरोबदूर के स्तुप के विषय में विद्वानों के मनभेद रहा है। सबसे ऊपर के भाग में स्तूप ही केन्द्र में है भीर भ्रस्य तीन पंक्तियों में भी स्तूप हैं, किन्तू बनावट भीर भ्राकार इनके केवल स्तुप होने में संदेह प्रकट करते हैं। " स्ट्टरहाइम के मतानुसार इसकी नौ मंजिले ध्यान की नौ ग्रवस्थाएँ हैं। वास्तव में नीचे का भाग मन्दिर के ग्राकार का है भीर उत्परी भाग बौद्ध स्तुप हैं। यह भी कहा जाता है कि इस स्तुपों का निर्माण 'महा-परिनिब्बान सूत्त और दिव्यावदान' के अनुसार ही हुआ। चौकोर मेढी पर बर्मा के स्तूपों की भौति यह मुल रूप से बना । बाद में भूचाल ग्रयवा ग्रन्थ किसी प्राकृ-तिक भय की शंका से नीचे की पत्थर की दीवारों की पाँच वीथियाँ बनायी गयी जिससे मल स्तप सुरक्षित रह सके भीर इन वीथियों में बढ़ की धर्मचक्रप्रवर्तन भवस्या तक के जीवन-सम्बन्धी चित्र भंकित किये गये। भालों में ध्यानी बद्ध की मृतियाँ बैठायी गयीं। " प्रत्येक वीयी के द्वार को काल-मकर से ग्रलंकत किया गया है। जपर की तीन मंजिलें नीचे की छः मंजिलों से पूर्णतया भिन्न हैं। ये खुली हुई हैं तथा इनमें किसी प्रकार की शिल्प कला का चित्रण नहीं किया गया है। गोल मेढी पर तीनों पंक्तियों में ऋमशः ३२, २४ और १६ स्तुप बने हैं। प्रत्येक स्तुप में ध्यानी बुद्ध की मूर्ति है जो कदाचित् वजसत्त्व है। मृख्य स्तूप सबसे ऊपर दोहरी कमलाकार मेढी पर है जो नीचे चौकोर है ग्रीर ऊपर ग्रष्ट भुजाकार है। स्तूप की ऊँचाई २३ फुट है। बोरोबदुर के निर्माण की तिथि लगभग दवीं शताब्दी का मन्तिम भाग निर्धारित की जाती है।" यहाँ का जिल्पकला का विवरण आगे दिया जायमा ।

१०. मजुमबार, 'सुवर्णद्वीप', प्० १६६।

११. जिल्ल नं० १६।

१२. कुमारस्वामी, पृ० २०५।

चंडि मेन्द्रत

बोरोबुदूर से निकट और सम्बन्धित चंडि मेन्दूत हैं जो मध्य जावा के अन्य मन्दिरों की भौति ऊँची मेढी पर बना हुआ है और ऊपर चढ़ने के लिए पूर्व धोर से सोपान हैं। ३० गज लम्बी और २६ गज चौड़ी तथा १२ फुट ऊँची मेढी पर यह मन्दिर १५ गज चौकोर घेरे में स्थित है। मन्दिर की दीवारें खड़े बल के निकले हिस्से द्वारा तीन भागों में विभाजित हैं जिनमें बीच बाला बड़ा है और यह भाग जिल्पकला के सुन्दर प्रतीकों से सलंकृत है। बोधिसत्वों में सर्वनिवरण विस्वकामी मैत्रेय, समन्तभद्र, क्षितिगर्भ, वच्चपाणि, मंजुधी, पद्मयोगि और खगर्भ की मूर्तियौ दीवारों में बनी हैं। मन्दिर का प्रवेशद्वार बहुत बड़ा है और इसके दोनों ओर कल्पद्वम तथा बुबेर और हरीती हैं। चंडि मेन्द्रत के निकट भीर भी बहुत-से मन्दिरों के अवशेष मिले हैं।

# चंडि छोरो जॉप्रग

शैलेन्द्रकालीन अन्य मन्दिरों में चंडि वनीन का शिवमन्दिर, जहाँ अगस्त्य की तथा विष्णु की मुतियाँ मिलीं, उल्लेखनीय है। मध्य जावा में तौंबें तथा सोने की छोटी बौद्ध और तंत्रवादी मृतियां भी मिलीं। लगभग ६६० ई० में पूर्वी जावा से जावा के शासक प्रामवाम में ह्या गये और उन्होंने बौद्ध तथा शैव मन्दिर म्यापित किये। इनमें चंडिलोरो जोंग्रगं वोरोवदूर तथा चंडि सब की भौति बहा विशाल है। इसके बन्तर्गत बाठ मन्दिर हैं जो एक मेढी पर हैं और वे छोटे प्रार्थना-गहों तथा दो बड़ी दीवारों से विरे हैं। तीन बड़े मन्दिर बह्मा, विष्णु और शिव के निमिल बनाये गये हैं। शिव का मन्दिर सबसे बडा और केन्द्र में स्थित है। इसके चारों भ्रोर कोई १५० प्रायंना-स्थान हैं। अलंकृत शण्डाकार मेढी पर यह बना है ऊपर पहुँचने के लिए चारों भोर सोपान हैं। अन्य मन्दिरों की भौति यह भी कासनमा है और इसके चारों भाग बाहर निकले हुए हैं। स्मेर पर्वत-मन्दिर की भाति यह भी पर्वत-मन्दिर है। ऊपर के भाग में दीवारों पर रामायण-कथा से सम्बन्धित चित्र शंकित हैं जो कि बह्या के मन्दिर में भी पाये जाते हैं। विष्ण के मन्दिर में कृष्ण-लीला सम्बन्धी बित खदे हुए हैं। ये मन्दिर निर्माण होने के थोडे ही समय बाद छोड दिये गये और १४१ ई० में किसी प्राकृतिक दुर्घटना के फलस्वरूप मध्य जावा त्याग दिया गया भीर भव केना भी पूर्वी जावा के क्षेत्र में विकसित हुई।

१३. चित्र नं० १७ । केम्परस, चित्र नं० ४६-६१ ।

१४. बिल नं० १८। यही, नं० १३१-६०।

# पूर्वी जावा की स्थापत्य कला

पूर्वी जावा की स्थापत्य कला पर भी मध्य जावा की कला का प्रभाव पड़ा। गुवेंग गंसिर (१७७ ई०), बेलहन के तोरण, चंडि सुम्बेर नाम तथा चंडि संगरित मध्य-जावानी परिपाटी के मन्तर्गत बनाये गये। भिप्तिद्ध सम्राट् ऐरलंग हारा निर्मापित चंडि ललतुण्ड तथा उसमें ऐरलंग को विष्णु के रूप में गरुड़ पर मासीन दिखाना जावानी कला के प्रतीक हैं जो भारतीय परम्परा से भिन्न हैं। ऐरलंग के समय के स्थापत्य कला के कोई प्रतीक नहीं मिले हैं, पर १२वीं शताब्दी से पूर्वी जावा की स्थापत्य कला ने प्रगति की। १३वीं शताब्दी में सिहसारि प्रौर मजपहित के शासकों ने जावानी कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया भौर यह पूर्णतया देशीय थी जिससे भारतीय परम्परा लुप्त हो गयी। सिहसारि के प्रसिद्ध मन्दिरों में चंडि किडल, चंडि जगो, चंडि जवी, चंडि सिहसारि उल्लेखनीय हैं। शैव प्रौर बौद धर्म का संतुलन भी इस काल को मुख्य घटना है और इसका प्रमाण मन्दिरों से प्राप्त मूर्तियों हैं। चंडि किडल शैव है जिसकी समतल पृष्ठभूमि कई भागों में बेंटी हुई है भौर उपर शुंडाकार छत है। चंडि जगो के बौद्ध मन्दिर में कृष्णायन चित्रित है ग्रौर चंडि जवी में शिव को प्रतिमा के ऊपर बुद्ध भी हैं। चंडि सिहसारि में दुर्गी-महिषामुरमर्दिनी और गणेश की मूर्तियाँ मिली। इनका उल्लेख ग्रागे किया जायगा।

चंडि जावुंगं गोलाकार है और बहुत ऊँचा रहा होगा। इसकी मेढी भी बहुत ऊँची है और ऊपर चढ़ने के लिए सोपान है। वर्गाकार मेढी का गोल शिखर में परिणत होना विशेषता रखता है। ऊपरी भाग में बाहर निकले बाले हैं जिनके ऊपर काल-मकर अलंकत है। मन्दिर की ऊँचाई लगभग ५२ है फुट है। बालों के बीच में बड़ी अलंकत ईंटों के फलक छोड़ दिये गये हैं।

# पनतरन के शिवमन्दिर

पूर्वी जावा की कला का झन्तिम प्रतीक पनतरन का शिवमन्दिर है जो कला की दृष्टि से अद्भुत है। इसके साथ कई असम्बन्धित स्थान भी हैं जिनमें कदा-चित् मृतक शासकों की राख और हिंड्याँ रखी जाती थीं। ये स्थान १४-१५वीं शाताब्दियों में बनाये गये। मन्दिर का क्षेत्र १६६ गज लम्बा और ६५ गज चौड़ा है और इसका प्रवेशद्वार पश्चिम में है। मुख्य मन्दिर की अब केवल मेढी ही बची है और यह पिछले भाग में है। सामने की ओर एक छोटा मन्दिर (१३६६ ई०)

१४. कुमारस्वामी, पृ० २०७।

१६. चित्र नं० १६। केम्परस, जिल्ल नं० २६१।

पूर्वी जावानी देशीय कला का सुन्दर प्रतीक है। समकोण मेढी पर यह सीधा बना है। एक मोर द्वार है और मन्य तीन मोर माले हैं। इसकी पुरानी छत भव नहीं है। पनतरन के प्राचीन मन्दिर के निचले भाग में (जो भव बचा है) रामायण तथा कृष्णायन के चित्र मंकित किये गये हैं। एक

जावानी स्थापत्थ कला के अन्तर्गत १५वीं शताब्दी में पहाड़ियों पर क्रिब के मन्दिर बनाये गये, पर उनके साथ में स्थानीय धार्मिक विचारधारा भी संतु-लित हो गयी थी। इससे सम्बन्धित जो मन्दिर बने उनमें सेल केलिर, पेनमपिकन, मुकुल तथा लेबु उल्लेखनीय स्थान हैं। जावानी स्थापत्य कला पूर्णत्या स्वतंत्र हो चुकी थी। इस कला के सम्पूर्ण इतिहास में यह विशेषता है कि इसमें न तो स्तम्भ और चूने के पलस्तर का ही कही पर प्रयोग किया गया है। बास्तव में यह कला भारतीय होते हुए भी, अपना स्वतंत्र स्वरूप बनाने में सफल हुई। ऊँची मेढी, सोपान, गर्भगृह, कासनुमा स्वरूप, कारवेल्ड छत तथा शिखर भारतीय परिपाटी के अन्तर्गत बने, पर जावानी कलाकारों ने धीरे-धीरे अपना स्वतंत्र मार्ग अपनाया। पनतरन के मन्दिर से यह प्रतीत होता है कि आगे चलकर उन्होंने मन्दिरों को नियमित रूप न देकर इच्छानुसार बनाना आरम्भ किया। चम्पा और कम्बुज की भौति जावानी स्थापत्य कला क्षेत्रों के अनुसार अपना स्वरूप जन्दी नहीं बदल सकी। जावानी कलाकार प्रगतिवादी थे, पर उनमें रूढ़िवादिता का भी आभास था। इसीलिए उनकी स्थापत्य कला केवल दो मुख्य भागों—हिन्द जावानी तथा पूर्णत्या जावानी—में ही बौटी जा सकती है।

#### शिल्पकला

जावा की शिल्पकला भी भारतीय परिपाटी के अन्तर्गत फूली-फली। भार-तिय विषयों—जातक कथाओं अथवा रामायण और महाभारत की कथाओं— को लेकर कलाकारों ने मन्दिरों की दीवारों पर चित्र अंकित किये। स्वतंत्र रूप स बाह्मण देवी-देवताओं तथा बुद्ध और बोधिसत्व एवं तारा और प्रज्ञापारमिता की मूर्तियाँ पत्थर तथा धातुओं की बनीं। कलाकारों ने इनके निर्माण में अपनी प्रतिभा तथा कुशलता का परिचय दिया। कथाओं के चित्रण में कहीं-कहीं स्थानीय ग्रन्थों के आधार पर उद्धृत चित्रों के कारण भेद भी आ गया है, पर उनका मूल स्रोत भारत ही था। इस अंश में दक्षिण की अमरावती, पल्लव तथा चालुक्य और उत्तर-भारत की गुप्त एवं पाल शिल्पकला का प्रभाव पूर्वकालीन कलाकृतियों में मिलता है, पर माने चलकर कला पूर्णतया जावानी ही रह वयी। जावा की शिल्प कला का मध्ययन कमानुसार बाह्यण मूर्तियों, तथा पत्थर पर मंकित चित्रीं, भीर बोद्ध मूर्तियों को लेकर ही किया जा सकता है। वहाँ पशु-पक्षी तथा मन्य प्राकृतिक विभूतियों को भी कला-प्रदर्शन में स्थान दिया वया था।

बाह्मण मूर्तियाँ

मध्य जावा की शिल्परचना अलंकृति-हेतु (मोटिव) मालाओं, कमल की पंक्तियों इत्यादि को लेकर खदी हुई मृतियों तथा स्वतंत्र रूप से निर्मापित मूर्तियों को लेकर हुई । यह प्रायः सभी कालों मे प्रस्तुत की गयी । काल मकर का चित्रण सम्पूर्ण जावा कला में मिलता है। बाह्मण मृतियों में मध्य जावा से शिव, दूर्गा, गणेश, ब्रह्मा और विष्णु की मृतियाँ प्राप्त हुई । अपने वाहनों सहित ये मृतियाँ निर्मित हैं। दुर्गा की मूर्ति महिषासुर को मारते हुए दिखायी गयी है। इसमें यह बैठे हए बैल पर खड़ी है। अच्टभजा मृति में देवी महिषासूर का बाल पकड़े उस पर प्रस्त उठाये दिखायी गयी हैं। १८ चंडि भीम के बालों में बैठी मृतियाँ न तो बुढ़ श्रीर न भीम का ही संकेत करती हैं, वे केवल श्रलंकृति हेतु बैठायी गयी थीं। १९ इन मूर्तियों के निर्माण भीर भाव-प्रदर्शन में कलाकार ने भपनी बुद्धि भीर कुशलना का परिचय दिया है। केंड्र के मैदान में चंडि बनोन के मन्दिर से भी शिव, ब्रह्मा भौर विष्णु की मूर्तियाँ मिली हैं। ब्रह्मा की मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है। चतुर्मुखी ब्रह्मा के मुख पर गम्भीरता और उनका वेश पूर्णतया भारतीय है। " मकूट ऊँचा है। सिंहसारि (ग्रब लाइडेन के संग्रहालय) से प्राप्त बह्या की मृति किसी शैव मन्दिर से सम्बन्धित है । चतुर्मुख तथा चतुर्मुज मृति बड़ी विशाल है । उदर के सामने दोनों हाथों में कमल हैं। दोनों भ्रीर हाथों में कमंडल लटक रहा है भीर चमर है। श्मश्रु (दाढ़ी) भीर ऊँचा मुक्ट विशेषतया उल्लेखनीय हैं भीर मुख पर गम्भीरता का भाव है। वे कवच, कंडल, मेखला तथा अनेऊ पहने दिखाये गये हैं।

जावा से गिव की भी कई मूर्तियाँ मिलीं। एक कॉसे की मूर्ति में वे पार्वती के साथ भी हैं। डिएंग से प्राप्त गिव की मूर्ति पद्धासन में है। 19 गेमेरुह से प्राप्त

१८. हलाड, बिल नं० २४६।

१६. फोगेल, बे॰ आर॰ ए॰ एस॰ १६९७, पू॰ ३७९।

२०. हलाड, पू० सं०, चित्र नं० २४७।

२९. केम्परस, वित नं० २८।

निय भीर पार्वती की नृति ?? दक्षिक भारतीय कवा की कृति की मृतियों से मिलती-जुलती है। दोनों सिय-मृतियों में जिनेस विसाया गया है। मोरा जोन रंग के मन्दिर की बड़ी तत्र्भंबी शिव-मृति में पिछले हाथों में माला बीर नमर है। वह सर्प का जनेऊ भी पहने हैं भीर माने पर जिनेत तथा भीनि में कपाससाला विकासी ंगयी है। "बाभूषणों से मृति बलंकृत है बौर मुख पर ज्ञान्ति भौर सौन्यता का चाव प्रविशत है। इसी प्रकार की एक भीर मृति कदाचित चंडिकिडल से प्राप्त हुई है। " इसमें मृति के निचले भाग के दोनों भीर से दो कमल निकलते दिखाये गये हैं। ये दोनों मृतियाँ बलितंग तथा सिंहसारि के अस्वपति की मृत्य के पश्चात शिव में लीन होने तथा उन्हीं का स्वरूप प्राप्त करने के हेत बनायी गयीं। सिहसारि के निकट एक मन्दिर से शिव की रौड़ रूप में एक मिल मिली।" इस देवता का नाम चक्रचक दिया हमा है। कृते पर देवता बैठे हैं भीर अलंकारों को छोडकर बे पूर्णतया नम्न हैं। नीचे कपालों के ऊपर वे पैर रखे हैं। उनके हाथों में खंड, कपाल, जिल्ला और उमरू हैं। मौलि में भी कपाल बँधे हैं तथा बले में मंडों की माला भी है। इस मृति को भैरव भी कहा गया है। भट्टार गुरु के नाम से शिव<sup>46</sup> की एक मृति चंडि बनीन (जकार्ता संप्रहालय) से मिली है। इनको प्रगस्त्य नाम से भी सम्बोधित किया गया है जिन्होंने दक्षिण भारत से जाकर हिन्दनेशिया में भारतीय संस्कृति फैलायी । इनकी नोंकीली दाढी भीर निकली तोंद विशेषतया उल्लेखनीय हैं। चंडि सारि से भगस्य की एक भन्य मति मिली ", पर कला की दृष्टि से प्रथम मृति भक्षिक सुन्दर है।

जावा में वैष्णव मत प्रधान नहीं रहा भीर इसीलिए विष्णु के बहुत-से मन्दिर नहीं मिले। ''कृष्णलीला (कृष्णायन) से सम्बन्धित कई चित्र मिले हैं। चंडि पन-तरम् में रुक्मिणीहरण चित्रित है। '' चंडि बनोन से गरुड़ के साथ विष्णु की मूर्ति

२२. वही, मं० ३३ ।

२३. बही, नं० १४७।

२४. बही, नं० २१६-७।

२४. वही, नं०-१४२, विक नं०।

२६. वही, नं० ४१, वित नं०।

२७. वही, नं० २३८।

२८. देखिए, केम्परस, चित्र गं० १५६।

२१. वही, नं० २८३।

मिली। 10 इसके हाथ टूटे हैं, पर आभूषणों से आयुक्त सुन्दर मौलि से अलंकृत यह सौम्य मूर्ति कला की दृष्टि से सुन्दर है। दूसरी मूर्ति वेल्हन से प्राप्त हुई और यह विष्णु के रूप में प्रसिद्ध सम्राट् ऐरलंग की मूर्ति है। 12 विष्णु गरुड़ पर आसीन हैं, गरुड़ दो सपी को अपने पंजे में पकड़े हैं। विष्णु ध्यानमुद्रा में हैं और ऊपर के हाथों मे चक्र और शंख है। गरुड़ का मुख बहुत बड़ा और खुला है।

जावा की शिल्पकला में गणेश और कुबेर को भी प्रधान स्थान मिला और उनकी मूर्ति बनायी गयी। चंडि बनोन के गणेश र की मूर्ति साधारण, पर सुन्दर है। वह पालथी मारे बैठे हैं। ऊपर के हाथों में माला भीर चमर है, नीचे के दाहिने हाथ में दाहिने दाँत का टुकड़ा है भीर बायें हाथ में मोदक है जिसे वे अपनी सूंड़ से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख पर शान्ति का भाव है। वार से प्राप्त गणेश की मूर्ति शक सं० १६ १९ (१२३६ ई०) की है। विष्ननाशक गणेश कपाल की मेढी पर उसी अवस्था में बैठे हैं और उनके पिछले भाग में विशाल काल-मुख स्वयं उनकी विष्नों से रक्षा के लिए हैं। सिहसारि के गणेश (लाइडन के संग्रहालय में) भी कपालों की मेढी पर बैठे हैं। उपर के हाथों में फरसा और माला है और निचले बाये हाथ वाले लड्डू के प्याले में वे अपनी सूंड डाले हैं। धन-देवता कुबेर की किस की मूर्ति जावा में मिली जो इस समय पेरिस के म्यूजेगिमे में है। १४ हाथी भीर सिंह के ऊँचे सिहासन पर यह बैठे हैं। हाथ में धन का बैला और नीबू है और यह बैसा दाहिने पैर के नीचे भी है।

# रामायण और महाभारत के चित्र

स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के मितिरिक्त जावानी कलाकारों ने रामायण तथा महाभारत से उद्धृत जित्र भी मन्दिरों के फलकों मौर जौकोर खम्भों (पाइल-स्टर) के बीच के भाग में मंकित किये। लोरा जोन रंग के मन्दिर में रामायण की कथा लंका में वानरसेना के प्रवेश तक जित्तित की गयी। बासी और सुग्रीव का युद्ध, राम द्वारा ताड़का का वध, कुंभकरण का उसकी गाड़ी नींद से उठाना,

३०. वही, नं०. ४२।

३१. वही, नं॰ २०२, चित्र नं०।

३१. वही, नं० ३६।

३३. वही, नं० २१२।

३४. बही, नं० १६७।

हनुमान का लंका में प्रवेश, इन्द्रजित से युद्ध, रावण को संदेश इत्यादि चित्रित है। १५ इनके ग्रितिरक्त महाभारत व कृष्णायन से उद्धृत चित्र भी जावा के कलाकारों ने ग्रिकित किये हैं। स्थानीय प्रभाव तथा साहित्य के ग्रन्तग्रंत ने भारतीय कथाग्रों से कहीं-कहीं पर भिन्न भी हों, पर उनका स्रोत एक ही है। वर्तमान वयांग नृत्य भी इसी से उद्भूत है ग्रीर प्राचीन परम्परा का द्योतक है। वर्तमान वयांग नित्य मी इसी से उद्भूत है ग्रीर प्राचीन परम्परा का द्योतक है। वर्तमान

जाना की नौढ़ शिल्पकला भी नौढ़ मन्दिरों के फलकों पर शंकित जातक-कथाओं, नुढ़ की जीवनी तथा स्वतंत्र रूप से नुढ़ भीर ने धिसत्त्र, तारा, प्रज्ञा-पारिमता, पंचक धौर हरीती इत्यादि मूर्तियों के रूप में विकसित हुई। जाना में महायान मत का प्रवेश नंगाल से हुआ था और यहाँ वज्जयान-तंत्रवाद का भी प्रसरण हुआ, पर भश्लील चित्र कहीं नहीं मिलते हैं। नुढ़ की मूर्तियों में सनसे प्राचीन मूर्ति पश्चिमी सेलिवीज द्वीप से प्राप्त हुई। यह किसे की है शौर इस समय जकार्टा (जकार्ता) के संग्रहालय में है। उत्तरासंग की चुन्नट, मुख का भाव तथा उष्णीय भगरानती परिपाटी से मिलते-जुलते हैं। इसी प्रकार की पत्थर की एक नुढ़मूर्ति नुकत्त —गुनतग (पलमवंग) से प्राप्त हुई। वैंड मेन्दूत के मन्दिर के अन्दर की नुढ़ की मूर्ति अमंचक प्रवर्तन ग्रनस्था में है और इसमें ने पीढे पर पर एखे दिखाये गये हैं। इसी ग्रासन में नुढ़ की कौसे की मूर्ति जो इस समय लाइडन के संग्रहालय में है, हिन्दू-जावानी कला का सुन्दर उदाहरण है। इसे नोरो-

३४. वेखिए, केम्परस, चित्र नं० ६१, १४३, १४४, १६०, २७८, २७८, २८० इत्यादि तथा पुस्तक चित्र नं०।

३६. केम्परस, खिल नं० २४।

३७. वही, नं० ३१। पसमबंग से प्राप्त बुद्धमूर्तियों के आधार पर दश्च विद्वान् कोम सबा भारतीय विद्वानों में देवप्रसाद बोच और डा० मजुमदार ने भीविजय की कसा पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। पसमबंग और उसके निकट से केवल चार मूर्तियाँ मिली हैं। एक बुद्ध का धड़, कॉसे की बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध का कॉसे का शीश और पस्चर की अवसोकितेश्वर की मूर्ति। यह सब मानते हैं कि यह जावानी कला से जिल्ल हैं। बोच के सतानुतार इम-पर-परनाचक्ता का अवशव है, पर डा० मजुमदार इन्हें गुप्त कला का प्रतीक नानते हैं। इनकी तिथि ४-७ शताब्दी के बीच काल में रखी जाती है। देखिए, वरनस आक दी इंडियन सोसायटी आक जोरियंटस आटं, जुन १९३५। इसमें पूर्वोक्स लेखों का संकेत है।

३८. केम्परस, मं० ६०।

३६. बही, मं० ६२।

बुद्गर में भी बुद्ध की बचासन में बैठे धर्मकक प्रवर्तन मुद्रा की कृति सुन्तर, सौम्य भीर कान्तिसय भनस्या का प्रतीक है। " अभवजुद्रा में बुद्ध की एक बड़ी कृति बोनियों के कोटाबन्सून से प्राप्त हुई" जिसमें सेसिबीज से प्राप्त बुद्ध की वृति की भाति जलरासंग में चुजट नहीं है। यह साधारण है भौर बेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। चंडि सेबु की बुद्ध की मूर्ति" भी धर्मकक-प्रवर्तन मुद्रा भौर पद्मासन. में है, पर इसमें भोड़ने का बस्त दिखाया गया है। दोनों के उष्णीय एक ही प्रकार के हैं।

बोधिसस्ब

बुद्ध के अनिरिक्त बोधिसत्त्वों में अवलोकितेश्वर ", लोकेश्वर" अथवा लोकना थ" की भी मूर्तियाँ बनायी गयीं। अवलोकितेश्वर की दस बाहुओं वाली कॉस की मूर्ति इस समय म्यू जेगिमें में है। इन मूर्तियों के कमल और उज्जीव में अमिताभ उपर्युक्त बोधिसत्त्व का संकेत करते हैं। सेमरांग से प्राप्त बोधिसत्त्व मंजुश्री की एक बाँदी की मूर्ति बड़ी ही सुन्दर हैं " और जावानी कला का श्रेष्ठ नमूना है। बोधिसत्त्व शिखाधर हैं। बायें हाथ में नीलकमल (उत्पन) है जिस पर पुस्तक है। कर्ण-कुंडल, हार बाजूबन्द, कड़े तथा मेखला से आभूषित इस मूर्ति की दोनों हथेलियों मं स्वस्तिक चिह्न बने हुए हैं। केम्परस के मतानुसार यह मूर्ति कदाचित् पाल राज्य से आयी है। बोधिसत्त्व पर्यपाणि, " वज्यपाणि दिन्दी में त्र के अन्दर अंकित किये गये हैं और उनके साथ में बहुत-से बच्चे भी हैं। बौद्ध देवियों में प्रज्ञापारमिना"

```
४०, बही, नं० ६६।
४१. बही, नं० ६७।
४२. बही, नं० १२=।
४३. बही, नं० १४।
४४. बही, नं० १८, ५६।
४४. बही, नं० १९७।
४६. बही, नं० १९०, पुस्तक चित्र नं०।
४७. बही, नं० १७२।
४८. बही, नं० १७२।
४८. बही, नं० १७४।
४०. बही, नं० १७४।
४०. बही, नं० १८६।
```

भीर तारा की कई मूर्तियाँ मिली। अ अवलोकितेक्वर की शक्ति क्यामतारा नीले कमल (उत्पल) सहित वरमुद्रा में दिखायी गयी हैं। किस की एक श्रीदेवी की मूर्ति भी मिली है। अ

वोरोवदुर चित्र

वोरोबुदूर में फलकों तथा स्तम्भों के बीच में जातकों एवं 'लिलतिबस्तर' से उद्भुत कथाएँ चित्रित हैं। ये सब बुद्ध के सारनाथ में धर्मचक-प्रवर्त्तन तक का वृत्तान्त ही बतलाती हैं। ये चित्र इतने अधिक हैं कि यदि एक साथ लगा दिये जायें तो इनकी लम्बाई साढ़े तीन मील तक की हो जाती है। भ

कलाकार ने नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस, काल मकर, कल्पवक्ष, पंजात (पारि-जात, स्वर्ग का वृक्ष), हंस तथा अन्य पशु-पक्षियों का भी चित्रण किया । 19 इनकी कला का स्रोत भारत ही या भ, पर स्थानीय कलाकारों ने प्रपनी बुद्धि भीर कुशलता का परिचय दिया। कुछ विद्वानों का विचार है कि बौद्ध कला के प्रसार में बंगाल का बड़ा हाथ था, और माना भी जा सकता है कि शिल्पकार की उस क्षेत्र से सहायता मिली हो, पर कलाकारों ने भारतीय-जावानी कला को आगे चलकर केवल जावानी कला का रूप दे दिया । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जादा की कला को केवल दो ही भागों में बाँटा जा सकता है; एक में भारतीय प्रभाव ही श्रेष्ठ है, दूसरी में स्थानीय कला ने भारतीय विषय को अपने रंग में रँगा है। यह बात विशेषतया विचारणीय है कि जावानी कला उस समय पूर्ण रूप से विकसित हुई जब उत्तर भारत में विदेशियों के भाकमण भौर भागमन से राजनीतिक भ्रशान्ति का वातावरण था। इन कलाकारों ने केवल पूर्व कृतियों से ही प्रेरणा ली, क्योंकि भारत की भ्रोर से मध्य यग में किसी प्रकार का ग्रंशदान मिलना कठिन था। जावा मे ब्राह्मण और बौद्ध कला स्पर्धा के रूप में नहीं, वरन एक दूसरी के सहायक रूप में विकसित हुई भीर इसी भावना ने प्रकृति की सहायता से यहाँ की कला-कृतियों को सुरक्षित रखा।

धर. बही, नं० १२०, १२१, १६४, १६**८** ।

**४३. वही, नं० ११२ ।** 

५४. देखिए, पुस्तक चित्र नं०।

५५. हलाड, खित्र नं० २५४, २७३।

४६. इस सम्बन्ध में बिस्तृत बिबरण के लिए देखिए, फोगेल, दि आर्ट आफ इंडिया एण्ड आखा।

# 90

# सुदूर पूर्व के अन्य उपनिवेश

द्वारवती, सुखोदय, आयुध्या, श्रीक्षेत्र, अनोरयपुर

सुद्ररपूर्व में हिन्दनेशिया, हिन्द-जीन तथा मलाया के अतिरिक्त स्थल मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय पुरुवाधियों ने अन्य स्थानों में भी अपने उपनि-वेश स्थापित किये जिन्होंने छोटे-छोटे राज्यों का रूप ग्रहण किया। ये राज्य वर्तमान स्याम में द्वारवती, सुखोक्षय और आयुच्या तथा ब्रह्मा में श्रीक्षेत्र अनोरचपुर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका इतिहास ईसा की सातवीं गताब्दी से १४वीं शताब्दी तक का है और प्राचीन काल के भग्नावशेष तथा कुछ लेख और कला के प्रतीक उनके स्मृतिजिल्ल के रूप में पर्याप्त हैं। इस अध्याय में इन पाँचों राज्यों का इतिहास संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

# द्वारवती का मों राज्य

वीनी यात्री च्यान-वांग के मतानुसार ईसा की सातवीं शताब्दी में ईशान-पुर (कम्बुज) के पश्चिम में टो-लो-पो-टि नामक राज्य था, जिसकी समानता द्वारवती से की गयी है और इसका उल्लेख स्यामी वृत्तान्तों में मिलता है। यह भायुच्या (१३५०) भीर वैंकाक (१७८१) से पहले स्थाम की राजधानी थी। कदावित् भायुच्या की स्थापना सुपन क्षेत्र में उसी प्राचीन नगरी के भवशेषों पर हुई थी भीर द्वारवती का नाम मीनम के मुहाने पर स्थित सम्य राजधानियों के रूप में चलता रहा। विंदो के मतानुसार द्वारवती राज्य का क्षेत्र लोपवृति से लेकर दक्षिण में रतवृति तक भीर प्रचिन में रखा जाता है, जहाँ प्राचीन पुराता- त्विक भवशेष भीर लेख मिले हैं। वोपवृति से प्राप्त प्राचीन भाषा के एक लेख

१. बील, बुधिस्त रेकाई माग् २। सिडो, ए० हि०, पृ० १३२।

२. बेल्स, ज० पे० इ० सो० ४, प्० २४ से।

३. ए० हि०, ए० १३१।

ते यह आत होता है कि यहाँ के प्राचीन निवासी मों वे । एक किंवदन्ती के अनुसार सबो (सोपवृदि) से एक औपनिवेशिक जल्या राज्ञी चम्मदेवी के साथ आया था जिसने हरिपुंजय (लम्मुन) की स्थापना की थी, जैसा कि १२वीं सताब्दी के मों लेखों से प्रतीत होता है। उपर्युक्त स्नोतों के बाधार पर कहा था सकता है कि द्वारक्ती में मों राज्य अवीं सताब्दी में सवस्य था, जैसा कि च्यान-चांग के वृत्तान्त से प्रतीत होता है और यह उत्तर में लोपवृदि तक था खहाँ से उत्तर-पश्चिम में एक जल्या हरिपुंजय गया।

इररवती के प्राचीन इतिहास का कुछ पता नहीं है। इस क्षेत्र पर फूनान का अधिकार तीसरी अताब्दी से रहा होगा । मेंकांग नदी के मुहाने पर स्थित फुनान राज्य ते हिन्द-चीन के सामृहिक मार्ग पर अधिकार कर लिया होगा। ईसा की छठी मताब्दी में फुनान के सधीन येन ला का इस क्षेत्र पर अधिकार वा। द्वार-वती और फुनान के बीच सम्बन्ध का कही उल्लेख नहीं मिलता है। ७वीं शताब्दी से प्रथम बार इसका उल्लेख बीनी लोतों में मिलता है। 'टंग-बंश का इतिहास' के अनुसार चेंग-कुश्रन काल (६२'७-४१ ई०) में पो-लि-लो-य-से-लिन-यि (चम्पा) के राजदूतों के साथ यहाँ के राजदूत चीन गये। उनके अनुसार टे-हअन-लो-पो-टि ब्रह्मा के मधीन था। चीनी यात्री च्यान-चांग ने दक्षिण पूर्व के देशों में किम-मों-लंग-किझ, उसके पूर्व में टो-ल-पो-टि, इसके पूर्व में इ-संग-त-पू-लो और उसके भी पूर्व में मो-हो-येन-पो का उल्लेख किया है, जिन पर विस्तृत रूप से पहले ही विचार किया जा चुका है। इस्सिंग ने ट्-हो-लुमी-पो-टि का उल्लेख किया है जहाँ मनम से एक युवक भाषा था।" उपर्युक्त चीनी नाम पो-लि-लो-च, टे-हभन-लो-पो-टि, टो-लो-पो-टि अथवा टो-हो-लुओ-पो-टि वास्तव में द्वारवती के ही नाम हैं। ज्वान-चौंग के ब्तान्त के आधार पर द्वारवती का क्षेत्र श्रीक्षेत्र (प्रोम) और येन सा के बीच में या भीर इसमें ईरावदी भीर सितांग के मुहाने का क्षेत्र सम्मिलित था जिसे मों के रमञ्जादेश के नाम से सम्बोधित किया जाता था।

नैसा पहले कहा गया है, एक पालि लेख के अनुसार कुछ लोगों ने चमदेवी की अध्यक्षता में लोपवृरि से जाकर लम्पुन की स्थापना की और देश पर अधिकार

४, बु० इ० का०, ३०, पु० २२-८५।

४. सिडो, ए० हि०, पृ० १३२।

इ. बे॰ ए॰ जो॰ एस॰ ६४, पू॰ १०२। जिला ने अपने इस सेख में द्वारवती के इतिहास को लिखने का प्रवास किया है।

७. तककुसु, प्० ६।

करने के लिए उनका लवों के साथ संघर्ष हुआ। चमदेवी लोवो के राजा की पुती थी और कदाचित रमञ्जदेश के शासक की रानी अथवा विधवा थी। इस क्षेत्र में यटोन से भी बहत-से व्यक्ति माये भीर यहाँ हरिएंजय नाम से राज्य की स्थापना हई । नंग-किग्रम-मह-तोवि के इतिहास के ग्रनुसार चमदेवी के बाद भनेक राजाओं ने राज्य किया भीर यहाँ से हरिपुंजय का इतिहास मारम्भ होता है। द्वारवती भीर लोपवृति में कुछ लेख मिले हैं। प्रात्कालीन ईंटों पर लिखे एक लेख में 'ये धम्मा' लिखा है। यही लेख वह पढम के ये तिय से मिली ईंट पर भी लिखा मिलता है। राजपूरि के निकट धम-रुसि के लेख में एक बुद्धमूर्ति की स्थापना का उल्लेख है जिसे श्री समाधिकपत ने स्थापित किया था। सिडो के मतानुसार इस लेख के प्रकार ईसा की ६-७वीं शतान्दी के हैं। लोपवृदि से प्राप्त लेखों में एक मंकोर-युग के पहले का संस्कृत में है जो खड़ी हुई बुद्ध की मूर्ति पर मंकित है। यह मूर्ति वत मह धतु से प्राप्त हुई भौर इस मृनि (बद्ध) मृति का निर्माण नायक भरजब ने किया था जो तौगार निवासी था भीर सम्भक के शासक का पूत्र था। इस लेख की लिपि (प्रक्षर) भी सबसे प्राचीन है। एक ग्रीर लेख लोपवृरि के निकट वट खोय से प्राप्त बुद्धमूर्ति पर अंकित मिला, पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। एक धौर बौद्ध लेख एक खम्भे पर अंकित मिला जो सबसे प्राचीन प्रतीत होता है भीर इसके अक्षरों की समानता लिगोर (मलाया) के ७७५ ई० के लेख से की जा सकती है। 1°

थाई वृत्तान्तों के अनुसार लोवो (जिस नाम से द्वारवती का राज्य ७वीं शताब्दी के बाद कहा जाता था) और हिरपुंजय (जो मों राज्य था) के बीच आरम्भ से ही वहाँ के शासकों का पारस्परिक संघर्ष चलता रहा। बिग्स के मतानुसार विन ला राज्य का अधिकार सिमुन की घाटी, पूर्वी स्थाम और लाओस तक रहा, यह भाग छमेर शासकों के अधीन भी रह चुका था। पर लोवो (द्वारवती) और हिरपुंजय के राज्य, जिनमें पश्चिमी स्थाम और स्थाम की खाड़ी के उत्तर में मेंकांग, तक का भाग था, स्वतंत्र थे। १०वीं शताब्दी से लोवो और हिरपुंजय के बीच पुन: संघर्ष आरम्भ हो गया। लोवो के शासक की अनुपस्थित में तम्ब्रालिंग के

जे० ए० ओ० से० ६४, प्० १०२ ।

६. ए० हि०, पूर १३१।

१०. विस्तृत वृत्तान्त के लिए जिन्स का लेख देखिए, पू० सं०। ११. वही, पू० १०४।

मासक जीवन ने एक बड़ी सेना लेकर उस पर धावा कर दिया भीर उस राज्य पर अधिकार कर लिया। जीवक का पुत्र लोपवृरि से कम्बुज जाकर वहाँ का मासक बन बैठा। यही सूर्यवर्मन् था। पालि स्रोतों के अनुसार लोवो पर अधिकार के बाद, कम्बुजराज नामक भासक ने हरिपुंजय पर अधिकार करना चाहा, पर वह विफल रहा। इसेर लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम्बुज राज्य लोवो तक फैला हुआ था। उसके समय के तीन लेख भी लोपवृरि में मिले हैं। १९-१३वीं शताब्दी तक लोवो कम्बुज राज्य के अधीन रहा। इसे हारवती भी इसी के अधीन थी, पर हरिपुंजय बहाा के निकट होने के कारण स्वतंत्र था। १३वीं शताब्दी के मध्य भाग में थाई लोगों ने मीनम के उत्तरी भाग में सुखोयई नामक राज्य स्थापित किया और इस शताब्दी के अन्त तक उनका मलाया के लिगोर तक के भाग पर अधिकार हो गया। चीनी स्रोतों के अनुसार १२८६, १२६१, १२६६, ६७ और ६६ में लो-हो (लो-बो) तथा सिएन (सुखोयई) से मंगोल शासक के यहाँ दूत भेजे गये। अप १४वीं शताब्दी में लोवो का राज्य सदा के लिए लुप्त हो गया। १३५० में आयध्या में नयी राजधानी बनायी गयी।

## द्वारवती की कला

द्वारवती क्षेत्र से प्राप्त मूर्तियों के अध्ययन द्वारा विद्वानों ने वहाँ की भारतीय शिल्पकला पर अपने विचार प्रकट किये हैं। "ये शिल्पकला के प्रतीक गुप्तकालीन परिपाटी के अन्तर्गत बनाये गये और ये प्र-पतोम, लोपवृिर और प्रचन से प्राप्त हुए हैं। मीनम की घाटी और मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में भी ऐसी मूर्तियाँ मिली है। इन बौद्ध मूर्तियों की ऊपरी वेशभूषा और चुझट गुप्त कला की मूर्तियाँ से मिलती है। सिडो ने इन मूर्तियों को दो भागों में रखा है। प्राचीन कला की मूर्तियाँ पैर लटकाये हैं और बाद की क्षेर कला की मूर्तियाँ पैर नहीं लटकाये हैं। प्राचीन मूर्तियाँ पैर लटकाये हैं और बाद की क्षेर कला की मूर्तियों की नाक चपटी और चहरा चौड़ा है। पुरानी मूर्तियों का काल ईसा की ४-५वीं शताब्दी रखा जा सकता है और बाद की दो मूर्तियों पर अंकित लेख ईसा की छठी शताब्दी के प्रतीत होते हैं। द्वारवती शिल्पकला लगभग १ पवीं शताब्दी में आरम्भ हुई जब क्मेरों

१२. सिडो, ए० हि०, पृ० २३१।

१३. बिग्स, पू० सं०।

१४. सिडो, इ० जा० १ ले० १६३०, पू० २६ । इंडियन इन्स्लूयेन्सेज जपान स्थामीज आर्ट, भाग ६, पू० ३० से ।

ने इस पर अधिकार कर अपना प्रभाव कला के क्षेत्र में भी डाल दिया। बौक्ष मूर्तियों के अतिरिक्त ब्राह्मण मूर्तियाँ भी बनीं, किन्तु उनका भारतीय परिपाटी के साथ सम्बन्ध दिखाना कठिन है।

# मुखोयई राज्य

स्याम में ख्मेर साम्राज्य को धनका १२३८ में लगा जब दो थाई सरदारों ने छमेर सेनापति को हराकर सुखोधई में एक स्वतंत्र राज्य कायम किया, जिसने ग्रागे चलकर एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण किया। इसका श्रेय रमखमहेंग को या जिसने अपने पिता के बाद १२८३-१३१७ ई० तक राज्य किया। इसके समय में सखीवई सभ्यता का केन्द्र था और बाइयों ने मों के अधिकृत प्रान्तों पर मीनम की घाटी और मलाया प्रायदीप के बीच के भाग पर अधिकार कर लिया। उत्तर में मे ग्रे नामक एक थाई कूमार ने हरिपुंजय के मों राज्य पर ग्रधिकार कर लिया था और विएगमाई को भपनी राजधानी बनाया । १५ इसके भीर रमखमहेंग के बीच धनिष्ठ सम्बन्ध रहा धौर उन्होंने कृवलईखन के साथ भी मिद्रता रखी, जिसने १२४३ ई० में त-लि या नन-जामी राज्य पर मधिकार कर लिया था। १३वीं मताब्दी में स्थाम पूर्णतया उमेर प्रधिकार से मक्त हो चुका था। उस समय जब कि उमेर राज्य का पश्चिमी भाग थाइयों के मधिकार में मा रहा था, लदो स्वतंत्र हो गया भीर उसने राजदूत चीन भेजे। इसीलिए यह रमखमहेंग के भिध-कार में न बा सका. यद्यपि उसकी प्रजा में ब्रधिकतर मों बीर खमेर लोग थे। थाई भाषा को लिखने के लिए उसने उन्हीं व्यक्तियों की लिपि को १२६३ ई० में प्रपताया। १२६२ ईसवी के प्रसिद्ध लेख में इसके राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इसी लेख में लिखा है कि रमखनहेंग सब बाइयों का शासक है भीर उसने बहुत-से ऋत्भ्रों पर विजय पायी । लेख में उल्लिखित बहुत-से प्रान्तीं की समानता दिखाना कठिन है पर सिडो का कथन है! कि ये वे देश ये जिन पर पहले ख्मेर शासकों का अधिकार या और दक्षिण मलाया में प्रायदीप तक इसका श्रीविजय भी प्रधिकृत देशों पर भी प्रधिकार हो गया । मलाया की विजय १२६४ ई० के लगभग हुई होगी। १२०५ में इसने सिसचनलै। (श्री सज्जनालय) सबनक-लोक के स्तूप का निर्माण किया जिसके बनने में छः वर्ष लगे । मंगोल दूत चाऊ-

१४. सिबो, ए० हि०, पृ० ३२७ । हास, हिस्ट्री आफ साउथ, ईस्ट एशिया, पृ० १४४ ।

१६. ए० हि॰, पृ० ३२६। हाल, पृ० १४६।

जू-कुशा के अनुसार १२६६ तक स्थाम के साथ हुए क्मेरों के युद्ध में देश की बड़ी स्नति यहाँकी थी। "

चीन के साथ में रमखमहेंग का राजनीतिक सम्बन्ध शब्छा रहा, भीर चीनी सम्राट् ने स्थाम के दूत के हाथ उसके सम्राट् के पास एक संदेश भेजा, जिसमें उससे म-लि-यू-चूल (मलयू) को कोई क्षति न पहुँचाने का आग्रह किया गया था। शूंग-वंश के इतिहास के भाधार पर सूखोबई से १२६२, १२६४, १२६४, १२६७ मीर १२१६ में राजदूत चीन भेजे गये। धिकवदन्तियों के माधार पर यह कहा जाता है कि रमखमहेंग स्वयं चीन गया या भीर भपने साथ में चीनी कलाकारों को लाया या जिन्होंने सुखोबई झौर सबनखलोक में कारीगरी की कृतियाँ रचीं । चीनी इस राज्य को 'सिएन' नाम से सम्बोधित करते ये और ब्लेर में इसको स्थाम कहा गया है। रम-खमहेंस १३१८ ई० के पहले तक राज्य करता रहा । वह स्वयं बौद्ध या भीर स्थाम में पालि बौद्ध धर्म, जिससे हीनयान का संकेत है, प्रचलित था । उसके पूत लो-टाई के समय (१३१७-१३४१) में सुखोयई राज्य का बड़ी शी झता से पतन भारम्भ हो गया । लो-टाई का पूज ल्-तै बड़ा विद्वान् या और १३६१ में सिहासन को छोड़-कर वह भिक्षु हो गया। दक्षिण के एक थाई कुमार ने, जिसका मेंग्रे से सम्बन्ध था, मों शासक यू-टोंग की पुत्री से विवाह कर एक नये वंश की स्थापना की । पहले उसने लवों के प्राचीन राज्य पर मधिकार किया भीर फिर लू-तै को भात्मसमपंण लिए बाध्य करना चाहा । हैजे की महामारी के प्रकोप ने उसे भपने नगर को छोड़-कर दक्षिण जाने को बाध्य किया । ४० मील दक्षिण में मीनम के किनारे द्वारवती के बजाय भयोष्या नाम से उसने नयी राजधानी की स्थापना की । १३५० ई० में रमधिपति नाम से वह स्याम का प्रथम शासक घोषित हुन्ना । इस समय में सुखो-थई राज्य प्रायः घस्त हो चला घौर स्याम के नवीन राज्य का, जिसकी राजधानी मायुथ्या थी, निर्माण हुमा।

#### आयुध्या

स्रायुष्पा स्रथवा स्रयुतिया नामक नवीन राज्य धीरे-धीरे सन्तिशाली बनने लगा, इसका मीनम की घाटी के मध्य और निवले साग तथा मलाया प्रायद्वीप के स्रधिक भाग पर स्रधिकार हो गया था। रमित्रपति ने कम्बुज राज्य को भी दबाने का प्रयास किया, पर स्थाम को सुखोशई और चिएयमई राज्यों के उपद्रवों को दबाने

१७. सिंडो, ए० हि०, पू० ३४३। १८. बु० ४० का० ४, पू० २४०-३। सिंडो, ए० हि०, पू० ३४५।

में भी प्रपनी शक्ति लगानी पढी। स्याम के इतिहास में रमधिपति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। १३६६ में उसकी मृत्य के उपरान्त उसका पूत रमेसूएन, जो उसकी भीर से लोपबरि में शासक था, सिहासन पर बैठा, पर शीध ही उसे अपने चाचा के पक्ष में हटना पड़ा जो वोरोमोंरज प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसके राज्यकाल का प्रथम भाग उत्तरी मीनम बाटी पर पनः सत्ता स्थापित करने मे लगा । सुखोयई स्वतंत्र होना चाहता था । उसने कई ग्राक्रमण किये भौर १३७८ में वहाँ के शासक तम्म रज दितीय को अपने राज्य का पश्चिमी भाग तथा स्वतंत्र ग्रस्तित्व ग्रयोथ्या के राजा को सौंपने पडे । ग्रव चिएगमई के साथ संघर्ष बाकी था जो कई शताब्दियों तक चला ! १३८८ ई० में वोरोमोरज का देहान्त हो गया। उसका १४ वर्ष का पुत्र सिहासन पर बैठा, पर पुराने शासक रमेमुएन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और उसने १३६५ तक राज्य किया। 'पोंगसवर्दन' के अनुसार उसने चिएगमई पर अधिकार कर लिया था भ, पर इसमें सत्यता नहीं है। १३६५-१४०८ का समय स्थाम के इतिहास में कोई महत्त्व नहीं रखना है क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। रमेसएन का पूत रामराज वहाँ राज्य कर रहा था। १४० में वह सिंहासन से उतार दिया गया और वोरोमोरज प्रथम का एक पुत इन्द्रराज (१४०८-२४) वहाँ का शासक हमा। उसकी मृत्य के बाद सिंहासन के लिए गृहयुद्ध हुआ और कनिष्ठ पुत्र वोरोमोरज द्वितीय के नाम से वहाँ का शासक हमा। इसने १४२४-४८ ई० तक राज्य किया भीर यही श्रंकोर विजेता था, पर वहाँ पर स्यामी शासन स्थापित करने का प्रयास विफल रहा भीर स्यामियों को कोई लाभ न हुआ। इसके बाद का स्याम का इतिहान वास्तव में वर्तमान युग से सम्बन्ध रखता है जिसमें पारस्परिक संघर्ष मख्य रूप से था। इम्रार्वे फेरन्डेज के १४१० में मायुष्या माने के समय भी यह यद जारी था। 🖰

# श्रीक्षेत्र

ब्रह्मा में सबसे प्राचीन हिन्दू उपनिवेश की स्थापना प्रोम में हुई जहाँ का राज्य श्रीक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुन्ना। भारत से सबसे निकट होने के कारण यहाँ स्थल और जलमार्ग से पहुँचना सरल था और कदाचित् ईसा से पहले यहाँ भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुका था। किंवदन्तियों के भ्राधार पर यह कहा जाता

परः हाल, पृ० प्र३ । २० सिडो, ए० हि०, पृ० ३७२, ३६२ ।

है 19 कि कपिलवस्तु के शाक्यवंश का कुमार अभिराज एक सेना लेकर उत्तरी ब्रह्मा भाया था भीर इरावदी के उत्तरी भाग पर उसने सेकिस्सा (तगाँग) नामक नगर बसाया । उसकी मत्य के बाद उसका राज्य दो भागों में बाँट दिया गया । उत्तरी भाग ग्रराकान था जहाँ वढा भाई राज्य करता था भीर दक्षिणी भाग तगीग पर छोटे भाई का प्रधिकार था। इसके बाद ३१ पीढियों तक इस वंश का राज्य चलता रहा। बुद्ध के समय में क्षतियों का दूसरा दल गंगा की घाटी से उत्तरी ब्रह्मा प्राया ग्रीर दशराज ने प्राचीन राजधानी पर प्रधिकार कर लिया । १६ पीढियों के राज्य के बाद तगोंग पर विदेशी भाक्रमणकारियों का मधिकार हो गया । राजा गही से उतार दिया गया भीर उसके ज्येष्ठ पूत्र ने वर्तमान प्रोम के निकट नये राज्य की स्थापना की । उसके पूत्र दुसर्वींग ने थेर-खेत्तर (श्रीक्षेत्र) की स्थापना की ग्रौर यहीं उसका राज्य हुगा। उसके बाद १८ राजाग्रों ने ८४ ई० तक राज्य किया जब गृहयुद्ध झारम्भ हो गया, जिनमें प्य, कन्रन और स्नम अस्तियाँ थी। श्रीक्षेत्र पर प्युका अधिकार रहा। प्रोम के निकट ह्याजा की खुदाई ने श्री-क्षेत्र राज्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है। एक लेख एक बौद्ध मृति के पीढे पर संस्कृत में लिखा मिला है जो सातवी शताब्दी के प्रक्षरों में है। " इस मृति की स्थापना ग्रपने गरु के ग्रादेश पर जयेन्द्रवर्मन ग्रीर उसके छोटे भाई हरिविकम के बीच संधि भीर मिलता स्वापित, रखने के लिए की गयी थी। जयवर्मन् ने दो नगरो की स्थापना की । श्मशान के राख-पात्रों पर प्यागी पगोडा के निकट ७ ग्रीर छोटे लेख ग्रंकित मिले हैं जिनमें हरिविकम, सिहविकम ग्रौर सुरिय (सूर्य) विकम का नाम मिलता है। 'रे ये लेख प्य भाषा में हैं और भारतीय प्रक्षर पाँचवी शताब्दी के है, पर इनकी तिथि जो पूर्णतया निश्चित नहीं है, ६७३ और ७१८ ई० के बीच में रखी गयी है। अ एक स्तूप पर श्रंकित एक प्यू लेख में श्री प्रभ्वर्मन् भीर थी प्रभुदेवी का नाम है। रेर

चीनी स्रोतों में भी श्रीक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। च्वान यांग के वृत्तान्त के मनुसार द्वारवती के पश्चिम में में-लि-च-त-लो (श्रीक्षेत्र) नामक एक राज्य

२१. मजुमदार, भी क्षेत्र...भारतकीमुदी, पु० ४११ से।

२२. सिडो, ए० हि०, पृ० १४१।

२३. निहार रे, संस्कृत बुद्धिक्य इन बर्मा, पु० १६।

२४. सिडो, ए० हि०, पूर १४९। ए० इ० १२, पूर १२७ से।

२४. अ० स० इ० एन० री० १९२६-२७, पू० १७४।

बा जो प्रोम का प्राचीन नाम है भीर इसे विर्मन् में 'बयेखेत्तव' कहा गया है। प्रोन के निकट मोजा नामक स्थान में इसी प्राचीन राजधानी के अवशेष मिले हैं। अन्तिम गुप्तकालीन मूर्तियाँ यहाँ मिलीं। इत्सिम के मतानुसार श्रीक्षेत्र में मूल सर्वास्ति-वादियों के हीनयान मत का केन्द्र था। पर बोड़े उत्तर में महायान मत ने अपना गढ़ बना लिया था भीर वह बंगाल के तंत्रवाद के प्रभाव में था। प

प्यू ग्रीर युंनान के नन-चाम्रो राजाभों के बीच में संवर्ष भारम्भ हुमा। इस याई राज्य ने जिसका उल्लेख पहले हो चुका है, द-श्वीं शताब्दियों में प्यू राज्य पर दबाव डाला और प्यु राजा को बात्मसमर्पण करना पढ़ा। नन-बाधी शासक था लोफोंग के पौत का अनुकरण करके प्यू के शासक ने भी ८०२ ई० से राजदूत चीन मेजना भारम्भ कर दिया । चीनियों को इन्हीं के द्वारा इस राज्य का ज्ञान हुआ। उनके ब्तान्त के अनुसार इसका क्षेत्र, उत्तर से दक्षिण तक ७००-५०० मील लंबा और पश्चिम से पूर्व---५०० मील चौड़ा था। इसके पूर्व में कम्बुज भीर दक्षिण में समुद्र था । दक्षिण-पूर्व में द्वारवती गौर पश्चिम में भारत था । " टंग-वंश के इतिहास के अनुसार यहाँ का शासक महाराज कहलाता या और उसका मुख्यमंत्री महासेन या । नगर के चारों घोर की दीवार का घेरा २७ मील या । वहाँ कोई १००० बौद्ध मठ थे। वहाँ के जीवन-वेश भूषा तथा मनोरंजन, नृत्य गायन, वादन का उल्लेख टंगवंश के नवीन इतिहास में भी मिलता है। श्रीक्षेत्र राज्य के अन्त के विषय में कुछ कहना कठिन है। ५३२ ई० में ननचाझो के शासक ने इस पर आक्रमण किया था। मन-शु के अनुसार आक्रमणकारियों ने प्यू की राजधानी को लूटा भीर ३००० से मधिक बन्दी बनाये। पिलियो के मतानुसार् प्यू राज्य इसके बाद भी स्थापित रहा भौर वहाँ से ८६२ ई० में एक राजदूत चीन गया। ६वीं मताब्दी में प्यू राज्य में उत्तरी भौर मध्य ब्रह्मा था, पर ६वीं शताब्दी के बाद से इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, यद्यपि प्य जातिबालों का उल्लेख **१५वीं** शताब्दी तक मिलता है।<sup>दर</sup>

श्रीक्षेत्र राज्य का राजनीतिक इतिहास अंधकारमय है, पर खुदाई से प्राप्त चीजों के आधार पर यहाँ की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त है। प्रोम से

२६. ए० हि॰, पृ॰ १४१। २७. बही, पृ॰ १६४। सन्तमदार, सा

२७. वही, पू॰ १६४। मजुमदार, चारत कौमुदी, पू॰ ४१७। २८. मजुमदार, पू॰ सं॰, पु॰ ४११।

२६. व त स व प्व प्व री व १६३०-३३, पु १६० । १६३४-४, पु ४६ ।

४ मील पूर्व में हाबजा स्टेशन के निकट यथेश्यो स्वान में ११०७ ई० से बराबर खुदाई हुई है। मिट्टी के टुकड़ों पर लिखे लेखों में 'ये धर्मा हेतुप्रभवा' सूल भी संकित मिला है और बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियाँ भी मिली हैं। मुख्य लेखों का उल्लेख पहले ही हो चुका है। पालि बौद्ध मत के सूल भी दो सोने के पत्नों पर संकित मिले हैं। मूर्तियों में बुद्ध की दो सोने की मूर्तियाँ विशेषतया उल्लेखनीय हैं। बाह्मण मूर्तियों में एक शिवलिंग, विष्णु की धनन्तनाग और गरुड़ पर आसीन मूर्ति भी मिली है, जो भारतीय परम्परा पर बनायी गयी है। हावजा के सम्पूर्ण क्षेत्र में बौद्ध स्तूप मिले जिनमें एक चाँदी का भी स्तूप है। मन्दिरों के अवशेषों में लेम्बेत हा और वे वे में ईटों के बने मन्दिरों के अवशेष मिले। इन पुरातात्विक अवशेषों से प्रतीत होता है कि वहाँ भारतीय संस्कृति और साहित्य अच्छी तरह फैल चुका था तथा महायान, हीनयान, वैष्णव धौर शैव मत विकसित था। श्रीक्षेत्र बह्मा में सबसे प्रथम भारतीय उपनिवेश था। भी

#### हंसाचती

टंग-अंश के नवीन इतिहास के अनुसार श्वीं शताब्दी के आरम्भ में प्यू के अधीन कुछ राज्य वे जिनमें मि येन की ओर से एक राजदूत ८०५ ई० में चीन गया। शेर वि येन इरावदी के मुहाने पर स्थित था। अरब भौगोलिकों ने इस समय के राज्यों का उल्लेख किया है। इनमें से एक रह्या था जिसकी समानता रमन्न देश से की जा सकती है और यह विभनों के मों के अधीन था। इब्न खोरदादजबें (८४४-४८) के अनुसार यहाँ के शासक के पास १५,००० हाथी थे और यहाँ कपास की पदाबार अधिक होती थी। एक स्रोत के अनुसार हंसावती (पेगू) की स्थापना ८२५ ई० में समल और विमल नामक दो भाइयों ने की थी जो थटोन निवासी थे। इसका इतिहास अधिक नहीं मिलता है। सुखोथई के राम खम्हेंग के अधीन यह १२वीं शताब्दी में था।

# अनोरथपुर

द४६ और १०४४ ई० में पमान राज्य की स्थापना होने से पहले का उसका इतिहास अन्धकारमय है। अनवय ने १०४४ में सर्वप्रथम बर्मा को राजनीतिक एकता प्रदान की और उसने अपने देश पर अपनी महत्ता और कृत्यों की यहरी छाप डाल दी। उसने बटोन में मों राज्य को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया।

३०. मनुमदार, पू० सं०।

३१. सिंडो, ए० हि०, पू० १८२।

ब्रह्मा के धार्मिक इतिहास में पालि भौर हीनयान बौद्ध मत ने अपना प्रभाव स्थापित किया, पर इसमें स्थानीय महायान मत का भी सम्मिश्रण था। इसके समय में बद्धा का सीलोन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था। चोलों के विरुद्ध उसने सीलोन के विजयबाह की सहायता की। १२ उसका १०५६ ई० में बनाया हुआ श्वाइजिगोंन पगोडा मुख्य धार्मिक कलाकृति थी। बह्या के इतिहास में उसका यटोन पर मधिकार पारस्परिक युद्ध का कारण बना जो कई शताब्दियों तक चलता रहा। उसके वंशजों को मों के साथ बराबर यद्ध करना पडा। क्यन जिथा (१०८४-999२) के समय में ब्रह्मा का राजनीतिक स्तर ऊँचा हो गया। उसने ब्राह्मणों से प्रपता ग्रमियेक कराया भौर चीन राजदूत भेजे। उसी के समय में आनन्द का प्रसिद्ध मन्दिर प्रगान में बना । इसके राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख इसके पौत्र श्रीर उत्तराधिकारी श्रलोंगसित्य (१११२-६७) के लेख में मिलता है।<sup>14</sup> उसके बाद ब्रह्मा में ६ वर्ष तक उपद्रव और विद्रोह रहा । पगान के इतिहास मे नरपति सिथ का शासन काल (१९७३-१२९०) सबसे लम्बा था और इसके समय में बहुत-से पगोड़ों का निर्माण हुआ। इसके बाद के शासकों में नरिबहुपते (१२५४-८७) के समय में इस वंश का पतन हुआ। उसने मिगल-जेदी पगोडा का निर्माण किया, पर अपने आचरणों से उसने अपने वंश का नाश किया । कुवलई-खन के राजदत का वध कर उसने अपने वंश और राज्य के लिए आपित मील ली । १२६३ में वह भ्रपनी राजधानी जिडकर बसीन भाग गया। १२८७ में उसी के पुत्र ने उसका वघ कर दिया।

सुदूरपूर्व में भारतीय उपिनवेशों की स्थापना का ब्रह्मा और स्थाम में होना स्वाभाविक था। इनका अस्तित्व प्राचीन है, पर इनका प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है। हाँ, पुरातात्त्विक अवशेष इनकी प्राचीन संस्कृति पर अवश्य प्रकाण जालते हैं। यह प्रतीत होता है कि ये बौद्ध धर्म के ही नहीं, वरन् ब्राह्मण मन के भी केन्द्र थे। स्थाम को उत्तर में टोंकिन और पूर्व में कम्बुज तथा दक्षिण में मलाया और श्रीविजय राज्यों के उत्कर्ष के कारण, अपनी राज्यसीमाओं को बढ़ाने का अवकाण नहीं मिला। पर १४वीं शताब्दी तक यह विशाल रूप ले चुका था। गृह-कलह तथा स्वयं स्थाम में कई राज्यों के पारस्परिक संवर्ष ने इसको नष्ट कर दिया। ब्रह्मा में भी श्रीक्षेत्र, हंसावती और अनोरथपुर का इतिहास वहाँ के भारतीय उपिनवेशों की कहानी है जिनका अस्तित्व नष्ट हो गया। पर अवशेष प्राचीन स्मृति के लिए पर्याप्त हैं।

३२. हाल, हिस्ट्री आफ साउव ईस्ट एसिया, पृ० १२६ । ३३. वही, पृ० १२६ ।

5478

# ५५ सारांश

📆 दूरपूर्व के लगभग १५०० वर्ष के इतिहास में भारतीय उपनिवेशों ने छोटे-छोटे त्। उराज्यों तथा विशाल साम्राज्यों के रूप में राजनीतिक, सांस्कृतिक भीर धार्मिक क्षेत्रों मे अपना अंशदान दिया । व्यापारी, धर्मप्रवर्तक तथा राजवंशों के बहिष्कृत कुमारों ने इन देशों और द्वीपों में प्रवेश किया । वहाँ पर उन्होंने अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित किये. स्थानीय निवासियों को अपनी संस्कृति की देन दी और उनको भारतीय धर्मों के अनुसरण मे प्रविष्ट किया । उनका ध्येय स्थानीय जनता को जागन करना या ग्रौर उन्होने उन्ही देशों को भपनी मात्भूमि बना लिया । भारत के साथ उनका सम्बन्ध केवल नाम मात्र का ही था। यहाँ से गये हए नये ग्रागन्त्रग्रों का स्वागत होता था। वहाँ के शासकों का किसी भी भारतीय राजवंश के साथ सामन्त भ्रथवा ग्रधीनता के रूप में सम्बन्ध न था। चील भीर शैलेन्द्र शासकों के बीच लगभग सौ वर्ष का लम्बा यद इस बात का साक्षी है। उन्हें भारत से प्रेम था, पर वे भपनी स्वतंत्रता को इस प्रेम की वेदी पर बलिदान करने को तैयार न थे। राजनीतिक क्षेत्र मे वे पूर्णतया स्वतंत्र रहे। छोटे राज्यो ने धारे चलकर विशाल साम्राज्यों का रूप धारण कर लिया, जिनमें हिन्दनेशिया के गैलेन्द्र श्रीर हिन्द-चीन के वर्मन साम्राज्य विशेषनया उल्लेखनीय है। इन साम्राज्यों का क्षेत्र विशाल था. इन्होंने प्रपनी कृतियों में वोरोबंदर धीर ग्रकोरवाट-जैसे मन्दिर छोडे, जो ग्राज भी उनके वैभव के प्रतीक है। राजनीतिक उत्थान और पतन, इतिहास का अंग है। यही साम्राज्यों का भी अन्त हमा, पर दो क्षेत्रों मे इनका अन्त विभिन्न कारणों से हुआ । थाइयों ने कम्बुज राज्य का अन्त अंकोर को जीतकर किया और हिन्दनेशिया मे हिन्दू-राज्यों का अन्त उनके अरब व्यापारियों के प्रयास से हुआ, जिन्होंने इस्लाम का प्रचार राजकीय वंशों में कर दिया था। यहाँ एक बात विशेषतया विचारणीय है कि सदूरपूर्व के देशों मे भारतीय द्यामिक सिंहणता की भावना सदैव ही व्यापक रही और हिन्दू धर्म के दोनों ग्रंग, शैव ग्रीर वैष्णव मत, तथा बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट रहे । स्पर्धा की माला का सभाव रहा । बंगाल से तंत्रवाद ने उक्त देशों में प्रवेश किया और हिन्द्र तथा बौद्ध धर्म को एक दूसरे के निकट ला दिया। भारतीय राजनीतिक अस्तित्व का अन्त हुए सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यूरोपियन औपनिवेशिकों ने भी इस क्षेत पर बहुत समय तक अधिकार रक्षा और बोड़े समय से यह क्षेत्र भी स्वतंत्र हुआ है, पर आज भी भारतीय संस्कृति के प्रतीक इन देशों के प्राचीन अवशेषों में ही नहीं प्रतीत होते हैं, वरन् वे वहाँ के सांस्कृतिक जीवन के अंग बन गये हैं, जिसका आभास कहीं-कहीं मिलता है।

# सहायक ग्रन्थसूची

#### (1) Published Books

- 1. Aymonier, E.W-Histoire de 1' ancient Cambodge. Paris 1920.
- 2. Aymonier, E.—Le Combodge 3 vols. Paris 1900-1904.
- Bagchi, P.C.—Pre-Aryan and Pre-Dravidian India, Cal. 1929.
- 4. Briggs, L.P.—The ancient Khmer Empire. Philadelpha 1951.
- Chhabra. B.C.W-Expansion of Indo-Aryan culture. Cal. 1935.
- 6. Coedes G... Inscriptions du Cambodge. 6 vols. 1937 onwards.
- Coedes G.—Les Etats Hindouises Indochine et Indonesia Paris 1948.
- 8. Coedes G.—Pur Mieux Comprendre Angkor. Paris 1947.
- 9. Chatterji. B.R.-Hindu influences in Combodia, Cal. 1927.
- 10. Chatterji. B.R. & Chakravartty-India and Jaava.
- 11. Coomarswamy .A.K.—History of Indian and Indonetian Art. London 1947.
- 12. Germi G.F.—Researches in Ptolemy's Geography. Lonodn 1909.
- 13. Ghosh. M.R.-History of Cambodia. Cal. 1959.
- Goloubew, V.—Art et Archeologie de 1 Indo-chine. Hanoi 1938.
- 15. Grousset. R.—Histoire de 1' extreme Orient 2. Vols. Paris 1929.
- 16. Hallade: Arts de 1' A ie ancienne Parts 1 & 2. Paris 1959.
- Krom N.J.—Hindoe-Javaansche Geschiedenis. Gravanhagen 1931.
- 18. Le May R.S.—A History of South-east Asia, London 1958.
- 19. Hall H.D.G.—A History of South-east Asia. London 1951.

#### ४४८ सुबूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

- 20. Majumdar R.C.-Ancient Indian colonies in the Far East.
  - 1. Champa. Lahore 1927.
  - 2. Suvarnadvipa, Parts I & II. Dacca 1935.
- 22. Majumdar R.C.-Kambujadesa. Madras 1944.
- 23. Majumdar R.C.-Indian colonies in the Far East. Cal 1944.
- 24. Maspero G.-Le Royaume de Champa. Paris 1928.
- 25. Mus. P.—Borobudur-les origin de stupa. Paris 1933.
- 26. Parmentier H.-L'Art Khmer Primitif.2 vols. Paris 1939.
- 27. Parmentier H.-L. 8 Art Khmer Classique 2 vols. Paris 1939.
- 28. Parmentier H.—Inventaire descriptive des monuments Chams de 1' nam.
- Quartisch Wales—The making of greater India, London 1951.
- 30. Quartisch Wales-Towards Angkor, London 1959.
- 31. Remusat, G. de coral-L' Art Khmer, Paris 1951.
- 32. Rowland B.—The Art and Architecture of India,.
- 33. Sastri K.A.N.—S. Indian influences in the Far East, Bombay.
- 34. Schnichter F.M.—Forgotten kingdoms of Sumatra, Leiden 1939.
- 35. Stern P.—Le temple Khmer, formation of development, Saigon. 1939.
- 36. Stern. P-L' Art de Champa. Paris 1927.
- 37. Stutterheim, W.F.—Indian influences in old Balinese Art. London, 1935.
- 38. Zimmer. The art of Indian Asia.

#### (B) List of Published Papers.

- Bachofer, L.—Influx of Indian Sculpture in Fu-nan. JGIS. IIp 122 ff.
- 2. Briggs L.P.—On the Sailendras. JAOS. 70. pp. 70ff.
- 3. Briggs L.P.—Dvaravati. JAOS. 65. pp. 98ff.
- 4. Chhabra. B.C.—Kunjarakunja and the Changal inscriptions. JGIS. VII.
- 5. Chatterji B.R.—Recent advances in Kambuja studies, JGIS. VII p. 42.
- Chatterji B.R.—Tantrism in Cambodia, Sumatra and Java, MRXLVII.

- 7. Coedes G.—Etudes Camboginnes BEFEO XXIX pp 289ff.
- 8. Coedes G.—Date of Isanavarman II. JGIS III. pp. 65ff.
- Coedes. G.—A New inscription from Fu-nan. JGIS. IV. p. 117ff.
- Coedes G. —On the origin of Sailendras of Indonesia. JGIS. I. pp. 61.
- 11. Coedes G.-La Royaume de Srivijaya. BEFEO. XVIII (b).
- La Royaume Les Inscriptions Malaise de Srivijaya, BEFEO. XXX. pp. 29ff.
- 13. Dame—Etuies Int ripsions de Indonesia. BEFEO. Vol. XLV.
- Ganguly O.C.—Relations between Indian and Indonesian culture. JGIS. VII. pp. 51ff.
- Ganguly. O.C.—On some Hindu relics in Borneo. JGIS. III pp. 97ff.
- Ghosh. D.—Migration of Indian decorative motifs. JGIS. II. 37ff.
- Ghoshal. U.N.—Some Indian parallels of Lokesvara type. JGIS. V. 147.
- Karpales S.A.—Khmer image of the Bodhisattva Maitreya. IA & L., I 113ff.
- 19. Kats J.—The Ramayana in Indonesia. BSOAS, IV. 579ff.
- 20. Majumdar, R.C.—The Sailendra Empire.. JGIS. I. 1ff.
- 21. Majumdar, R.C.—The Struggle between the Sailendras& the Cholas. JGIS. X. 1,71ff.
- 22. Majumdar R.C.—Note on the Sailendra Kings. E.I. XIII. 281ff.
- 23. Majumdar, R.C.—The rise of Sukhodaya. JGIS. IV. 1ff.
- 24. Le May. R.-Sculpture in Siam IA & L. V. 82ss.
- 25. Mus. P.—Etudes indiennes et indochinoise. BEFEO. XXIX. 331ff.
- 26. Parmentier H., L8 Art pseudo-Khmer. JGIS. V. IV. 1ff.
- 27. Pelliot P.-Le-Funan. BEFEO. III. 248ff.
- 28. Przyluski, J.—Terminal stupa of Borabudur, JGIS, III. 158ff.
- 29. Przyluski J.—The shadow theater in Greater India. JGIS. VIII. 83ff.

# ४५० . मुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

- 30. Quartisch Wales—A newly explored route of ancient Indian cultural expansion. IA & L. IX. 1ff.
- 31. Quartisch Wales—Some note on the kingdom of Dvaravati. JGIS. V. 24ff.
- 32. Rangacharya V.--Suvarnabhumi and Suvarnadvipa. Aiyangar. Vol. 462.
- Sarkar. H.B.—An old Javanese inscription of S. 801. JGIS. I. 39ff.
- 34. Sarkar, H.B.—Literary and Epigraphic notes. JGIS. IV. 36ff.
- Sarkar, H.B.—Indo-Javanese History. JGIS. XIII. 1ff.
   Glimpses of Hindu-Javanese society JGIS. VIII. 104ff.
- 37. Sastri, K.A.N.—Kataha, JGIS, V. 128ff.
- 37. Sastri, K.A.N.—Katana, JGIS, V. 12811.
  38. Sastri, K.A.N.—Note on the Historic geography of the Malay
- Peninsula & Archipelago. JGIS. VIII. 15ff.
- 39. Sastri, K.A.N.—Srivijaya, BEFEO, XL. 239ff.
- 40. Sastri, K.A.N.—Origin of the Sailendras. Tsch. Bat. Ga. LXXV. 605ff.
- 41. Schnitger. F.M.—Three Indo-Javanese Ganga images. JGIS. IV. 121ff.
- 42. Schnitger. F.M.—Indo-Javanese images in Berlin, Amsterdam & London Museums. JGIS. V. 22ff.
- 43. Stein. Callen. P.V. Van—Recent discoveries of skulls of Pleistocenes stone implements in Java MAN. XXXVI.
- 44. Stutterheim. W.F.—Indian influences in the lands of the Pacific. Rev JRAS, 1930 p. 664.

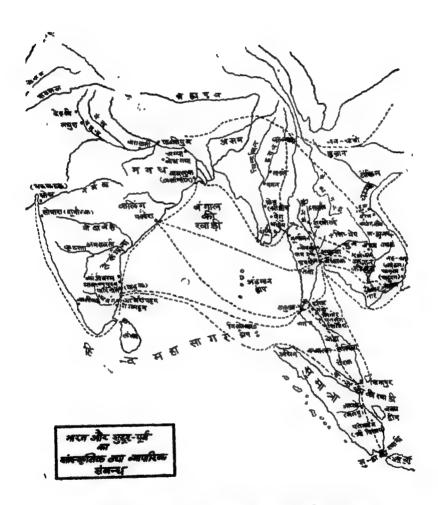

१--भारत और सुदूरपूर्व का सांस्कृतिक तथा व्यानारिक सम्बन्ध



२--मलावा तथा कम्बुज (कम्बोडिया)



३---चम्पा, कम्बुज और थाई राज्य





चित्रसंख्या १---माइसोन का मन्दिर (पृ० १४४)



चित्रसंख्या २---पो-रोम का मन्दिर (पृ० १४६)



चित्रसंख्या ३--पो-क्लोंग का मन्विर (पृ० १४०)



चित्रसंख्या ४--विष्णु--अनन्तरायन अवस्था में, साइसोन (पृ० १५२)



चित्रसंध्या ५--विष्णुं की हड़ी मूर्ति (पू० १४२)



चित्रसंख्या ६---माइसोन---गिष के नृत्य का एक चित्र (पू० १४४)



चित्रसंख्या ७—नतंकी, टूरेन से प्राप्त (पृ० १४४)



चित्रसंख्या प्र—संभोर का मन्दिर (यू० ३०१)



चित्रसंख्या ६---प्रह-खो (पृ० ३०३)



चित्रसंख्या १८--प्रामवान का मन्दिर (पृ० ४२६)

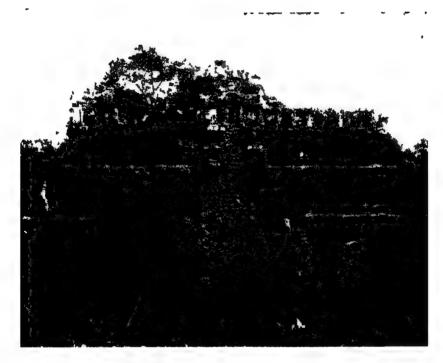

चित्रसंख्या १०—-फिमानक (ए० ३०७)



वित्रसंख्या ११—वेओन मन्दिर—शिवमुख (पू॰ ३०८)



चित्रसंख्या १२--वन्ते धाई का मन्दिर (पृ० ३०६)



विजसंख्या १३--- बन्ते थाई--हन्द्र की वर्धा (पृ० ३११)



चित्रसंख्या १४—वन्ते श्राई—-रावण कंलास उठाता हुआ (पृ० ३१४)



चित्रसंख्या १५—चण्डी पुन्तदेव, जाता (पृ० ४२१)



चित्रसंख्या १६--चण्डी बोरोबुदूर (पृ० ४२४)



चित्रसंख्या ३७--चण्डी मेदूत (पूर ४२५)



चित्रसंख्या १६—चण्डी जावुंग (पृ० ४२६) (चित्र १८, चित्र ६ के नीचे है)



चित्रसंख्या २०--वराहावतार (पृ० ४३३)